## **मिराखा**

#### गीत

ज़ॉह न ज़ोड़ी, तेरे पथ से उसने श्रास न तोडी।

शाख-शाख़ पर सुमन खिके, हवा-हवा से हिके-मिके, डर-डर फिर से भरे डिके, केकिन उसने सुवमे शाँख न मोडी।

कहीं आव, कहीं है हुराब, कहीं बढ़े चलने का चाब, पाप ताप छेने का दाव, कहीं बढ़े बढ़े हाथ धान निगोडी।

## रेखा-चित्र

#### श्राचार्य शिवपूजन सहाय

900

#### महेस पॉडे

मॅभोला पद । गठीला बदन । रोबीली श्रॉले । शिला जैसी छाती । घनी भौहे त्यौर मूंछे । मुद्दर की तरह पीन-प्रबल भुजद्रगड । वृकोद्दर भीम का पेट त्यौर सुदामा की गरीबी । तब भी उन्नीसवी त्यौर बीसवी नदी का प्रथम चरण देखा था । लगभग सवा सौ साल की लम्बी जिन्दगी केवल पौरूष श्रौर पराक्रम के चमत्कार देखने दिखाने में ही बीती ।

गॉव के जेट-रैयत घनी जमीदार सुरेस पॉड़े नम्बरी शौकीन । बैठक का बुलन्द चौतरा, टीकासन-बराबर ऊँचा । उस पर एक हजार रूपये से कम का घोड़ा कभी न बँघा । कभी-कभी खुद घोडा फेरने निवलते । मस्ताने घोड़े का रोम रोम फड़कता रहता । खुलते ही मोर-सा नाचने लगता । कोडा तो कभी बरदाश्त ही न करता ।

महेस पॉड़ को जो कुछ ज़रता उसी से पेट पालते। जब कोई अच्छी ची अ खाने वी तबीयत होती, सुरेस पॉडे के पास पहुँच जाते। उन्हें देखते ही, मालिक का इशारा समभ्क, इधर सईस भट जीन कसकर घोडा तैयार करना, उधर घर में घी का कड़ाह और दूध का हरडा चढ़ जाता।

महेस पॉडे का प्रिय भोजन था मालपुत्रा, तस्मई, मखाने की खीर, बेसन का लड्डू । पेट ग्रीर जीभ में कभी पटरी न बैठती । पेटू ग्रीर चटोर का बूजवान होना दुर्लभ है। महेस पॉडे को विधाता ने ग्रापवाद बनाया।

सुरेस पॉडे एक ही छलाँग में बोड़े की पीठ पर रान जमा देते । महेस पॉडे घोडे की लगाम थामे साथ-साथ बतियाते चलते—

"चाचा जी, नदी-तीर के आखाड़े में नरेस और गोपाल भिड़े, मगर गोपाल करकस पड़ा, दो ही पकड़ में नरेस को आसमान दिखा दिया।" "ईस गाँव मे बस मैरो काका ही असली किसान हैं। तड़के ही कुदाल लेकर ऊख का खेत गोड़ने निहुरते हैं तो दो घड़ी दिन चढ़े तक कमर सीधी नही करते।"

·· ''जोधा खुहार को खुहसार में हाथ पर बडी निहाई उछालने की बाजी राम धन ने जीती है। वह गाँव में ऋज्छा पहीं तैयार हो रहा है।"

"'मुत्राल भाई ने तो कभी तन में त्रखाड़े की धूल नहीं रमायी, मृगर गाँव भर के लॅगोट बन्द जवानों को चुनौती देकर पाँचो क्रॅगुलियों के सहारे दुनाली बन्दूक ग्रौर लोहबन्द लाठी उठा लेते हैं। यही नहीं चाचा जी, एक ही मुक्के में बैल ग्रौर कैत फोड़ना, दाँतों से मुपारी तोड़ना, साँड मैसे के सींग पकड़ कर मथवाना तो उनके बाये हाथ का खेल हैं।"

महेस पॉड़े की ऐसी ही बात मुनते श्रीर 'हूँ-हाँ' करते घुड़सवार सुरेस पॉड़ें बस्ता से बाहर निकल स्राते श्रीर श्रचानक कह उठते, "श्रच्छा महेस, श्रपनी कथनी बन्द करो, मै तो श्रब चला।"

ळूटते ही महेस पॉड़े भी बोल उठते, ''तो चाचा जी, मै भी श्रापके साथ ही हैं।''

इधर सुरेस पॉड़े घोड़े को ऐड़ लगाते, उधर महेस पॉड़े घोड़े के साथ दौड़ पड़ने | घोड़ा हवा से बाते करता, तब भी महेस पॉड़े उसकी गरदन के सामने ही बने रहते | डेढ़ कोस की सरपट दौड़ में महेस पॉड़े कभी घोड़े से एक पग भी पीछे न रहते |

गाँव से डेढ़ कोस दूर नदी के तीर पहुँच घोडा पुचकारते ही ठिठक जाता। सुरेस पाँडे 'साबास बेटा' कहकर उसकी गरदन थपथपाते और महेस पाँडे उसके अथाल पकड़कर फिर उसी तरह गाँव-भर की बाते कहते चलते—

"चाचा जी, छक्तीड़ी के पेट रे भसम-छई समा गयी है। उस दिन भुलोटन के बधान में जॉघ-भर लम्बे कटहल के सब कोये खाकर पचा गया श्रीर भुलोटन के नये मकान की दीवार पर, एक तरफ श्रकेले ही कन्धा लगाकर घरन चढ़ा दी, दूसरी तरफ गॉव-भर के मूँछ-उठान जवान लगे हुए थे, सब के दॉत खट्टे हो गये।"

"भुलोटन भी बड़े जीवट का त्रादमी है चाचा जी, उस दिन त्रक्त के घर के अविरे कोने में बड़ा भारी गहुमन सॉप निकला। फेटा मारे, छत्र काढे

#### १ ख •• महेश पांड़े • श्राचार्य शिवपुजन सहाय

फुफकारने लगा तो इकट्ठे हुए लोगों का कलेजा दहल गया। मगर भुलोटन के पहुँचते ही भीड़ छूट गयी। वह फट मुट्टी में गप-से उसका फन पकड़ कर बाहर खींच लाया ख्रौर उसके मुंह को जमीन पर रगड़-रगड़ कर मार डाला। सॉप ने उसकी बॉह में लिपट कर इतने जोर से कस दिया कि मरने के बाद भी टुकड़े-टुकडे कट जाने पर ही बॉह की मुश्क छोड़ी।"

"चाचा जी, श्राप तो दिन-रात मिरदग-सितार बजाने मे ही मस्त रहते हैं, गांव की खोज-खबर कहाँ लेते हैं हीरा का हाल सुना है १ एक दिन उसके बड़े भाई ने एक पसेरी चना देकर खेत पर मेजा। वहाँ बीज बोने के लिए हलवाहा पहर-भर दिन चढे तक नही पहुँचा। हीरा नहर मे मुँह घोकर सब चना फाँक गना। इसी पर बड़े भाई ने उसे झनग कर दिया है। खाली ऊसर खेत श्रौर महुए के दो पेड़ उसके बाँटे पड़े हैं।"

इसी तरह की बाते करते हुए दोनो गाँव मे पहुँच जाते । सुरेस पाँड़े ऋपने साथ ही महेस को नहलाते ऋौर खिलाते-पिलाते ।

महेस पॉड़े की छुक कर खाने की वासना सुरेस पॉड़े के घर में ही तृप्त होती। कहीं श्रीर ठौर शायद ही उनकी गोटी भी जमती। पहले भरा कठौता देख लेते तभी श्रासन जमाते। उन्हें हिया-भर कोई चकाचक खिला दे, फिर जड़ से बॉस उखड़वा ले, कुऍ से मोट खिंचवा ले, कीचड़ में घॅसी बोमिल गाड़ी निकलवा ले, भुजाश्रो पर भेड़ की टक्कर लगवा ले, ऐसे-ऐसे श्रीर भी जो पुरुषार्थ देखना चाहे—देख ले।

खाने-खिलानेवाले कभी के चले गये।

बूढाकुत्ता

बाहर, त्रागले पैर खड़ा कर त्रारे त्रपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठ जाता त्रीर धीरे-धीरे पूछ हिलाता हुत्रा करुण-सजल त्राखों से मेरी त्रोर देखने लगता है, तो समक्त मे नही त्राता, क्या किया जाय १ बूढ़ा हो गया है यह, समूची देह मे खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पजों

से खरोद-खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिये हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास को गदा करता रहता है। शरीर से बदबू निकलती

बार-बार दुत्कारे जाने, भड़् श्राये जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के

रहती है ऐसी कि उनकाई आ जाय। फिर भला इसे कौन नरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे?

ज्यों ही वह इस त्रोर बढ़ा कि हर मुँह से दुत्कार-फटकार बरसने लगती है। तो भी यह नहीं मानता, फिर तो इस पर काड़ से, छड़ी से, खड़ाऊँ से, जूतों से भी, मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता, जब तक कि चोट असहा नहीं हो जाती। तब 'कूँ-कूँ' करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किन्तु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ

जाता है ऋौर लगता है, दुकुर-दुकुर मेरा मुंह देखने !

एक मित्र ने कहा, 'कोचिला खिला दीजिए, मर जायगा '' एक बदूकधारी मित्र बोले, 'आठ आने पैसे ही न बरबाद होगे, गोली से उडा देता हूं!' सोचता हूं, इसकी इस बुरी गत से मौत अञ्छी होगी। किन्तु चाह कर भी कभी

मुँह से 'हाँ' नही निकल पाती। बहुत पुराना कुत्ता है यह। इसका जन्म कहाँ हुन्ना, पता नहीं। इसका

बहुत पुराना कुत्ता है यह । इरका जन्म कहा हुआ, पता नहा र रणना बचपन भी कहाँ बीत्रा, इसकी भी ख़बर नहीं । एक दिन गर्मी की दुपहरिया मे एक मोटा-ताजा पिल्ला मेरी राममटैया मे न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान था, खाट के नीचे की ठडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हॉफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दुपहरिया की फिपकी ले रहा था। एक-समान ताल से निकलने वाली हॅफनी की आवाज से मेरी आँखे खुलीं। इधर-उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आँखों पर पडी। उस दिन भी इसकी आँखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पायी थी।

इसका शारीर धृल-धृसरित था। इसके बदन पर दाँत के कई दाग थे, जिनसे ताजा ख़ून टपक रहा था। चैत का महीना, मुक्ते यह समभते देर नहीं लगी की यह कुत्ता किशोर किसी प्रेयसी के पीछे घर-बार छोड़ कर चल दिया होगा, रास्ते मे इसकी बिरादरी के कुछ मुस्तड़े मिल गये होगे, उन्होंने इसकी प्रेयसी पर तो अपना प्रेम अधिकार जमाया ही होगा, पुरस्कार स्वरूप इसके बदन पर ये प्रेम-चिन्ह दे दिये है।

'ऋतू—ऋतू' कह कर बुलाया, इसकी करुए आँखे आनन्द से चमक उठीं, किन्तु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आये । मैं जाकर थोड़ा दही-भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया । उसे खाकर फिर, यह लेट गया । मैं भी खाट पर सो गया ।

जब शाम को नीद टूटी श्रीर मै गॉव की श्रोर निकला, देखा, यह मेरे पीछे-पीछे लगा है। श्रपनी श्रधिकार-सीमा के श्रन्दर एक श्रपरिचित को देख, गॉव के कुत्ते मूँकने लगे, एक-दो इसकी श्रोर टूटे भी। जब वे टूटते, यह मेरे पॉवों के बीच श्रा जाता। मै उन्हें दुतकार देता। किन्तु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गॉठ ली, यह उनमें से एक हो गया, इसका वर्णन करके समय क्यों बर्वीद करूँ।

श्रच्छा भोजन, घर-भर का प्यार श्रीर सुरत्ता पा कर थोड़े ही दिनों में एक श्रच्छा-ख़ासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गये, बदन के दाग मिट गये। जिसे कभी सुरत्ता चाहिए थी, वही मेरे घर-श्रॉगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भूँके थे, उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। मूँड-मुडाते ही जिस पर श्रोले पड़े थे, हर कातिक,श्रीर चैत मे उसका श्रवाध प्रेम-व्यापार चलने लगा। वह सकोचशील पिलपिला किशोर श्रव एक प्रगल्भ सबल प्रवक था।

बैसाख-जेठ मे, जब सरेह खाली पड़ जाता, माँदो से सियार निकलते। गाँव भर के लड़के श्रीर कुत्ते उन पर टूट पड़ते। श्राजीब हुरदग मच जाता। 'हा हू' मचाते लड़के दौड़े जा रहे हैं, उनके लागे-श्रागे गाँव के कुत्ते हैं श्रीर सबसे श्रागे यह मेरा शेर है। इन्हें निकट श्राया नान सियार मुड़ता है, श्रापने थुथने चढ़ा कर लम्बे-उजले दाँत दिखाता है, उन्हें डराना चाहता है। लड़के रुक जाते हैं, कुत्ते रुक रहते हैं, किन्तु मेरा यह शेर तब तक कतरिया कर सियार के श्रागे चला जाता है श्रीर उसके पीछे से ऐसा हबक्काव लगाता है कि बेचारा हक्का-बक्का हो रहता है। किन्तु फिर सियार सम्हलता है श्रीर वह विकराल रूप धरता है, जो सिद्ध कर दे कि सचमुच वह मेडिये का छोटा माई है। फिर मागदौड, उठा-पटक का बाजार गर्म होता है। श्रान्त में सियार की मौत होती है— उसका रहा-पहा दम लड़कों के डड़े निकाल देते हैं। मेरा शेर निजयी की तरह लौटता है—हॉ, इसके शरीर पर प्राय सियार के दांतो के-दागों के तमगे होते हैं।

गाँव से दूर हर कर, खेत मे घर बनवा लिया। उतने पेसे कहाँ कि रात भर पहरा देने क लिए कोई सतरी रख सकूँ और स्वय कहा तक जगा आय १ भरोसा तो इसी कुत्ते का। ज्यो ही हमारी नीद लगी, इसने घर के श्रासपास चक्कर लगाना ग्रुक किया और ज्यो ही दूर पर किसी को देखा या जरा-सी श्राहट पायी कि लगा मूँकने। जब द्धारत नीद लगी हो, इसका मूँकना कितना बुग लगता। प्रायम बाहर श्राकर इसे डॉटता, डॉट पर चुप हो जाता, नजदीक श्राकर बदन सूंघ जाता जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए, श्राप निश्चित सोइए। किन्तु, फिर भी जरा-सी खट-खुट हुई कि फिर वही भूंक। श्राप सोइए न सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि श्रापके घर मे कोई चोरी हो जाय।

श्रीर इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गयी तो क्या उसमें इय कुत्ते का कोई कस्र है ? हमारे घर में एक बिदागिरी होने वाली थी। दिन मर धूमधाम रहा, रात में बड़ी देर तक गाँव की स्त्रियाँ श्राती-जाती रहीं। जब घर के लोग, सोने गये तो ऐसे सोये कि जैसे घोड़े बेच कर सोये हों। श्रीर यह कत्ता मूंकता रहा, मूंकता रहा। घर के पीछे जाकर खाँव-खाँव करता, घर के सामने श्राकर गला फाइ-फाइ कर मूंकता। श्रचानक रानी की नींद दूटी श्रीर वह अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की श्रोर मूंकता हुश्रा दौड़ा। उन्हें कुछ सदेह हुश्रा। लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगीं। जब रोशनी की गयी, देखा गया, घर में सेघ है—कुछ चीजें चली गयी है। किन्तु, इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता।

दिन में देखा, चोरो ने कई बार कुत्ते पर श्राक्रमण किया था। एक बर्छा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता, तो उस दिन इसका बारा-न्यारा ही हो गया होता।

हमलोग परदेसी, प्रायः घर छीड कर बाहर जाते। जब सरो-सामान के साथ हम बाहर निकलते, यह पीछे लग जाता। जब नालो मे पानी होता, हम नाव पर जाते। हम नाले से नाव पर जा रहे है, यह उसका किनारा पकड़े दौड़ा श्रा रहा है। नाले मे जहाँ-जहाँ मेड़ होती, यह बेधड़क पानी मे कूद जाता श्रौर पानी की तेज धार को काटते हुए उधर से इधर निकल श्राता। हम इसे नाव पर ले लेना चाहते, किन्तु नाव का संकरा स्थान इसे पसन्द नहीं या नाव से इसे घृणा होती, जो उसके मालिक को उससे विक्कुड़ाये लिये जा रहा है। समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता, हॉफते-हॉफते इसकी जीम लटक जाती। किन्तु क्या यह कही, कभी स्कता १ नाव का धीछा किये जा रहा है, किये जा रहा है।

जब हम सडक पर पहुँचते श्रीर सारे सामान शिर्या कर मोटर-बस की प्रतीचा करते, यह बारी-बारी से हममे से एक-एक के निकट पहुँचता, पृंछ हुलाता हुश्राकूँ-कूँ करता, फिर रानी के निकट जाकर लेट रहता। वह उसके भीगे सिर पर हाथ फेरती, यह स्तेह-श्राकुल हो पूँछ हिलाता। इतने मे बस पहुँचती। हम उस पर सवार होते। यह छटपट करता बस के चारों श्रोर दौड रहा है। बस चली, यह उसके पीछे दौडा। रानी सिर निकाल कर इसे देख रही है, कह रही हैं, लौट जाश्रो। प्यो-ज्यो वह बोलती हैं, त्यों-त्यों वह श्रीर तेज दौड रहा है। किन्तु बस की रफ्तार पर इसका क्या बस हार कर खड़ा हो जाता। फिर लगता करुण स्वर में मूंकने—जैसे रो रहा हो। हाँ, लोगों ने प्रायः हमसे कहा है कि बड़ी देर तक यह रोता रहता, मोटर की पथ रेखा को सूंघते थोड़ी दूर श्रीर बढ़ता, फिर हार कर लौट जाता।

श्रीर कौन उसे बता देता, हम श्राने वाले हैं १ हर बार गाँव के बाहर ही यह हमारा स्वागत करता। इस सम्बन्ध में जित्तिन का श्रानुमव विचित्र है। वह देहरादून से लौट रहे थे। सैनिक पोशाक में थे। जब बेदौल से बाहर हुए, श्रापने घर की श्रोर, वहीं से देखते, वह तेजी से चले श्रा रहे थे। मेरे घर से एक मील पर होगा यह बेदौल। बीच में खुला मैदान है। वह थोड़ी ही दूर बढे थे कि देखा, एक कुत्ता दौडा चला श्रा रहा है। सोचा, कोई पागल कुत्ता है

क्या, जो मेरी इस फौजी पोशाक से अपिरिचितता के कारण, सुक्ते काटने लो दौडा आ रहा है। वह बढ़ते तो गये, िकन्तु यह सोचते हुए िक यदि वह सुक्त पर वार करे, तो क्या करूँगा, िक यह कुत्ता दौड़ता आरे हॉफता हुआ उनके निकट पहुँचा और वह 'हा-हा' करते ही थे िक यह उनकी दोनों टॉगों के बीच घुस कर उनके पैरो को सूँचने और 'कूँ-कूँ' करने लगा। थोड़ी देर तक इसने इतना प्यार जताया कि जित्तिन भी मुक्त कर उसे दुलराने-पुचकारने लगे। िकर बड़ी शान से उनके आगे-आगे बदता,उळुलता, शाही सम्मान के साथ उन्हें घर लिवा लाया।

यह कत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं. किन्तु यहाँ तो राज्य जहाँगीर का नही, नूरजहाँ का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर श्रपने मैंके गयी, यह उनकी पालको के साथ-साथ उनके मैंके तक गया श्रौर जब तक वहाँ रहीं, सदा उनके पलग के नीचे ही सोता रहा । मैके से उन्हें मै मोटर पर ले श्राया। हमने चाहा कि इसे मोटर पर बिठा ले, किन्तु ज्योही मोटर खुली, यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। ऋब क्या करें, न साथ ले सकते थे, न छोड़ना चाहते थे। हार कर मोटर पर हम चले आये, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी त्रा रही है, इसके साथ ही इसे मेज दिया जाय। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीचा मे थे कि यह भट से सामने त्रा खड़ा हुत्रा। त्रारे, यह क्या? सारा शरीर धुल-धूसरित है, शरीर में कितने जख्म है। लगता है, ज्योही हमारी मोटर ब्रॉखों से ब्रोफल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीचा किये बग़ैर वहाँ से निकला श्रीर रास्ते भर श्रपनी विरादरी के लोगो से लड़ता-भगड़ता, उनके श्रनेको व्यूहो को वीर ऋभिमन्यु-सा चीरता, रात मे कहीं थोडा विश्राम कर, भोर-भोर यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख़्मों पर मसहम लगवाया, श्रीर फिर यह श्रपनी ड्यूटी पर डट गया।

त्र्राप ही बताइए, ऐसे स्वामी मक्त, कर्त्तव्य-परायण, वीर, साहसी जीूव के साथ क्या यही व्यवहार करना उचित है, जो हमारे मित्र बताते हैं १

किन्तु जब-जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देख कर नहीं, ससार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोच कर भी।

यह कम्बज़्त बुढ़ापा क्या चीज है १ यह क्यो शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर, चीण बना डालता है १ जीवो का ऋत इतना बुरा क्यों होता है १ बचपन का दुलार, जवानी का प्यार—श्रौर उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार-फटकार । सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल-तिल गल-गल कर मरना... विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा है ट्रु

जीवो का श्रात हो, श्रादमी मरे, यह तो ठीक है। इतनी जगह पृथ्वी पर कहाँ कि वह श्रमर प्राणियों के रहने योग्य स्थान भी दे पाये। श्रातः मृत्यु होनी ही चाहिए। किन्तु बुढ़ापे की यह मौत १ बुरी मौत को कुत्ते की मौत कहा जाता है। किन्तु क्या बुढ़ापे की हर मौत कुत्ते की मौत नहीं है १

श्रमी मेरे दरवाजे पर वह बिहारी श्राया था। कैसा दबंग युवक था वह ! श्रमी मुफे उन दिनो की याद है, जब उसके होठों पर मसे भीग रही थीं। काले चेहरे पर भी कैसी चमक थी। मोटा, मुस्तडा। जो बोफ किसी से न उठे, यह उठाये। जो काम कोई न करे, यह बिहारी करे। मस्ती से कमाता, मौज से खाता। वही बिहारी क्या बन गया है ? जर्जर काय, कुकी कमर, एक लाठी के सहारे, वह श्राया श्रोर मेरे दरवाजे पर बैठ गया—क्यों कि श्राज होली है, पूत्रा-खीर खाने की उसकी इच्छा है। उसे देखते ही सबके चेहरे सिकुड़ गये—"बिहारी, नीचे ही बैठो, नीचे !"

"ऐसा क्यों कह रहे हो ?" मैंने घीरे से कहा।

"समूचा शरीर बसाता है इसका", गर्गेश बोला "न नहाता है न घोता है, पानी भी ठीक से नहीं छूता।"

हॉ, दुर्गन्ध तो मैने भी महसूस की थी। जल्द-जल्द कुछ दिलवा कर विदा किया। ऋपने बूढे कुत्ते को भी तो मै प्रति दिन कौरा डाल दिया करता हूं!

#### पुराना नगर

श्रत्यन्त प्राचीन हमारा यह नगर है। युग युगान्तर से गगा श्रीर यमुना की धाराएँ इसके चरण धोती श्रायी हैं। सम्पूर्ण उत्तर भारत के तरगाकुल जीवन का यह बौद्धिक केन्द्र रहा है। राजसत्ता के, व्यापारियों के, लुटेरों के, यात्रियों के कारवाँ निरन्तर यहाँ विश्राम के लिए रके हैं श्रीर श्रागे बढ़ गये हैं। नगर के बीच से श्रशोक का बनाया पुरुषपुर से बगाल तक फैला राजमार्ग श्राज भी हुकार भरता हुश्रा निकलता है, नदी के विशाल पाट पर श्रव भी पूर्वकाल की माँति ही श्रात्र का बन-राशि श्रीर बाणिज्य का विनिमय चलता रहता है। सम्राट श्रीर यात्री श्राज भी गगा श्रीर यमुना के मिलन-स्थल पर भोच्न की कामना से भिर मुकति है।

प्राचीन नगरों में 'उदासी, तपोन्नतधारी' यह नगर है। स्रानेक महान सम्राटों की राजधानी इस पुर्य-भूमि पर रही है। कुछ मील दूर पर ही उदयन की राजधानी—कौशाम्बी, यमुना के तट पर बसी थी। यहीं तथागत के स्रागमन के उपलब्ध में कौशाम्बी के श्रेष्टिपुत्र ने सुप्रसिद्ध घोषिताराम-सघ बनवाया था। स्रशोक का एक सुप्रसिद्ध स्तुम प्रयाग में है स्त्रौर एक कौशाम्बी में। गगा के पार प्राचीन काल का विख्यात नगर —प्रतिष्ठान— बसा था, जिसके ऊँचे-ऊँझे हुह ही स्त्रब गगा के कगारों पर स्मारक-रूप में खड़े हैं। दूसरी दिशा में स्त्रनेक खगरहरों के बीच कड़ा के स्त्रवशेष हैं, जो ख़िल्जी वशा के विचित्र व्यापारों की याद दिलाया करते हैं। पुराने बुर्ज पर काल के प्रहरी की मॉति खड़े होकर हम गगा के स्त्रविरल प्रवाह को देखते हैं, जहाँ बीच धार में स्त्रलाउद्दीन ख़िल्जी ने स्त्रपने चचा, सम्राट जलाखुदीन, का स्त्रालिंगन करते हुए उन्हें मार कर नदी में वहा दिया था। यहीं संत मल्कदास की समाधि है, जिनकी वाणी स्त्राज भी जनता की स्मृति में गूँजती है।

#### म्रपनी बात

सकेत की योजना इसी विचार को लेकर बनायी गयी थी कि इस विशाल हिन्दी क्षेत्र की जागरूक और गतिशील धाराम्रों को मिला कर ऐसा प्रतिनिधि सकलन प्रस्तुत किया जाय, जो न केवल हिन्दी भाषा-भाषी पाठकों के सामने समसामयिक कृती साहित्यिकों के कृतित्व को रखे बहिक विशाल श्र-हिन्दी क्षेत्र के जिज्ञास पाठकों के श्रीत्सक्य को भी शात करे।

सकेत को पाँच-छ सौ एष्टो का निकालने की योजना थी, किन्तु साहित्यिक बन्धुश्रो के व्यापक श्रीर मुक्त सहयोग के कारण हमने एष्ट भी श्रीर बढाये तथा सम्पादकीय स्थिगित करके उन एष्टो का उपयोग कृतियों को श्रीषक से श्रीषक स्थान देने के लिए किया, क्योंकि कवर का ब्लाक श्रादि बन जाने के कारण श्रीर ज्यादा एष्ट बढ़ाना श्रसम्भव हो गया। इसी कारण बहुत सी उत्कृष्ट श्रीर स्वीकृत कृतियाँ चाहते हुए भी न जा सकी। भाई श्रमृतराय श्रीर सुश्री कृष्णा सोबती ने हमारे, विशेष श्रनुरोध पर जम कर, पर जम्बी कहानियाँ लिखी। श्री भैरव प्रसाद गुप्त के नवीनतम उपन्यास का श्रश भी रह गया। श्री भीष्म साहनी, छेदीलाज ग्रम, रामस्वरूप, विद्यासागर नौटियाल श्रीर श्रीमती करणना की कहानियाँ स्वीकृत होने पर भी न जा सकी। भाई श्रीपतराय जी ने समसामयिक उपन्यासों पर हमारे लिए छेख लिखा, इसी के साथ समसामयिक कहानी, कविता तथा नाटक पर छेखो को देने को योजना थी, वह भा कार्यान्वित न हो प्रयी। इसका खेद है।

प्री सावधानी के बावजूद श्रीकृष्णदास जी की कविता

'शांति कपोत' में राजा शिवि के बदले शिव चला गया, भाई र गगा प्रसाद श्रीवास्तव की किवता 'हम जीते हैं' में 'जिन्दगी की चगुलो में जकडे' की जगह 'जिन्दगी की चगुलो में जकडे' छप गया, जिससे पिक का अर्थ ही बदल गया। श्रीर भी श्रशुद्धियाँ होगी, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी है।

हिन्दी प्रदेश के विस्तार को देखते हुए यदि सकेत एक हजार पृष्टो का भी निकलता तो भी सब साहित्यकारों की कृतियों को समी पाना श्रसम्भव होता। इस सीमा को तोड पाना सम्भव न हुआ।

सहयोगी साहित्यिको ने जिस श्रपनापे से इस में योग दिया, सच मुच वही इस की एकमात्र निधि है। पाठक इस में न केवज श्रपने परिचित श्रोर प्रतिष्ठित जेखक पायेंगे वरन् उन्हें सशक्त श्रोर नये युवा स्वर भी मिलोंगे। व्यक्ति के स्वर के साथ ही हमने तत्व को प्रमुख माना है श्रोर वही इस सकलन की वाणी है।

प्रकाशक के नाते कौशहया जी को इस योजना में ख़ासी परेशानी उठानी पड़ी पर जिस प्रकार उन्होंने सहयोग दिया, उसके विषए हम श्राभारी हैं।

—सम्पाद्क

# **अनुक्रम**

लघु उपन्यास

नागार्जुंन वरुण के बेटे ५२६

नाटक

मरेश मेहता बुबह के घंटे ३३७

एकांकी

जगदीश चन्द्र साथुर बन्दी १५७ विष्णु प्रभाकर सीमा रेखा ११६

सत्येन्द्र शरत 'नवजोती' की नयी हीरोइन १२३

कृष्णिकशोर श्रीवास्तव सत्य किरण १४१

रंगमंच

मामा वरेरकर कृष्ण ग्वालियर महाराज की भूषा में ३२५ गोविन्द वक्तभ पत ठीकेर के फूल ३२६

## विज्

| रामकुमार वर्मा           | पहला-पहला अभिनय             | ३२=         |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| उपेन्द्रनाथ अपक          | उत्तरा और मूँ हैं           | 239         |
| विचार धारा               |                             |             |
| भगवत शरण डपाध्याय        | प्रगति का ऐरावत             | २४३         |
| भामविजास शर्मा           | संस्कृति श्रीर जातीयता      | २५७         |
| शिवदान सिंह चौहान        | नये भारत में साहित्य के मान | -मूल्यो     |
|                          | का प्रश्न                   | २७७         |
| नामवर सिह                | व्यापकता श्रौर गहराई        | २७०         |
| सस्मरण                   |                             |             |
| महादेवी वर्मा            | सुंघनी साहु                 | २१४         |
| हजारी प्रसाद द्विवेदी    | गुरुदेव                     | २०१         |
| सज्जाद ज़हीर             | सभापति मुनशो जो             | २०६         |
| <b>प्रेर</b> णा के स्रोत |                             |             |
| बृन्दावनकाल वर्मा        |                             | ४११         |
| सक्मीनारायण मिश्र        |                             | ४१३         |
| . यशपात                  |                             | 800         |
| कविता                    |                             |             |
| निराका                   | गीत प्रथ                    | म पृष्ठ     |
| सुमित्रानन्दन पंत        | ब्रुत्त शेष                 | २४२         |
| बाल कृष्ण शर्मा नवीन     | निज ललाट की रेख             | २३५         |
| सञ्ज्य                   | सत्य तो बहुत मिले           | ५१३         |
| नरेन्द्र शर्मा           | बहुत सूना लगता है           | २६५         |
| <b>ब</b> च्चन            | त्रायरलैएड के समुद्रतट पर   | 3 E X       |
| शिवमगत सिह सुमन          | संच्या की लाली              | २६ <b>६</b> |
| ^                        |                             |             |

| सी० बी० राव                 | चित्रशाला               | २३९      |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| कैंज श्रहमद फ़ैंज           | <b>परि</b> चय           | 809      |
|                             | न <b>न</b> हाई          | ४०२      |
|                             | रक्तीब से               | ४०३      |
|                             | मेरे हमदम, मेरे दोस्त ! | ४०४      |
|                             | बोल                     | 807      |
| गजानन माधव मुक्तिबोध        | डूबता चाद कब डूबेगा     | ٤٩       |
| गिरजाकुमार माथुर            | दि <b>या</b> धरा        | 909      |
| भवानोत्रसाद मिश्र           | मानूली लोग              | りって      |
| शमशेर वहादुर सिह            | बाढ १६४=                | 3 T      |
| केदार (केदार नाथ श्रयवाल )  | कुछ दु <b>क</b> डे      | २३       |
| निजन विजोचन दार्मा          | यदि                     | ء ڳ ج    |
| त्रिलोचन शास्त्री           | सानेट                   | २३६      |
| देवराज ( ढा॰ )              | सच कहुँ                 | 480      |
| नारतभूषण श्र <b>ग्र</b> वाल | श्राने वाला से एक सवाल  | 93       |
| श्रीकृष्ण दास               | शाति-कपोत               | 289      |
| भुवनेश्वर प्रसाद            | बस श्रोर कुछ नही        | २४म      |
| ग्यागनारायण त्रिपाठी        | बन्बन . मुक्ति          | አ<br>ሳ አ |
| विद्यावती कोकिल             | जसे द्र कही जाना है     | २६५      |
| सुमित्रा कुमारी सिन्हा      | चाद उगो                 | २६७      |
| केदारनाथ सिंह               | <b>ैवाद्</b> ल के नाम   | 3=1      |
|                             | पूर्वाभास               | १८७      |
|                             | श्रॉगन को गुहार         | 350      |
| गगामसाद श्रीवास्तव          | हम जीते है              | 3=8      |
|                             | समर क पेड़              | 3=8      |
|                             | कनाट प्लेस              | 9 & 0    |

| रामदरस मिश्र            | शाम                  | ४२७         |
|-------------------------|----------------------|-------------|
|                         | मेरा कमरा            |             |
| दुष्यन्त कुमार          | याधा और याग          |             |
|                         | धर्म                 | ६२४         |
|                         | तोन दुकड़े           | ४२४         |
|                         | उसे क्या कहूँ        | ४२६         |
| वशीधर पण्डा             | घर की याद            | 833         |
|                         | युग का विश्वास       | ४३४         |
| कीति चौधरी              | लता                  | ४३१         |
|                         | <b>अनुपस्थि</b> ति   | <b>४३२</b>  |
| श्रीकान्त वर्मा         | मिंग-सर्प            | 983         |
|                         | नन्म दो सूर्य के लिए | 184         |
|                         | भटका मेघ             | 986         |
| रमानाथ श्रवस्थी         | उस समय भी            | २६७         |
| बलबीर सिंह रंग          | सौगध                 | २६ ⊏        |
| ठाकुर प्रसार मिह        | एक सथाली ऋतु-चित्र   | ३०१         |
| প্রীসমাহা               | कला                  | प्रवेष      |
| शकुन्त माथुर            | शब्द-चित्र           | ४१६         |
| रमा सिह                 | काई, समुद्र-फन       | ५ १६        |
| सुरेन्द्र कुमार दंक्षित | शरद                  | 278         |
| ओहरि                    | समाध                 | 2200        |
| गोपाल कृष्ण कौत         | चुनोता               | <b>759</b>  |
| श्रोकारनाथ श्रीवास्तव   | सोटा                 | प्र२२       |
| राजेन्द्र माथुर         | पिछले पहर            | <b>५</b> २६ |
| परमानन्द गौड़           | सङ्क                 | <b>५२६</b>  |
| सिद्गाथ कुमार           | फोटो की जरूरत        | प्र२७       |

| हवीकेश                     | न जाने कितनी                 | ४१७ |
|----------------------------|------------------------------|-----|
| जमीत मितिक                 | वदत्तता धन्दाज               | ₹c• |
| तेग इलाहाबादी              | नशी तॉमीर                    | ₹•¥ |
| सुरेन्द्र तिवारी           | समर्थ में इबे हुए का गीत     | ३०३ |
| राजेन्द्र किशोर            | प्रथम किरण प्यार की          | ३०२ |
| विनोद शर्मा                | पून का गीत                   | ३०१ |
| अनिल कुमार                 | चितन                         | ५२८ |
| स्केच                      |                              |     |
| विव पूजन सहाय              | महेश पांडे                   | 9   |
| रामचुक्ष बेनीपुरी          | बूढा कुता                    | 3   |
| प्रकाश <b>चन्द्र</b> गुप्त | पुराना नगर                   | 6   |
| श्रोंकार शरद               | मोत का सह।                   | १०४ |
| तेजबहादुर चौधरी            | सूखी बैत                     | ३१० |
| कौशच्या अषक                | नरोत्तम बाबू                 | ३१३ |
| रिपो <b>र्ता</b> ज         |                              |     |
| फनीक्वरनाथ रेणु            | एकलब्य के नोट्स              | ४८९ |
| राम कुमार                  | पेरिस के नोट्स               | ガロオ |
| <b>ड</b> ायरी              |                              |     |
| अजित कुमार                 | कोरे पृष्ठो को खंकित होने दो | ३१७ |
| लघु कथाएँ                  |                              |     |
| <b>सु</b> दर्शन            | दीवार                        | २२६ |
|                            | इत्यारा                      | २२७ |

| रामधारी सिंह दिनकर   | नदियाँ श्रौर समुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२</b> २४ |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | रहस्यवादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>२२</b> ३ |
| गगाप्रसाद पाण्डेय    | मिखारी का ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२८         |
|                      | मनस्तत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२६         |
| सत्य                 | तप-भंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३•         |
| 1                    | च्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३१         |
| शांति एम० ए०         | मौली के तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३३         |
| वैकुण्ठनाथ मेहरोत्रा | प् <b>या</b> सी धरती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३२         |
|                      | ऊव <b>रसावर रास्</b> ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३३         |
| कहानियाँ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| मोहन राकेश           | जानवर श्रीर जानवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40          |
| कमल जोशी             | भुलावे में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४६९         |
| <b>जितेन्द्र</b>     | भू <b>ँ</b> से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8</b> 22 |
| राजेन्द्र याद्व      | जहाँ लचमी क्रीद है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₹</b> ¥  |
| अमर कान्त            | जिन्दगी और जोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8=          |
| शिव प्रसाद निंह      | कर्मनाशा की हार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४४२         |
| रबुवीर सहाय          | खेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 388         |
| शरद जोशी             | अपने-अपने चाँद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>४३</b> ४ |
| हरिशंकर परसाई        | राग-विराग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८रू        |
| शेखर जोशी            | दाउगू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>४</b> ७८ |
| निबन्ध               | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| प्रभाकर साचवे        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>४</b> १५ |
| विद्यानिवास मिश्र    | पूर्णमदः पूर्णमिदम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१९         |
|                      | The state of the s |             |

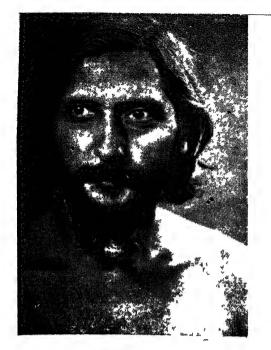

निराला

महादेवी वर्मा

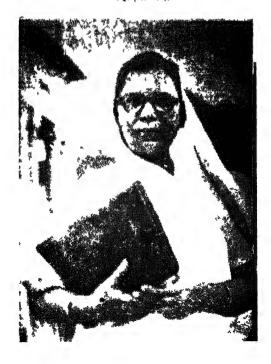







ग्रश्क

सज्जाद जहीर

#### प्रकाशचन्द्र गुप्त





जगदीशचन्द्र माथुर

#### गगाप्रसाद पाराडेय





फणीश्वरनाथ रेगु











नरेश महता

#### भारतभूषण् ऋग्रवाल





कौशल्या स्त्रश्क

पुमित्रा ्कुमारी।सिन्हा





श्री कुष्णदास

### गोविन्द वल्लभ पत







अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम। दास मलुका कह गये, सबके दाता राम।।

प्रति वर्ष मलूकदास के वशक उनकी पाइलिपियों के पत्र, भक्ति-भाव से गगा की भेट चढ़ाते हैं और इस प्रकार स्वर्ण में अपने लिए स्थान सुरक्ति करते हैं।

गगा श्रीर यमुना का सिंध-स्थल भी कितनी ऐतिहासिक स्मृतियों का कोष है। श्रक्तवर के बनवाये लाल किले के नीचे से यमुना निकलती हैं, श्रीर भी लाल किले यमुना ने श्रपने श्रविरल प्रवाह में देखे हैं, दिल्ली का श्री-सम्पन्न लाल किला, जहाँ दीवाने-श्राम है, दीवाने ख़ास श्रीर कभी तख़्ते-ताऊस था, श्रागरे का लाल किला, जहाँ से बदी शाहजहाँ ताजमहल को दूर श्राकाश पर देख कर उसाँस लिया करते थे! श्रीर फिर इलाहाबाद का लाल किला, जहाँ मुगलों के वैभव श्रीर श्री की कोई भी यादगार नहीं, जहाँ श्रशोक-स्तंभ है श्रीर श्रच्य-वट है श्रीर कुछ ही वर्ष पूर्व विदेशी सेनाश्रो का पड़ाव था। केवल श्रकवर की याद यह लाल किला हरी करता है। न यहाँ मोती मस्जिद है, न दीवाने ख़ास, जिसकी दीवारों पर किव-कल्पना के यह शब्द श्रक्तित हैं—'यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है।''

किले के नीचे से यमुना निकलती हैं श्रीर कुछ ही दूर श्रागे गगा की गोद मे श्रखण्ड विश्राम पाती है। दूसरी श्रोर से गगा श्रनेक देश, वन, राज्य, शताब्दियाँ पार करती हुई श्राती है श्रीर यमुना से मिल कर मानो च्रण भर के लिए सगम-स्थल पर इसकी गति विश्रान्ति प्राप्त करती है। सगम पर महाराज हुएं बार-बार श्रपने राजकोष का धन, श्रपना राजदण्ड श्रीर मुकुट तक मिच्चाधियों की भेट कर देते थे। बड़े-बड़े श्राचार्य श्रीर पिडत यहाँ जुड़ते थे श्रीर जीवन श्रीर मृत्यु के कठिन विषयो पर वार्तालाप करते थे। विदेशों के शानी भी इन वार्ताश्रों मे शामिल होते थे। श्रव भी यहाँ बड़े-बड़े योगी श्रीर सन्यासी श्राते हैं, किन्तु ऐसे साधुश्रों के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था:

> 'निराचार सो स्त्रुति-पथ त्यागी, कलियुग सोई ज्ञानी, वैरागी। जाके नख ऋर जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला।।'

हाल में ही संगम ने जो दो प्रसिद्ध दृश्य देखे, उनमे एक था महात्मा गाधी का श्रस्थि-प्रवाह श्रोर दूसरा सन् ५४ का महाकुम। इस महाकुम में मोच्च के श्रनेक महत्वाकाची श्रमायास ही श्रपना इच्छित वरदान पा गये थे। काल के महाप्रवाह मे श्रसख्य वह चुके हैं, उनकी क्या गिनती की जाय? किनुत राष्ट्रपिता की श्रन्तिम यात्रा का श्रवसाद इतिहास श्रासानी से मुला सकेगा १ उस श्रोक के महासागर में हमने देखा, श्रगणित बूड़ते श्रौर उतराते थे। महान ज्योति को कुटिल मनुष्य ने श्रपनी फूॅक से बुक्ताना चाहा था, किन्तु ज्योति श्रिधिक प्रज्वलित होकर जलती रही श्रौर कुटिल मनुष्य स्वय बुक्त गया।

प्राचीन नगर इस दृश्य को कभी न भूलेगा। एक असीम मानव महानद चारो दिशाओं से उमड़ कर सगम-स्थल पर पहुँच रहा था। उस दिन कोई ऐसा न था, जिसका कराउ आर्द्र न हो, जिसके नेत्र सूखे हों। राष्ट्र-पिता के शोक में डूबे सम्पूर्ण राष्ट्र का ही मानों यह महाप्रयाण था। इस पीढ़ी ने गांधी की अन्तिम यात्रा देखी है। यह मानो बुद्ध और ईसा की अन्तिम यात्रा की याद हरी करती है।

इतिहास की स्मृतियों से भरे इस नगर की तुलना हम किन प्राचीन नगरों से करें १ रोम, एथेन्स, दिल्ली से अथवा बाबुल, पौम्पेश्राई, मोहेखी-दड़ो या कोगार्क से १ बाबुल, पौम्पेश्राई श्रौर मोहेखी-दड़ो के केवल चिन्ह-मात्र ही श्रव बचे हैं। रोम श्रौर दिली के समान साम्राज्यों के खरडहर यहाँ नहीं हैं, परन्तु गगा के जल के समान निर्मल श्रौर स्वच्छ, प्राचीन ज्ञान श्रौर सस्कृति की परम्परा यहाँ चिरकाल से बहती हुई चली श्रा रही है। इसी पुर्य-सिलला में मज्जन-पान के लिए लालायित, ज्ञान श्रौर मुक्ति के श्राकाची यात्री यहाँ सदा से जुड़ते श्रा रहे हैं। गगा की धारा के समान ही वेग-वाहिनी श्रौर निर्मल सस्कृति की श्रखरड, श्रविरल धारा यहाँ बहती रही है।

पृथ्वी से ही बादल श्राकाश में उठते है श्रीर जल की बूंद बन कर फिर पृथ्वी को ही लौटते हैं, उसे उर्वरा बनाते हैं श्रीर धन-धान्य से परिपूर्ण करते हैं। वर्षा के जल के समान ही स्निग्ध श्रीर पवित्र ज्ञान श्रीर संस्कृति की धारा मनुष्य-जीवन को धन्य श्रीर स्मस्त वैभव से परिपूर्ण बनाती है। यह धारा भी पृथ्वी से ही फूट कर फिर उसे समृद्ध बनाती है। भारतीय संस्कृत की श्रमेकरूपी धाराश्रों का सगम इस नगर में हुश्रा है श्रीर यही इस नगर की महिमा है।

इस नगर मे अनेक उपनगर हैं और उनके अपने अलग इतिहास हैं।
पूर्व में गंगा के ऊँचे कगारों पर बसा दारागज है, जहाँ के पराडे और यात्री
हमें हरिद्वार और काशी की याद दिलाया करते हैं। यहाँ नाई यात्रियों के बाल
मूंड़ा करते हैं, पुरायार्थी गगा में नाक बन्द करके डुबकी लगाया करते हैं।
चूड़ियों, टीका-बिन्दी और यशोपवीत की बिक्री घड़ल्ले से दूकानों पर होती है।

यहाँ से श्रक्त का बनवाया वाँघ दोनों दिशाश्रो मे फैलता है। एक बाहु से लाल किला श्रीर दूसरी से बघाड़ा को श्रपनी गोद मे समेट कर गगा के प्रवल प्रहारों से वह नगर की रक्षा करता है। वर्षा में जब बाढ़ के जल से श्रधीर गगा हुकार करके बाँघ पर टूटती हैं, तब मानव-विश्वकर्मा का प्रतीक यह बाँघ श्रयास ही उस उमझ्ती घारा को श्रपने चरणों से पीछे ठेल देता है।

दिन्य मे नख्लासकोने से बहादुरगज तक फैला पुराना मध्य-युगीन बादशाही नगर है। इसी नगर के बीच से भारतीय इतिहास का वह विख्यात राजमार्ग निकलता है, जिसे श्रशोक ने बनवाया था श्रीर शेरशाह ने जिसका कायाकल्प किया। इस भाग मे तग गिलयाँ है, श्रधकार है, सीलन, बदबू श्रीर गरीबी है, श्रन्ध विश्वास है, श्रशिचा का श्रिभशाप है। विरासत के रूप मे इतिहास ने यह सब विपन्नता भी इस नगर को दी है। यहाँ दारा-शाह श्रजमल है। इमाम-बाड़ा स्याह सुर्ग है। पुराने कारीगर हैं। पक मे सब्ती हुई मानवता है, जो कमल के फूल के समान खिल उठने की श्रातुरता में श्रालोक की प्रथम रिश्मयों की प्रतीचा कर रही है।

उत्तर में नये उपनगर हैं, कटरा-कर्नलगज श्रीर फाफामऊ की दिशा में फैलती हुई बस्तियाँ। वहाँ से पश्चिम की श्रीर बढ़ती हुई गगा की भुजा नगर का कंटहार बनी है। द्रीपदी घाट, रस्त्लाबाद, फाफामऊ, बघाड़ा, नाग वाधुिक श्रीर दारागज—धनुष के समान गोल हो कर यह 'हीरक-सी' नव उज्जवल जल धार हमारे नगर के गले में लिपटी है। श्रीर फिर एक श्रीर भी उपनगर लूकरगज से हग बढ़ाता हुश्रा बमरीली की श्रीर बढ़ रहा है।

इन सभी उपनगरों का पुज हमारा यह नगर है। प्राचीन श्रीर नवीन का यहाँ श्रद्भुत मिलन है। जैसे गगा का जल चिर-पुरातन होते हुए भी चिर-नवीन है, उसी प्रकार हमारे नगर का जीवन भी श्रित प्राचीन होते हुए श्रित श्राधुमिक भी है।

बहुत प्रशात यहाँ का जीवन है। कलकत्ता, बम्बई अथवा कानपुर के समान नये नगरों का कोलाहल श्रीर हाहाकार हम यहाँ नहीं पाते। सदियों से बहती श्रायी हमारी प्राचीन संस्कृति ने आत्म-अभिमान से जीवन बिताने की कला हमें सिखा दी है। इस कला को दो जातियों ने इतिहास से अच्छी तरह सीखा है, हमने और हमारी पड़ोसी चीनी जाति ने। अब अन्य जातियाँ भी इस शिचा को प्रहाग कर रही हैं।

दूर-दूर तक फैला, मुक्त वायु श्रीर श्राकाश का श्रालिंगन करता, हुश्रा, बागों श्रीर हरे खेतों का परिधान पहने, हमारा यह सुन्दर नगर श्रानेक सिदयों से फलता-फूलता रहा है। इतिहास ने जब हमारे देश मे श्रांखे खोली थीं, लगमग तभी इसका जन्म हुश्रा था। भारद्वाज ऋषि ने इसे श्रपने ज्ञान-सचय का केन्द्र बनाया। श्रशोक, उदयन श्रीर हर्ष के चरण-चिन्ह यहाँ की भूमि में श्रकित हैं, युश्रान-च्वांग के समान ज्ञान के खोजी यहाँ चिरकाल से श्राते रहे हैं। श्रकवर श्रीर राजकुमार खुसक के प्रसिद्ध स्मारक यहाँ हैं। प्रत्येक दिन, प्रति च्ला श्रीर प्रति पल इतिहास की स्मृतियों के सन्मुख नत-मस्तक यात्री यहाँ श्राया करते हैं।

मध्य-युगीन निद्रा से जाग कर इस प्राचीन नगर ने भी श्राधुनिक युग के श्रालोक में करवट ली है। विदेशी शासन के विरुद्ध सघर्षों में इसने प्रमुख भाग लिया। श्रानेक महान पडित श्रीर श्राचार्य, किव श्रीर लेखक श्राज भी इस भूमि में जन्म लेते हैं श्रीर मानो सूर्य के रथ के पहियो तक उनके यश की छाया फैलती है।

हमारी प्राचीन अस्कृति की यह श्राखरड, श्राविरल धारा ज्ञान के विशाल-श्रासीम सागर से मिलने के लिए श्राखर, निश्चित डगों से श्रागे बढ़ती हैं। उस भविष्य की श्रोर हमारे नेत्र उठ रहे हैं। हम भी इस धारा के श्राश बन कर, बूँद के क्यों के समान समवेत् में लीन हो कर श्रागे बढ़ते हैं।



# नयीं कविता

# श्राने वालों से एक सवाल • भारतभृषण अप्रवाल

तुम नो श्राज से ठीक सौ वर्ष बाद मेरी कविताएँ पढ़ोगे तुम, मेरी धरती की नयी पौध के फून तुम, जिनके निए मेरा तन-मन खाद बनेगा, तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा नगेगा . इसका मेरे मन में बढ़ा कौत्हन है!

बचपन में तुम्हें
हिटलर श्रीर गाँधों की कहानियाँ सुनायी जायेंगी
उस एक ध्यक्ति की —
जिसने श्रपने देशवासियों को मोह की नींद सुना कर
सारे ससार में श्राग लगा दी
श्रीर जब लपटें उसके पास पहुँची
तो जिसने डर कर श्रात्महत्या कर जी
ताकि उसके देशवासियों का मोह न हुटे!
श्रीर फिर उस ध्यक्ति की—
जिसने श्रपने देशवासियों को सोते से जगा कर
सारे संसार को सत्य का रास्ता बताया
श्रीर जब ससार उसके चरणों पर शुक रहा था,
तब जिसके एक देशवासी में ही उसके प्राण से जिये
कि कहीं सत्य की प्रतिष्टा न हो जाय!

तुम्हें स्कूलों में पदाया जायगा कि सौ वर्ष पहले इंसानी ताकृतों के दो बड़े राज्य थे, जो शान्ति चाहते थे और इसीलिए दिन-रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे, जो दोनों ससार को सुखी देखना चाहते थे इसीलिए सारे ससार पर कब्ज़ा करने की सोचते थे; श्रीर यह भी पढ़ाया जायगा कि एक राज्य श्रीर था जो ससार भर में शान्ति का भन्न फूँकता रहा, पर जिसे श्रपने ही घर में भाई-भाई के बीच दीवार खडी करनी पैंड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में जगा रहा, पर जिसके श्रपने ही श्रग पराये बन्धन में जकड़े रहे ! तुम्हें विश्वविद्यालयों में बताया जायगा— कि इसान का डर दूर करने के जिए सौ साज पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे श्राविष्कार किये जिनसे इसान का डर श्रीर भी बढ़ गया, श्रीर यह भी ' कि उसने चाँद-तारों मे पहुँचने के सपने देखे जब कि उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे !

भौर तभी किसी दिन, किसी प्राचीन कान्य-समह में तुम मेरी कविताएँ पढ़ोगे ! भौर उन्हें पढ़ कर तुम्हें कैसा लगेगा : यह जानने का मेरे मन में बहुा कौतृहल है !

तुम, जो आज से सौ साज बाद मेरी कविताएँ पहोगे,
तुम क्या यह न जान सकोगे :
कि सौ साज पहले
जिन्होंने तन्मयता से विभोर हो कर
आत्मा के मुक्त-आरोहण, के
'या समवेत-जीवन की जय के गीत गाये,
से आँखें बन्द किये सपनों में दूबे थे
और मैं—
जिसका स्वर सदा दर्द से गीजा रहा,
जिसके भराये कण्ठ से सिर्फ़ कुछ चीखें ही निकल सकीं—
मैं सारा बज जगा कर आँखे खोले
यथार्थ को देख रहा था! '

# बाद १९४८

# सांस्कृत मूख्यो के बाँध पर एक रूपक-रिपोर्ताज़

• शमशेर बहादुर सिह

पृष्ठभूमि और संदर्भ-

सन् १९४८ में श्रीमती महादेवी वर्मों के उद्योग से इलाहाबाद में बाढ-पीड़ितों के सहायतार्थ बहुत काम हुआ, विशेष रूप से रस्लाबाद श्राम के लिए, जहाँ साहित्यकार संसद स्थित है।

उन दिनों 'श्रश्क'-दम्पति, श्री श्रज्ञेय श्रीर बंगला किन डा॰ श्राशामुकुलद।स न॰ १४, हेस्टिंग रोड पर रहते थे। श्री उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क' क्य रोग से श्रस्त थे। इलाहाबाद में बसने के लिए ही बम्बई से श्राये-श्राये थे। सामने था स्वास्थ्य, साहित्य श्रीर उद्योग के लिए सघर्ष साथ में सब से छोटा बच्चा—'गुड्डा' साढ़े तीन साल का। इसी स्थान से श्री श्रज्ञेय 'प्रतीक' जैसे निशिष्ट स्तर के हैं मासिक का सम्पादन भी कर रहे थे।

यही उस साल प॰ सुमित्रानन्दन जा पन्त के 'लोकायन'—'एक सास्कृतिक कला केन्द्र' का उद्धाटन भी हुआ। सभापित थे श्रा जैनेन्द्र कुमार जैन, जो कलकत्ता, पटना आदि होते हुए दिल्ली के रास्ते में इलाहाबाद उतर गये थे। कलकत्ते में उन्होंने 'नैतिक पुनश्शक्षीकरण सघ' को कान्फ्रेंस में भाग लिया था, एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था (प्रेरणा केन्द्र इंग्लैंड अमरीका) जिसका शान्ति-आन्दोलन-विरोध उन दिनो अधिध सनिय था।

किव डाक्टर आशामुकुलदास का विद्यार्थी जावन रवीन्द्रनाथ ठाकुर की आशिष्द्राया में शातिनिकेतन में बीता था। वेशिलङ् (आसाम) के सामाजिक जीवन के प्रारा और सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। जब बढे हुए रक्त-चाप ने जलवायु परिवर्तन के लिए विवश किया तो प्रयाग आये। अब यहीं प्रेक्टिस करते हैं।

श्री विवेक-कला और दर्शन प्रेमी मित्र—विशेष रूप से प्रयोगवादो कला के। सन् ४८ में एक मिल के मैनेजर होकर इलाहाबाद आयु । किसी जमाने में वे आर लेखक दिल्लों के 'उकील स्कूल आव् आर्य के विद्यार्थी थे।

इलाहाबाद में इसी साल भारतीय जन-नाट्य-संघ (इप्टा) की श्रभूतपूर्व अखिल भारतीय कान्फ्रोंस हुई, जिससे लेखक श्रत्यधिक प्रभावित हुआ।

सुपरिचित कि श्रीर त्रालोचक श्री नेमिचन्द्र जैन तब प्रान्तीय सयोजक के रूप में 'इंप्टा' की उत्तर प्रदेशीय शाखा से सम्बन्धित थे श्रीर श्रीमती रेखा जैन के साथ मिल कर उन्होंने इस नगर के रगमच को एक विशिष्ट स्तर प्रदान कर दिया था। [ 'बायरी' एक ऐसी चीज, जिसे खाप एक्स्पैक्ट करते है मुक्ससे जिखने के जिए, मगर जिसे कोटेनेंस करने के जिए आप तैयार नहीं—मैं जिख रहा हूँ—

जिस रहा हूँ — इं: इंग्रेग बिलागबर

क्योंकि वह चीज ख़ुद मैं भी, मैं ख़ुद भी किखना चाहता हूं : झौर विजाशुबह वह तो मेरा कोंटेनेंस है ही—मेरा चेहरा, मेरी रूह, हाँ, मेरी रूह।

मिसेज़ 'श्रवक' जो दरिया के सफ़ेद-मक्खनी उफान में एक श्रीरत का दिल छे कर, श्रासमान को श्राँखों में बैठ जाना चाहतीं श्रीर वहाँ से हिंडोला डाल कर, मिस्टर 'श्रवक' को उसमें कुलाना—श्राहिस्ता-श्राहिस्ता—श्राराम के हिलकोरे देना, चाहती है: मोतियों की श्राव श्रपनी हँसी श्रीर लहरों की साफ़ समक श्रपनी पलको के गिर्द खूबसूरती के साथ लिये हुए

भौर वह गुड़ा, वह बेबी जो हरेक श्रकल, हर श्रनजान श्राँटी को यूँ ही लिपट जाता है दौड कर—

जो वात्स्यायन को

बग़ल से फाँक कर सम्बोधन कर उठता है—'मेरी जा ऽ न ।' वह चार साल का (या साढ़े-चार का ) शोख़ गुड़ा, बेबी, एक गम्भीर, देव-से स्थिर शरीर वाले धपने अकल (दोस्त) को, अपने बाप के हँसोड बेतकख्लुफ़ाना 'दिलफॉक' लहजे में सुस्करा कर, पुकार उठता है, वह गुड़ा—'मेरी जा ऽ न ।'

श्रीर उसके श्रॉठ सिकुडने लगते हैं, विस्तरते हुए श्राहत बच्चे के श्रात्माभिमान की सजल-सी तस्वीर खीचते हुए—— जब उसकी माँ श्रपनी श्रातिशिष्ट बुर्जु श्रा पर्सनेलिटी के सौम्य करोखे में उसको बिठा कर दपट उठती है ' ़ !' जाने दो...

-- मेरी रूह जो उस बच्चे-सी फिर मुस्कराने जगती है, एक 'अच्छा जड़का' बन कर

निरीइ,

फतहयाव !

'मैं उर्द श्रौर हिन्दी का दोश्राब हूँ। मैं वह श्राईना हूँ, जिसमें श्राप हैं।

## १७ • बाढ़ १९४८ • शमशेर बहाहुर सिह

मैं एक नज़्म हूं, ---एक दोहा हूं, न जाने किसका...'

> • क्या नाम हे **इन**का <sup>9</sup> देवेन्द्र, नहीं... —विवेक •

विवेक, जमना में जबरदस्त बाढ़ आयी है। और गंगा में भी,

(—िकतनो मुहत से, ऐसी बाढ़, जोगो को याद है—िक नही आयी, नही आयी

उनके होश मे, नहीं आयी।)

बडी जबरदस्त बाढ आयी है, न जाने कितने मन बोरे गेहूँ के बह गये कितनी ही कच्ची दीवारों मे जीपा हुआ धन बचाया न जा सका,

बह गया।

पानी-सी, जिन्दिगियाँ, श्राँख खोजते न खोजते, बुजबुजो की तरह बह गयी श्रीर उन ज़िन्दिगियों के श्रफसाने, यानी उन जिन्दिगियों को बिताने वाले गगा श्रीर जमना के किनारों पर ज़ाब की तरह हाथ मजते हुए बैठे रह गये—हुस दौर की तरह, धर्म श्रीर परम्परा के: जो श्रपने खोज श्रीर साथे की तरह श्रपनी रूह का मातम कर रहा है (—वह रूह हिन्दू हो या मुसलमान व्यहुदी हो या जर्मन: साउथ-श्रफीकी-ह्याइट हो या बर्मी-चीनी-माले श्रीर रूसी हो या 'कम्युनिस्ट' नीशो-श्रमरीकी-नेशनीजस्ट चीनी ) वह मेरे पॉलिटिकज किन की तरह श्रपनी साँसों का हिसाब लगा रही है कि वे कितने गेहूं के दानों के बराबर है

नेमि— रेखा 'इप्टा'

> नारक . जीवन-छे<del>ल</del>ा

धाज का उपहास्य • भूख का श्राबोच्य बार्ट तुम करपना के पुतले नहीं हो तुम कम्युनिस्ट पार्टी को 'मशीन' नहीं हो ( लोग ग़लत कहते हैं ) तुम कला का मौन शान्त विवाह सवर्ष के साथ-हो, तुम कम्युनिस्ट हो, यानी कलाकार--का कर्म यानी भविष्य का मर्मभाव श्राज के नाटक के अन्त में ! उस नाटक का अन्त मैं हॅ मैं शमशेर एक निरीह फतह !

कल क्या है,
जिसके घूमते चक्के की धुरी में
'कलचर'—'सस्कृति' की कीजी
कुँदे नज़र भाती है,
उपेन्द्रनाथ अक्क' ?

करवर

न तुम् हो न मैं

# १९ •• बाढ़ १९४८ • शमशेर बहादुर सिंह

न वात्स्यायन

न कुशनचन्दर

न नेमिचन्द्र

न डाक्टर दास

न १४ हेस्टिग्स रोड का बैरा-खानसामा-माजी

आगे की

— भविष्य की सस्कृति, जो उन चनों में है, जैनेन्द्रकुमार जी, जो कि महादेवी जी बाढ़ पीड़ितों को बाँट रही हैं बाँट रही हैं, क्योंकि उनके गीत उन चनो का हजम किया हुआ आटा फ़ौरन नहीं बन सकते अभी जब कि बाढ आयी हुई है

बाढ

'संस्कृति' की भी आयी हुई है जैनेन्द्र कुमार जी कलकत्ते और बिहार और दिक्जी से

समाचार जाये हैं
कि परीशान हैं जोग सस्कृति से
समाजवादी अजग श्रीर कजावादी अजग
श्रीर जैनेन्द्र जी भी अजग, उनके मारे
"खतरे से बचो । दो धाराश्रों के पाट में
'साधो, बीच धार गहि जाय !'
'कहे कबीरा, क्या गुनिया क्या धुनिया

महादेवी जी ( गम्भीर श्रोंठ कहणा से दबाये, श्राँको में चिन्ता—) साहित्य के पृष्ठों से निकाज कर पार्थिव कार्य-स्जन से, श्रात्मा के जिए वह प्रकाश की स्पष्ट पुस्तक जिखेंगी, जिसमें वेदों के श्रर्थ स्पष्ट पढ़े-जा सकेंगे, अनुदित हो सकेंगे। उनसे मिल कर श्रीमती कौशल्या 'श्रवक' को श्रपनापा श्रीर घरेळूपन-सा महसूस होता है। 'रिक्शावाला चिल्लाता रहता है, उठने को तबीश्रत ही नहीं होती उनके पास से। वक्त का पता ही नहीं चलता '

> विवेक, हाँ, तुम टाइम पर रिसर्च करते रहे हो <sup>9</sup> फिलासफ़ी में एम० ए० करने के बाद ।

यह सौम्य सुथरा सुन्दर बाह्य और श्रन्तर, ऊँचे हम से कनफ्यूज्ड सार्थक करचर इन्टलैक्चुश्रल जीवन, श्राधुनिक

डा॰ दास,

टैगोर के अंतुल

ढेड

नादीर बॉन्नें

पर

बादल-भरे

गीत

काजिटास को अपने गले में गुंजा कर जिल्हे-गाये-गवाये और

देश के हृदय श्रीर रोमावितयों में भरे कैसे 9

श्रपना भारी शरीर छे कर, डा॰ दास, श्रपना हाइड्बड प्रैशर श्रीर दिल की कमजोरी में 'रैस्ट' करते हुए,

## २१ ● बाढ़ १९४८ ● शमशेर बहादूर सिंह

डा॰ दास, बताओं तो फिर भी जरा, डा॰ दास, इबाहाबाद, सगम— क्या सागर-सगम

शान्ति-निकेतन का भावुक पावन सगम नहीं ? सन् ४८ में । क्या कुछ भी उसका एक पार्ट नहीं ? ऐसी बाढ़ में भी ?

मैरूढ है मेरा भाई
एक गाँव में, मुरादाबाद जिले में
उसको चना नहीं चाहिए,
उसको मेरा सफर चाहिए ट्रेन में वहाँ तक.
उसकी कच्ची छत के नीचे में भी क्यो न हुआ ?
जहाँ उसके बच्चे सोते थे, या जागते रहे होंगे, जब बाढ आयी
सरोज और इन्दों और कमला और वह उसकी पत्नी
उसकी गाडी के एक पहिये के साथ का दृसरा पहिया और
इसके आगे ही में कहना चाहता हूं कि घूम ते ही रहे हैं उनके
मन और शरीर इस बाढ़ में
मुरादाबाद से ले कर इलाहाबाद के जिले तक,
इथर से उथर, उथर से इथर
लगातार
ढाक्खाना बन्द है
सब रास्ते बन्द है.

मुक्तको चना नहीं चाहिए, महादेवी जी, हालाँ कि उसी पर मेरा गुजारा भी हे, बिक वह एक पल, जिस मे कि मैं भाई से मिल सक् श्रीर हवाई जहाज मे उडने वालों से मैं पूछता हूँ कि मुक्ते साइकिल का किराया ही वहाँ तक का मिल जाय क्योंकि इस तरह तो मुक्ते जेलखाना है यह ज़िन्दगी ( यानी श्रव तो महसूस ही होने लगीं है ...) मैं सरकार की दुहाई नहीं देता,
जनता का श्रपने हृदय में घ्यान घरता हूं
जनादन की तरह,
कि वही इन्कृजाब का वरदान देने वाजी है।
—वही चने की बोरियो पर बैठेगी
संस्कृति और कक्चर के गेहूं के एक-एक दाने पे
—पका कर भाटा कर के—
और जो हमारी जिन्दगी में हज़्म भी होगा
ईमानदारी की कमाई की तरह—'शाश्वत कजा'
गहरे भाव की तरह, देवताओं के सुजुन्त मन में।

(भाष्य :— ) 'वह शाववत कजा जो गाँव की बहु-बेटी की हथेजी की मेंहदी है,

वह गहरा माव—

जो पुरखों के बनाये कुएँ का कभी न चुकने वाला

मीठा पानी है, जिसे उस बहू-बेटी के हाथ

सुबह-शाम घर के लिए रोज ताजा खींच कर निकालते हैं

वे देवता

जो उस बहू और बेटी के भाई-बन्द और घर वाले हैं

वह सुषुप्ति जो उनका भविष्य, उनके हाथों-पाँवों की शक्ति से निरन्तर बनता, मिले-जुले प्रयत्नों के सहारे, श्राधिकाधिक जीवन के सुख में

निविचत् !

प्राप्त होता जाता है

वह मन
जो उनके देश का जनतत्र-जीवन है।
वह जीवन मैं हूँ, शमशेर, मैं
श्राज निरीह
कज
फ़तहयाब,

# कुछ दुकड़े • केदार

### मैदान

शेषनाग का खम्मा !
फैले फन पर उसके
राकड़ मिद्दी लेटी
मेज़पोश-सी मैकी '
मेज़पोश के ऊपर,
जगह-जगह पर अनिगन
चार-चार खुर अंकित;
नीला तम्बू हाले
फाक हवा की हिलती,
केश-काँश, कुश, काँटे,
एक सग हैं रहते '

#### रेलगाडी

दानव की बढी आँत
पहियों पर चढ़ी-चढ़ी
हाथ की बकीरों पर
घहर-घहर दौड़ रही !
शोशित के सफ़ेद कख,
शोशित के रिक्तम क्या,
एक बड़ी सक्या में
भीतर से माँक रहे!

#### शाम

एक बबेत भाल हो, पजों पर मानव-सा
बफ़ पर ही खडा हो,
ताड से भी बड़ा हो,
इतने में जलदी से
कोई शीश काट दे
लोड़ू तब उख़ला हो,
उपर से नीचे तक
भाल तो लाल हो,
धरती भी लाल हो।

#### सूरज

रोज सुबह पूरव से श्राता है, मेरे लिए चाय गर्म केटली मे लाता है, सुम्मको पिलाता श्रीर सब को पिलाता है, रोज़ शाम पष्डिम को लाता है, बह तो एक बैरा है!

### डूबा और सोया

रात में सोया जब धुळे हुए बिस्तर पर, मैंने तुम्हें खोया, सागर में हुब गया गोया, नींद में भिगोया !

# तुम श्रीर रात

हुस ही तो श्राती हो बाज खोज जूड़े के, कथो पर रात का मेरे पास जाती हो, जैसे तुम मेरी हो, वैसे वह मेरी है !

#### वायलेन

श्राधे गज का,
'प्लाईउड' का,
हक्का मेढ़क '
उसके उपर
समाचार छे जाने वाछे
तार पेट पर,
खगातार सिर से नांचे तक '
उन तारों पर
हिरन दौडते '
कान खूँटियाँ
कपड़े टँगते !
हाथों में श्रा चिक्ताता है !



# तीन कहानियाँ

# जहाँ लच्मी कैंद हैं राजेन्द्र यादव

जरा ठहरिए, यह कहानी विष्णु की पत्नी लच्मी के बारे में नहीं, लच्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में हैं जो अपनी क़ैद से छूटना चाहती हैं। इन दो नामों में ऐसा अम होना स्वामाविक हैं जैसा कि कुछ च्या के लिए गोविन्द को हो गया था।

एकदम घबराकर जब गोविन्द की आँखें खुलीं तो वह पसीने से तर था आरे उमका दिल इतने जोर से घडक रहा था कि उसे लगा कहीं अप्रचानक उसका बडकना बन्द न हो जाय। अँघेरे में उसने पाँच-छु बार पलके भपकीं, पहली बार तो एकदम उसकी समभ में ही न आया कि वह कहाँ है, कैसा है— एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान उसे भूल गया। जब पास के हॉल की घडी ने एक का घटा बजाया तो उसकी समभ में ही न आया कि वह घडी कहाँ है, वह स्यय कराँ है और घटा कहाँ बज रहा है ? फिर धीरे-धीरे उसे ध्यान आया, उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा, उसके दिमाग में फिर वही खट्-खट् गूँज उठी है, जो अभी गूँज रही थी.....

पना नहीं, सपने में या सचमुच ही, अचानक गोविन्द को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड पर तीन-चार बार खट्-खट् की हो, और वड़े गिड़-गिड़ाकर कहा हो—''मुफे निकालों, मुफे निकालों।'' और यह •आवाज कुछ ऐसे रहस्यमय ढग से आकर उनकी चेतना को कोंचने लगी कि वह बौखला कर जाग उठां—सचमुच ही यह किसी की आवाज थी या महज उसका भ्रम ?

फिर उसे घीरे-घीरे याद श्राया कि यह भ्रम ही था श्रौर वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा श्रिमिभूत सोया था कि वह स्वप्त में भी छायी रही। लेकिन, वास्तव में यह श्रावाज कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी !—उसने कई बार सुना था कि प्रमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्त में श्राकर कोई कहता था कि 'मुफे निकालो, सुफे निकालो । फिर वह बीरे-धीरे स्थान की बात भी बनाने लगता था, ख्रौर वहाँ खुदवाने पर कडाहे या हॉटी में भरे सोने-चॉदी के सिक्के या मार्या उसे मिली ख्रौर वह देखने-देखते माला-माल हो गया। कभी-कभी ऐना भी हुन्ना कि किसी अनिधिकारी ख्रादमी ने उस द्रव्य को निक्कलवाना चाहा तो उसमें कोडियाँ ख्रौर कोयले निकले या फिर उसके कोट फूट ख्राया या घर में कोई मृत्यु हो गयी। कड़ी इसी तरह, घरती के नीचे से उसे कोई लद्मी तो नहीं पुकार रही है! ख्रोर वह बडी देर तक सोचता रहा, उसके दिमाग में फिर लद्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोहाछन्न-सा पड़ा रहा.....

दूर कही दूसरे घडियाल ने फिर वही एक घटा बजाया।

गोविन्द से अब नहीं रहा गया। रजाई को चागे तरफ से बन्द रखें हुए ही बड़े सम्हाल कर उसने कुहनी तक हाथ निकाला, लेटे-ही-लेटे अजमारी के खाने से किताब-कापिया की बगज से उसने अवजली मोमवर्त्ती निकाली, वहीं कहीं से खोज कर दियासलाई निकाली ओर आधा उठ कर, ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा न निकालना पड़े, उसने दो-तीन बार घिस कर दियासलाई जलायी, मोमवत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूँद टपका कर उसे दवात के टकन के ऊपर जमा दिया। धीरे-वीरे हिलती रोशनी में उसने देख िया कि पूरे किवाड बन्द है, और दरवाज के सामनेवाली दीवार में बने, जाली लगे रोशनदान के ऊपर, दूसरी मजिल से हल्की-हल्की जो रेशनी आती है वह भी बुक्त चुकी है। सब कुछ कितना शान्त हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तज्वत के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़ कर खड़े होने का आलस्य, दूसरे लाला रूपराम का डर, सुबह ही कहेगा—"गोविन्द बाबू, बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल ।" जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी विजली खर्च करते हो!

फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तिकिये के नीचे से रजाई के मीटर ही-मीतर हाथ बटा कर वह पित्रका निकाल ली ख्रीर गर्दन के पास से हाथ निकाल कर उसके सैतालीसवे पन्ने को बीसवी बार खोल कर बड़ी देर घ्रता रहा। एक वजे की पठानकोट ऐक्सप्रेस जब दहाड़ ती हुई गुजर गयी तो सहसा उसे होश आया। ४७ और ४८—जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह-जगह नीली स्याही से कुछ पिक्तयों के नीचे लाइने खींची गयी थीं—यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़ कर उन्हीं लाइनो की तरफ विशेष कप से ध्यान खीचा सबा था। अब तक गोविन्द उन या उनके आस-पास की जाइनो को बीस बार

से ऋषिक घूर चुका था, उसने शंकित निगाहों से इधर-उधर देखा ऋौर फिर एक बार उन पक्तियों को पढा।

जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनन्द के बोभ से धड़क कर डूबने लगता श्रीर दिमाग उसी तरह भन्ना उठता, जैसा उस समय मनाया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बडी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अन्त्रों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा-धीरे-धीरे उसे ऐसा लगा, यह श्रव्यो की पक्तियाँ एक ऐसी खिडकी की जाली हैं, जिसके पीछे बिखरे बालो वाली एक निरीह लडकी का चेहरा भाँक रहा है ! ऋौर फिर उसके दिमाग में बचपन में सुनी कहानी साकार होने लगी-शिकार खेलने में साथियों का साथ छुट जाने पर भटकता हुन्त्रा एक राजकुमार त्रपने थके-माँदे घोड़े पर बिलकुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहॅचा। वहाँ ऊपर खिडकी मे उसे एक ग्रत्यन्त सुन्दर राजकुमारी बैठो दिखायी दी, जिसे एक राक्स ने लाकर वहाँ क़ैद कर दिया था . छोटे-से-छोटे विवरण के साथ खिडकी मे बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविन्द की ग्राँखो के न्त्रागे स्वष्ट श्रौर मूर्त होती गयी । श्रौर उसे लगा, जैसे वही राजकुमारी उन रेखानित, छपी लाइनों के पीछे से भाँक रही है-उसके गालो पर श्रॉमुश्रो की लकीरे सूख गयी हैं, उसके ख्रोठ पपडा गये हैं...चेहरा मुर्भा गया है ख्रौर रेशमी बाल मकड़ी के जाते जैसे लगते हैं - जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज निकलती हो-"मुक्ते छुडात्रो, मुक्ते छुडात्रो ।"

गोविन्द के मन में उद्ध अपनान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह-रह कर कोई छुनेदने लगा। एक-आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह-रह कर कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची दो फुट चौडी गली में धूम-धूम कर दूर कर दे।

तो वया सचमुच, लद्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है १ लेकिन उसने तो लद्मी को देवा तक नहीं । अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाये भी तो वह आख़िर कैसी हो १...कुछ और भी बाते थी कि वह लच्मी के रूप में एक सुन्दर लड़की के चेहरे की कल्पना करते डरता था—उसकी ठीक शक्ल-सूरत और उम्र भी तो नहीं मालूम उसे.....

गोविन्द यह श्रन्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है। ये लाइने खींच कर उसी का ध्यान श्राक्तव्य किया गया है, लेकिन

तब भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समभता था कि कोई लडकी इस तरह उसे सकेत करेगी। यों शहरों के बारे में उसने बहुत काफी सुन रखा था, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि गाँव से इरटर पास कर के शहर आने के एक हफ़्ते में ही उसके सामने एक ऐसी ही सीभाग्य-पूर्ण बात आजायेगी.....

वह जब-जब इन पित्तयों को पढ़ता तब-तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी दस मिजले मकान से नीचे भाग रहा हो। जब उसने पहले-पहल यह पित्तयाँ देखी थीं तो इस तरह उछल पडा था जैसे हाथ में अगारा आगाया हो।

बात यह हुई कि वह चकी वाले हॉल में ईंटों के तख्त जैसे वने चबूतरे पर बड़ी पुरानी काठ की सन्दूकची के ऊपर लम्बा-पतला रिजस्टर खोले दिन भर वा हिसाब मिला रहा था, तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा — नौ-दस साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ। यह लड़का एक फटे-पुराने-से चैस्टर जो साफ ही किसी बड़े भाई के चैस्टर को कटवा कर बनवाया गया होगा — की जेवों में दोनों हाथों को ठूँसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा।

गोविन्द जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था, तभी यह लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थे, इसलिए सिर्फ यह दिखाने को कि वह उनके सुपुत्र मे भी काफी रुचि रखता है, उसने उससे नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल-क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम रामस्वरूप, उम्र नौ साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल मे चौथे क्लास मे पढ़ता था। फिर तो सुबह-शाम गोविन्द उसे चैस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। चैस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहतीं और वह पांवो में बड़े पुराने किरमिच के जूते पहने रहता, जिनकी फटी निकली जीभो को देख कर उसे हमेशा दुम कटे कुत्ते की पूछ का ध्यान हो आता था।

योड़ी देर उसका लिखना ताकते रह कर लडके ने चैस्टर के बटनो के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकाल कर उसके सामने रख दी और बोला— "मुशी जी, लच्नी जीजी ने कहा है, हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए।"

"त्रुच्छा, कल देंगे ." मन-ही-मन भन्ना कर उसने कहा।

यहाँ श्राकर उसे जो 'मुशी जी' का नया ख़िताब मिला है, उसे सुन कर उसकी श्रात्मा ख़ाक हो जाती है। मुशी नाम के साब जो एक कान पर क़ुलम लगाये, गोल मैली टोरी, पुराना कोट पहने, मुझ-तुङे श्रादमी की तस्वीर सामने त्राती है—उसे वीस-वाईस साल का युवक गोविन्द सम्हाल नहीं पाता।

लाला रूपाराम उसी के गाँव के पास के है—शायद उसके पिता के साथ दो-तीन जमात पढ़े भी थे। शहरू अप्रते ही आतम-निर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूरान इत्यादि या छोटे-मोटे पार्ट-टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला तो उन्होंने अत्यन्त उत्साह से उससे मृत बाप को याद करके कहा—'भैया, तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब-किताव घटे-आध घटे देख दिया करो और मजे मे चक्की के पास जो कोठरी है उनमे पड़े रहो, अपने पढ़ो। आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं।' और अत्यन्त कृतज्ञता से गद्गद् जब वह उनकी कोठरी में आगया तो पहली रात हिसाब लिखने का दग समभाते हुए लाला रूपाराम, मोतियाबिन्द वाले चरमें के मोटे-मोटे कॉचों के पीछे से मोर पखी के चॅदोवे-सी दीखती आँखों और मोटे आँठों से मुस्कुराते, उसका सम्मान वढाने को 'मुशी जी' कह बैठे तो वह चौंक गया। लेकिन उसने निर्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। रामस्वरूप से मुशी जी नाम मुन कर उसकी मौहें तन गयी इसीलिए उसने उपेना से वह उत्तर दिया था।

"कल जरूर दीजिएगा।" रामस्वरूप ने फिर श्रनुरोध किया।

"हाँ, भाई जरूर देंगे।" उसने दाँत पीस कर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अनसर लक्ष्मी का नाम सुनता था। हालाँकि उसकी कोठरी बिलकुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जाली-दार छोटा-सा रोशनदान था, वह घर के भीतर नीचे की मिजल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मिजल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पनचक्की थी, पीछे कई तरह की चीजों का स्टोर-रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पनचक्की के हाँल में हर पाँचवे मिनट पर उसका नाम बिभिन्न रूपों में सुनायी देता था—लक्ष्मी बीबी ने यह कहा है, रुपये लक्ष्मी बीबी के पास हैं, चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी-सी अधिकारपूर्ण आवाज सुनायी देती थी, उसे गोविन्द पहचानने लगा था। अनुमान से उसने समक्ष लिया कि यही लक्ष्मी की आवाज है। लेकिन स्वय वह कैसी है, उसकी एक भज्जक मर देख पाने को उसका दिल कभी-कभी बुरी तरह तड़प-सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव बुरी तरह तड़प-सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव

जमाना था, इसलिए वह त्राँख उठा कर भी भीतर देखने की कोशिश न करता। मन-ही-मन उसने समभ लिया कि यह लच्नी है, काफी महत्वपूर्ण भी...दिक्कत यह थी कि भीतर कछ दिखायी भी तो नहीं देता था। सङ्क के किनारे तीन-चार दरवाने ,वाले इस चक्की के हॉल फे बाद एक ग्राठ-दस फट लम्बी गली थी, तब फिर भीतर चौक था। पहली मर्जिल काफी ऊँची त्यार मज़बूत थी. श्रीर चौक के ऊपर लोहे का जाल पडा था. उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की भनभनाहट से पहले तो उराका ध्यान हर बार उधर चला जाता था। कभी-कभी बच्चे तो ऋौर भी उछल-उछल कर उस पर कृदने लगते थे। यहाँ से तो जब तक किसी बहाने पूरी गली न पार नी जाय, कुछ भी दीखना असम्भव था। चॅकि गुसलखाना ख्रोर भल इत्यादि उसी नाक मे थे, जिनकी बजह से नीचे प्रायः सीलन त्रीर गीलापन रहता था, इसलिए सुन्धह चौक मे जाते हुए अत्यन्त सीधे लडके की तरह निगाहे नीची किये हुए भी। बह ऊपर की स्थिति को भॉपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उटा कर ग्रांख भर देख पाने की उसमे हिम्मत नहीं थी। ऋपनी कोठरी का एकपात्र दरवाजा बन्द करके, तख्त पर चढ़ कर मकड़ी के जाले त्र्योर धूल से भर बालीदार रोशनदान से भांक कर उसने वहाँ की स्थिति को भी जानने की काशिश की थी, लेकिन वह कम्बख्त जाली कुछ इस दग से बनी थी कि उसके 'फोकस' मे पूरा सामने वाला छुज्जा श्रीर एकाघ फुट लोहे का जाल भर श्राता था। वहाँ कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे-छोटे तलुए गुज़रे...बहुत कोशिश करने पर टखने दीखे-हाँ, हैं तो किसी लड़की के ही पैर, क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी भलका था...उसने एक गहरी सॉस ली श्रीर तख़त से उतरते हुए बड़े ऐक्टराना ऋदाज मे छाती पर हाथ मारा ऋौर बुदबुदाया-"ग्ररे लच्मी जालिम, एक फलक तो दिखा देती....."

"मुशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यो नही ?" रामस्यरूप ने जब देखा. कि गोविन्द धीरे-धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दाँतो में टांकता हुन्ना हिसाब की कापी में त्रापलक बुछ घूर रहा है तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समभ में त्रागयी कि वह जो कुछ सोच रहा है, उसका सम्बन्ध सामने रखें हिसाब से नहीं है .

उसने चौक कर लुड़के की तरफ देखा... श्रौर चोरी पकड़ी जाने पर क्रेप कर मुस्कराया, तभी श्रचानक एक बात उसके दिमाग मे कौधी—यह लच्नी रामस्वरूप की बहन ही तो है। ज़रूर उसका चेहरा इससे काफी मिलता-जुलता होगा । इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुन्दर है या नहीं। फिर अपनी बेवक्फी पर सुस्करा कर एक अँगडाई ली और चारों तरफ ढीले हुए कम्बल को फिर से चारो ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला—"अच्छा सुन्ना, कल सुबह दे देगे।"…उसकी इच्छा हुई कि वह उससे लद्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे …

श्रमल में श्राज वह थक भी गया था, इसीलिए श्रचानक व्यस्त होकर बोला था श्रीर जल्दी-जल्दी हिसान करने लगा। दुनिया भर की भिकारिशों के बाद उसका नाम कालेज के नोटिम-बोई पर आ गया था कि वह ले लिये गये लडकों में से है। त्राते समय कहा किताने ग्रीर कापियां भी वह प्ररीद लाया था. सो त्राज वह चाउता था कि जल्दी मे-जल्दी ग्रपनी कोटरी मे लेटे और कुछ ग्रागे-पीछे की बाते...दुनियाँ भर की बाते सोचता हुआ सो जाय ..सोचे लद्मी कौन है... कैसी है...वह उसके बारे में किससे पूछे ?...कोई उसका हम-उम्र ग्रीर विश्वास का त्रादमी भी तो नहीं है ! किसी से पुछे और रूपाराम को पता चल जाय तो ! लेकिन ग्रमी तीसरा ही तो दिन है. .मन-ही-मन ग्रपने पास रखी पत्रिकान्त्रों श्रौर कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कोन सी देनी है. . ग्रागे जाकर जब काफी दिन हो जायँगे तो वह चपचाप उसमें एक ऐसा छोटा-सा पत्र रख देगा जो किसी दोहा के नाम लिखा गया होगा या उसकी भापा ऐसी होगी कि पकड़ में न ह्या सके . भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वह त्र्यासानी से कह सकेगा उसे तो ध्यान भी नही था कि वह पर्ची इसमे रखा है। बीस जवाब है। अपनी चालाक वेवकुफी की कल्पना पर वह मुस्कराने लगा।

जिसके विषय में वह इतना सब सोचता रहता है, यह उसी लच्मी के पास से आयी हुई पत्रिका है—उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा, तिकिये के नीचे, सिरहाने भी यह रही होगी.. लेट कर पटते हुए, हो सकता है सोचते-सोचते छाती पर भी रख कर सो गयी हो और उसका तन-मन गुदगुदा उठा। क्या लच्मी उसके विषय में बिलवुल ही न सोचती होगी? िर्णाव लिलने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिये और एक कोने मुझे पन्ने पर अचानक उसका हाथ टिठक गया—यह किसने मोड़ा है? एक मिनट में हजारों बाते उसके दिमाग में चक्कर लगा गयी। उसने पत्रिका उठा कर हिसाब की कापी पर रख ली। मुझा पन्ना पूरा खुला

था। छुपे पन्ने पर जगह-जगह नीली स्याही से निशान देख कर वह चौक पड़ा। यह किसने लगाये हैं १ उसे ख़ूब श्रुच्छी तरह ध्यान है यह पहले नही थे.....

'मै तुम्हे प्राणा से श्राधिक प्यार करती हूँ' उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा.....

''श्रय ऽऽ! यह क्या चक्कर है...?'' वह एकदम जैसे बौखला उठा, उसने कौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम श्रौर दिलावर सिंह को देखा, वे श्रयने मे ही ब्यस्त थे। उसकी निगाह श्रयने श्राप दूसरी लाइन पर फिसल गयी।

'मुक्ते यहाँ से भगा ले चलो......'

"त्ररे....!"

तीसरी लाइन--'मैं फाँसी लगा कर मर जाऊँगी......'

श्रीर गोविन्द इतना घबरा गया कि उसने फट से पित्रका बन्द कर दी। श्राका से इधर-उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया ? उसके माथे पर पसीना उभर श्राया श्रीर दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पित्रका के उन पत्नों के बीच मे ही उँगली रखे हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से ही रंग-विरगी कबर की तस्वीर को देख कर यह कम्बद्धत चीकीदार ही न माँग बैठे। उन पितर्यों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ती थी। क्या सचमुच यह निशान खद्मी ने ही लगाये हैं ? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया ? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा, क्यों करेगा ? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहाँ कि तीन दिन में ही ऐसी हिम्मत कर डाले !

उसने फिर पत्रिका निकाल कर पूरी उलट-पलट डाली। नहीं, निशान वहीं हैं, वस। वह उन तीनो लाइनों को फिर एक साथ पद गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग़ में हवाई जहाज भना उठा हो! गोविन्द का दिमाग़ चकरा रहा था...दिल धड़क रहा था और जो हिसान वह लिख रहा था, वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने क़लम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आँखें गड़ा कर जमा और ख़र्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस-नस में सन्-सन् करती कोई चीज दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जायेगा और आतश्वाजी के अनार की तरह दिमाग़ फूट पड़ेगा...अब वह किंकसे पूछे,..यह सब निशान किसने लगाये हैं? क्या सचसुच लहमी ने?

इस मधुर सत्य पर विश्वात नहीं होता । मै चाहे उसे न देख पाया होऊं, उसने तो जरूर ही मुफ्ते देख लिया होगा । ऋरे ये लड़कियाँ बडी तेज होती हैं । गोविन्द की इच्छा हुई, ऋगर उसे इसी च्या शीशा मिल जाय तो वह लच्मी की ऋगँको से ऋपने को एकबार देखे, कैंस्स लगता है.....

लेकिन यह लदमी कौन है १ विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता, क्या १ कितनी बड़ी है १ कैसी है १ उसकी नृस-नस मे एक ऐसी प्रवल मरोड-सी उठने लगी कि वह श्रमी उठे श्रौर दौड़ कर मीतर के श्रॉगन की सीढ़ियों से धडाधड़ चढता हुश्रा ऊपर जा पहुँचे—लद्मी जहाँ भी, जिस कमरे में बैठी हो, उसके दोनों कन्चे भक्तभोर कर पूछे, "लद्मी, लद्मी, यह सब तुमने लिखा है १ तुम नहीं जानतीं लद्मी, मै कितना श्रमागा हूँ । मै कर्ता इस सीमाय के लायक नहीं हूँ ।" श्रौर सचमुच इस श्रप्रत्याशित सीमाय से गोविन्द का दृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी श्रांखों में श्रांस श्रा गये । डोरी से लटकते हुए बल्ब को श्रप्रलक देखता हुश्रा वह श्रपने श्रतीत श्रौर भविष्य की गहराइयों मे उतस्ता चला गया, फिर उसने धीरे से श्रपनो कोरों मे भर श्राये श्रांसुश्रों को उँगली पर लेकर इस तरह भटक दिया जैसे देवता पर चन्दन चढ़ा रहा हो । उसका ढीला पड़ा हाथ श्रव भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था ।

एकबार उसने फिर उन पक्तियों को देखा—मान लो लच्मी उसके साथ भाग जाय ! कहाँ जायँगे वे लोग ? कैसे रहेंगे ? उसकी पढ़ाई का क्या होगा ? बाद में पकड़ लिये गये तो ?

लेकिन आख़िर यह लच्मी है कौन ?

लद्मी के बारे मे प्रश्नों का एक ऐसा भुगड उसके दिमाग पर टूट पडा जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई हथीड़े की चंटे कर रहा हो, बडी निर्ममता और फ़्रता से, जैसे छत पर से अपनानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक भटके के साथ एक क्त्रण में चकर लगा जाती है, उसी तरह उसके सामने सैकड़ो-हजारो चीजे एक साथ चमक कर गायब हो गयीं।

ईंटों के ऊँचे चौकोर तख़्त-नुमा चब्तरे पर पुरानी छोटी सी सन्दूकची के आगो बैठा गोविन्द हिसाब लिख रहा था आरे अपनी हिसाब न मिलने के कारण कच्चे पुरजे इधर-उधर बिखरे थे, वे सब यो ही बिखरे रहे और उसने खुले लेजर-रिजस्टर पर दोनों कुहनियाँ टिका दीं और दोनों हथेलियों से ऑखें बन्द करलीं...

कनपटी के पास की नसें चटख़ रही थीं। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं— सिनेमा, उपन्यासों में भी नही देखा-पढ़ा! सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है शकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हो...इस सम्भावना से थोड़ा चौक क्र गोविन्द ने फिर पन्ना खोला— नहीं, बच्चा क्या सिर्फ उन्ही छपी लाइनो के नी चै निशान लगाता शत्रोर लकीरे इतनी सधी श्रीर सीधी है कि किसी बच्चे की हो टी नही सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिये शहो सकता है यह लच्मी बहुत चुहलबाज हो श्रीर जरा छकाने को उसी ने सब किया हो...

यद्यपि गोविन्द इस तग्ह त्रॉखं बन्द किने सोच तो रहा था, लेकिन उसे मन-ही मन डर था कि मिस्त्री त्रोर दरबान देख कर कुछ समफ न जायं! सबसे बडा टर उसे लाला रूपाराम का था। त्राभी कई भरी, सकलापारेवाली सिलाई की, मैली सी, पूरी बॉहो की मिराई पटने नार उस पर मेली-चीकर, युगो पुरानी न्य्रग्री लपेटे, धीरे धीरे टॉफने हुए, बत टेकने, बहे कछ से सीदिनाँ उत्तर कर वे स्वावंगे.....

श्रचानक बेत की खट्-पाट् से चौक कर उसने जो श्राम्य के शागे से हाथ हटाये तो देखा, सच ही लाला रूपाराम चले श्रा रहे हैं। श्ररे कम्बस्न, गाद करते ही श्रा पहुँचा—बैठे हुए देख तो नहीं लिया है उसने फट पित्रका को घटने के नीचे श्रीर भी सरका लिया श्रीर सामने फेले पुजों पर श्राँखें टिका कर व्यस्त हो उठा। मिस्ली श्रीर चौकीदार की खुसुर-पुसुर बन्द हो गयी। गली-सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया।

मोटे-मोटे शीशों के पीछे से उनकी आँखे बड़ी होकर भयकर दीन्वती थीं। आँखों का रग और पलको का रग मिल कर ऐसा दिखाशी देता था जैसे पीछे मोरपख के चंदोवे लगे हो। सिर पर रुई भरा ही करेंगा था, और उसके कानों को टॅकने वाले मोटर के 'मडगार्ड' जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे ओर पीरािण्क राच्सों के सीगों का दृश्य उपिरिथत कर रहे थे। चेहरा उनका मुरिया से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था, उसे उन्होंने डोरा लपेट कर मजबूत कर लिया था। दाॅत उनके नक़ली थे और शायद ढीले भी थे क्यों कि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुँह चला-चला कर पीछे सरकाये रखते थे जेसे 'चुर्गम' चबा रहे हो। गोविन्द को उनके इस मुँह चलाने और मुँह से निकलती तरह-तरह की आवाजों से बड़ी उदकाई-सी आती थी और जब वे उससे बात करने तो वह प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाये रखता। लाला रूपाराम की गर्दन

# ३४ • जहाँ सन्मी क़ैद है • राजेन्द्र यादव

हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलोंने वाले बुड्ढे की गर्दन का स्पिंग ढीला हो गर्यों हो। घटनों तक की मैली-कुचैली घोती श्रोर मिलिटरी के कवाडिया वाजार से ख़रीद कर लाये गये मोजो पर बॉघने की पट्टियाँ, जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थी। बिना फीते के खीसे निपोरते फटे-पुराने बूट—उन्हें देख कर हमेशा गोविन्द को लगता कि इस श्रादमी का श्रन्त-समय निकट श्राग्या है ...

जब लाला रूपाराम पास आ गये तो उसने उनके सम्मान मे चेहरे पर चिक्नाई वाली मुस्कान ला कर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटो के चबूतरे पर लगभग दो सौ स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर, रामस्वरूप के उससे सट कर खड़े होने से, एक मोटी-सी सिकुडन पड गयी थी, उसे हाथ से ठीक कर के उसने कहा, "लालाजी यहाँ बैठिए.....।"

लालाजी ने हॉफर्ते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं वे ठीक हैं, श्रौर वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी श्रोर मुंह कर के बैठ गये श्रौर हॉफर्ते रहे। श्रमल मे उन्हें सॉस की बीमारी थी श्रौर वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हॉफ्र्ते रहते थे।

उनके वहाँ त्रा बैठने से एक बार तो गोविन्द कॉप उठा, कही कम्बन्द्य को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने न त्राया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा-पी कर एकबार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो-न-हो बुड्दा ताड़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम त्रामी हॉफ रहा था। गोविन्द सिर भुकाये ही हिसाब-किताब जोडता रहा। त्राख़िर स्थिति सम्हालने की दृष्टि से उसने कहा—"लालाजी, त्राज मेरा नाम त्रागया कालेज मे।"

"श्रन्छा !" लालाजी ने खाँसी के बीच मे ही कहा, वह एक हाथ से डएडे को धरती पर टेके था, दूसरे हाथ में कलाई तक गोमुखी बंधी थी, जिसके भीतर ऋँगुलियाँ चला-चला कर वह माला घुमा रहा था श्रीर उसका वह हाथ टोद्रा-सा लग रहा था।

वातावरण का बोक्त बढता ही चला जा रहा था कि एक घटना हो गयी।
उन्होने सॉस इकट्टी करके कुछ बोलने को मुँह खोला ही था कि भीतर श्रॉगन
का टट्टर (लोहे का जाल) भयकर रूप से क्तनभना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी
चीज ऊपर से फेक दी गयी हो। श्रौर फिर जोर से बजती हुई, खनखनाती
कलछी जैसी चीज नीचे श्रा गिरी। उसके पीछे चिमटा, सॅड्रासी...श्रौर फिर तो

उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कड़ाई, तता इत्यादि निकाल-निकाल कर टटर पर फेंक रहा है और पानी खोर छोटी-मोटी चीजें नीचे गिर रही हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसा कोलाहल और कुहराम भीतर मुनाबी दिया जैसे खाग लग गयी हो।

गोविन्द भटक कर सीधा हो गया- कहीं सचमुच श्राग-वाग तो नहीं लग गयी १ उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा श्रीर यह श्राश्चर्य मे श्रवाक् रह गया, लाला परेशान जरूर दिखायी देता था, लेकिन कोई भयकर घटना हो गयी है स्त्रीर उसे दौड़ कर जानना चाहिए-ऐसी कोई बात उसके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री ऋौर चौकीदार, दोनों बड़े दबे व्यग्य से एक दूसरे की त्रोर देखते मुस्कराते, लाला की त्रोर निगाहें फेक रहे थे । किसी को भी कोई ख़ास चिन्ता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, चीज़ें फिंक रही थी श्रीर टट्टर की खड़खड़ाहट-घनघनाहट गुँजती जा रही थी। श्राख़िर यह क्या हो रहा है ! उत्तेजना से उसकी पसलियाँ तड़कने की हो आर्या ! बह लाला से यह पूछने ही वाला था कि यह क्या है. तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा ज़ोर दे कर वह उठ खड़ा हुआ......श्रीर घिसटता-सा जहाँ से त्राया था उसी गली में चला गया। जाते हुए उलट कर धीरे से उसने किवाड़ बन्द कर दिये । मिस्त्री श्लीर चौकीदार ने मुक्त होकर बदन दीला किया, एक-दूसरे की श्रोर मुस्करा कर देखा, खँखारा श्रीर फिर एक बार खुल कर मुस्कराये । लाला का पीछा करती गोविन्द की निगाह श्रव उन लोगों की श्रोर मुझ गयी। श्रीर जब उससे नहीं रहा गया तो वह खड़ा हो गया, सुर्गे के पंखीं की तरह कम्बल को बाँहो पर फड़फड़ा कर उसने लपेटा श्रीर उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। थोड़ी देर यो ही असमंजस में खड़ा रहा. फिर उस गलियारे के दरवाज़े तक गया कि कुछ दिखायी-सुनायी दे। कोलाहल मे चार-पाँच त्रावाजें एक साथ किवाइ की दरार से घटी-घटी सुनायी दीं श्रीर उसमें सबसे तेज श्रावाज वह थी जिसे उसने लच्नी की श्रावाज समभा राषा था। हे भगवान, क्या हो गया १ कोई कहीं से गिर पड़ा, श्राग लग गयी, साँप-बिच्छू ने काट लिया ! लेकिन जिस तरह यह लोग बैठे देख रहे थे, उससे तो ऐसा लगता था जैसे यह कोई ख़ास बात नहीं है ! यह कम्बय्व किवाइ क्यों बन्द कर गया ? इस वक्त टट्टर इस तरह धमाधम बज रहा था, जैसे उस पर कोई ताएडव कर रहा हो। उस ऊँची-चीख़ती महीन त्रावाज़ में वह नारी करठ, जिसे वह लक्त्री की आवाज सममता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं समभ सका।

### ३७ • जहाँ लच्मी क़ैद है • राजेन्द्र यादव

"परेशान क्यों हो रहे हो बाबू १" चौकीदार की आवाज सुन कर वह एकदम तीथा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, "आज चएडी चेत रही है।" उसकी इस बात पर मिस्त्री हँसा।

गोविन्द बुरी तरह मूँभला उठा । कोई इतनी बड़ी बात, घटना हो रही है श्रीर ये बदमाश इस तरह मज़ा लूट रहे हैं। फिर भी वह श्रत्यन्त चिन्तित श्रीर उत्सुक-सा उधर मुडा।

इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक ओर आटे में नहायी चक्की, काले पतथर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी और उसका पिसे आटे को सम्हालने वाला गिलाफ-सा सुँड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहाँ से एक चौड़ा पट्टा चनकी को चलाता था। इतने हिस्से में सुरचा के लिए एक रेलिंग लगा दिया था. सामने ही दीवार में चिपके बड़े लम्बे-चौड़े लाल चौकोर तख़ते पर एक खोपड़ी श्रीर दो हडि्डयों के क्रॉस के नीचे 'ख़तरा' श्रीर 'डेजर' लिखे थे। उसके चब्तरे की बग़ल में ही छत से जाती जज़ीर में एक बड़ी लोहे की तराज ,कथाकली की मद्रा में एक बॉह ऊँची किये लटकी थी, क्योंकि दूसरे पलड़े में मन से ले कर छटाँक तक के बाँटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अवसर चौकीदार को डाँटरे थे कि रात में इसे उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी-किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान-दफ्तर वाले तो सुबह पाँच बजे से ही ऋाने लगते हैं-उस समय वर्फ जैसी ठएडी तराजू को छुना श्रीर टाँगना दिलावर सिंह को श्रिधिक पसद नहीं है श्रीर वह उसे यह कह कर टालता है कि लड़ाई में सुबह-ही-सुबह काफी ठएडी बन्दूके लेकर मार्च श्रीर परेड कर लिया, श्रव क्या ज़िन्दगी भर ठएडा लोहा ही छुना उसकी किस्मत मे बदा है ? इसीलिए वह उसे टॅगी ही रहने देता है, हालॉकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाज़ा खोलने उठता है तो ख़द ही उससे टकराते-उल्फते श्रीर रात के एकान्त में फौजी गालियों का स्वगत भाष्या करता है। पुराना कलैंग्डर, एक श्रोर पिसाई के लिए भरे श्रन्न या पिसे श्राटे के बोरे, कनस्टर, पोटलियाँ और ऊपर चढ कर अन्न डालने नो मजबूत-सा स्टूल। इस समय दोनों टॉगें, जिनमें कीलदार फुलबूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाये वह मज़े में खाट की पाटी पर मुका बैठा या श्रीर श्रपना पुराना-पहली लड़ाई के सिपाहीपने की याद-- ग्रेटकोट चारों श्रोर लपेटे शान से बीड़ी धौंक रहा था स्प्रौर घीरे-धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें भी करता चा रहा था।

उसके और मिस्त्री के बीच मे एक बरोसी जल रही थी, जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले-लकडी कुळ डाल देता ओर कभी-कभी अत्वन्त निस्ट्रहता से हाथ या पाँव उस दिशा में बढ़ा कर गर्मी सोखना। सलीम स्तिर कुकाये गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब हूबा हुवा कर उन के पक्चर देखने में व्यस्त था। उसके आस-पास दस-बारह काले-लाल ट्यूब, रवड़ की कतरन, के बी, पेच, पलास, सोल्यूशन, चमड़े की पेटी और एक ओर टायर लटके दस-बारह साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने इस सामान से उसने आधे से ज्यादा कमरा घेर लिया था।

जब गोविन्द उसके पास आया तो वह सिर मुकाये ही हँसता हुआ ट्यूब के पक्चर को पकड़ कर कान में लगी का निहा पेसिल को थूक से गीला करते हुए, (हालॉकि ट्यूब पानी से भीगा था ख्रोर सामने बाल्टी भरा पानी भी रखा था ) निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था, "यह कहा जमादार साहब ने ?" फिर एक मौह को जरा तिरछी करके बोला, "लाला कुछ नामा दीला करे तो...उसकी लड़की पर 'जिन' का साया है, उसका इलाज ता हम अपने मोलगी बदकदीन स्वाहब से मिनटो में करादे।"

गोविन्द का माथा ठनका, लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी श्राती है ? उसे अपने गाँव की एक ब्राह्मणी विषया तारों का एकदम ध्यान हा श्राया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा-उठा कर फेकता थी, उसका सारा बदन ऐठने लगता था, मुँह से काग जाने लगते था, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आँखे और जीभ बाहर निकलने लगती थीं। कोन लड़की है लाला की ? बदमी तो नही ? भगवान करे लद्मी न हो, उसका दिल आराका से इबने-सा लगा। उसने सुना, कोलाहल अब लगभग शान्त हो गया था और करी दूर से रह-रह कर एक हल्की रोने की आवाज भर सुनायी देती थी। शायद किसी को दौरा-वौरा ही आगया है, तभी तो ये लोग निर्िचत हैं।

गोविन्द को सुना कर चौकीदार बोला, "नामा शतुम भी यार मिस्त्री, किसी दिन बेचारे बुड्ढे का हाटफेल कराश्रोगे। श्रौर बेट्टा, उस 'जिन' का इलाज उम्हारे मौलवी के पास नही है, समके । वह तो हवा ही दूसरी है! श्राश्रो बाबू जी, बैठो।"

चौकीदार ने बैठे-ही-बैठे स्टूल की तरफ इशारा कर दिया। श्रासल में वह गोविन्द को बाबूबी ज़रूर कहता था, लेकिन उसका विशेष श्रादर नहीं करता था। एक तो गोविन्द करने से श्राया था, श्रोर उसे शहर में चौकीदारी करते

# ३६ ● जहाँ लच्मी कैद है ● राजेन्द्र यादव

हो चुके थे नक़द बीस साल, दूसरे वह फीज मे रहा था और कैरो तक घूम आया था—उम्र, अनुभव, तहजीन सभी मे वह अपने को गोविन्द से ज्यादा ही समभता था। लेकिन गाविन्द को इस समय इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिक कर जरा सहारा लेके हुए चिन्तित स्वर मे पूछा, "क्यो भई, यह शोर-गुल क्या था, क्या हो रहा था?"

मिस्री ने सिर उठा कर उसे देखा और चोकीदार की मुस्कराती नजरों से उसकी श्रॉखें मिली। उसने श्रपनी खिचडी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, "इछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी होगी ....।"

मिस्त्री ने कहा, "जमादार साहब, भूठ क्यो बोलते हो ? साफ-साफ क्यों नहीं बता देते, ऋब इनसे क्या छिपा रहेगा ?"

"त् ख़ुद क्यो नही बता देता," चौकीदार ने कहा और जेब से बीडी का बएडल निकाल कर और कागज नोच कर आटे की लोई बनाने की तरह उसे दीला किया, फिर एक बीड़ी निकाल कर मिस्त्री की ओर फेकी और दूसरी को दोनों सरफ से फूँका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश मे बरोसी में निगाहे धुभाते हुए जरा व्यस्तता से बात जारी रखी—"तुके क्या मालूम नहीं है ?"

इन दोनों की चुहल से गोविन्द की मुँभलाहट बढ़ रही थी, उसे लगा जरूर ही दाल में कुछ काला है, जिसे वे लोग टाल रहे हैं। मिस्री जीम निकाल पक्चर के स्थान को रेगमाल से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाप्र चित्त से करता था तो अपनी जीम को निकाल कर ऊपर के ओठ की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चान्द के बीच में उभरते गज को देख कर गोविन्द ने सोचा कि गजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कम्बज़्त तो आधी रात में यहाँ बक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर भुकाथे ही कहा, "अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊँ या इन ट्यूबों से सिर फोड़ूं? साले सड़ कर हलुवा तो हो गये हैं, पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है, सब को उठा कर इस अंगीठी में रखड़ूँ, होगा सुबह सो देखा जायेगा ...."

"ये इतने ट्यूब हैं काहे के १" जरा आत्मीयता जताने को गोविन्द ने पूछा— "हालत तो सचमुच इनकी बड़ी खराब हो रही है।"

"त्रापको नहीं मालूम १" इस बार काम छोड़ कर मिस्त्री ने गौर से गोविन्द को देखा—"यह त्रापके लाला के बो दर्जन-भर रिक्शा चलते हैं, उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इनने रिक्शे हैं, रोज टूट-फूट मरम्मत होती ही रहती है, हमेशा के लिए लगाले एक मिस्री, दिन भर की छुट्टी हुई । सो तो होयेगा नहीं, ट्यून-टायर मेरे सिर हैं श्रौर बाकी टूट-फूट मिस्री श्राली श्रहमद टीक करते हैं।" फिर उसने युंही पूछा, "श्राप बाबूजी, नये श्राये हैं!"

"हाँ, दो-तीन दिन तो हुए ही हैं, मैं यहाँ पढ़ने आया हूं।" गोविन्द ने बहा, उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन नये शिरे से पृछ्ने को सूत्र खोज रहा था।

"तभी तो !" मिस्त्री बोला, "तभी तो श्राप यह सब पूछ, रहे हैं। रात को इसका हिसाब रखते है न, हॉ ऽऽ! थोड़े दिनां में श्रपने फरज़न्द को भी श्रापसे पढ़वायेगा।" 'श्रपने फरज़न्द' शब्द में जो न्यग्य उसने दिया था उससे ख़ुद ही प्रसन्न होकर मुस्कराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी मुलगायी।

"ऋषे, उन्हें यह सब क्या बताता है, वे तो उसके गाँव से ही ऋषो हैं। उन्हें सब मालूम है।" चौकीदार बोला।

"नहीं, सच मुक्ते कुछ नहीं मालूम।" गोविन्द ने जरा त्राश्यासन के स्वर में कहा, "इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आये थे न, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, बताइए न, क्या बात है ?" गोविन्द ने आदरपूर्वक जरा ख़ुशामद के लहजे में पूछा।

शायद उसकी जिशास व्याकुलता से प्रमावित होकर ही मिस्नी बोला, "श्रजी कुछ नहीं, लाला की बड़ी लड़की जो है न, उसे मिगीं का दौरा श्राता है। कोई कहता है उसे हिन्टैरिया है, पर हमारा तो क्रयास यह है कि बाबूजी, दौरा-बौरा कुछ नहीं, उस पर किसी श्रासेब का साया है...उस बेचारी को कुछ होशा तो हहता ही नहीं... "

"विधवा है ?" जल्दी से बात काट कर गोबिन्द धक्-धक् करते दिल से पूछ्

इस बार पुन: दोनों की निगाहों का आपस में टकरा कर मुस्कराना उससे किया न रहा। बीड़ी के लम्बे कश के बुँए को लील कर इस बार चौकीदार जबर्दस्ती गम्भीर बन कर बोला—''अप्रजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है।"

"नाम क्या है १" गोविन्द से नहीं रहा गया।

"लच्मी !"

"लच्मी...!" उसके मुँह से निकल गया, श्रौर जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो, उसका जिज्ञासा श्रौर उत्तेजना से तना शरीर दीला पढ़ गया। चौकीदार इस बार ग्रत्यन्त ही रहस्यमय ढग से हॅसा, जैसे कह रहा हो— श्रन्छा द्वैम भी जानते हो ?

गोविन्द के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा- उसकी उम्र क्या है ?

लेकिन चौकीदार ने पूछा, "तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते ?"

"नहीं तो भाई, मैंने बताया तो, मैं इनके बारे मे कुछ भी, कतई नहीं जानता।" एक तरह ऋात्मसमर्पण के भाव से गोविन्द बोला।

"लेकिन लच्नीं का किस्सा तो सारे शहर मे मशहूर है," चौकीदार बोला, "आप शायद नये आये हैं, यही वजह है।" फिर मिस्त्री की श्रोर देख कर बोला, "क्यो मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं.....।"

"श्चरे लो, यह भी कोई पूछुने की बात है ? इसमे छिपाना क्या ? यहाँ रहेंगे तो कभी-न-कभी जान ही जायँगे।"

"श्रन्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे....." चौकीदार ने श्रानन्द मे श्राकर कहना शुरू किया—"श्राप शायद जानते हो, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कजूस श्रोर मशहूर रईस है....."

''लामुहाला जो कजूस होगा वो रईस तो होगा ही।" मिस्री बोला।

"नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच मे मत टोको।" चौकीदार इस हस्तत्त्रेप पर नाराज हो गया।

"श्रच्छा-श्रच्छा सुनाश्रो।" मिस्त्री बुड्दो की तरह मुस्कराया।

"इसकी यह चक्की है न, सहालगों में इस पर हजारों मन पिसता है, वैसे में दो-ढाई सौ मन तो कम-से-कम पिसता ही है रोज । अप्रसरों और क्लकों को कुछ खिला-पिला कर लड़ाई के जमाने में इसे मिलिटरी के कुछ ठेके मिल ही जाते थे। आप जानो, मिलिटरी का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते 'लच्मी फ्लोर मिल' के हल्ले! बोरे यो चुने रखे रहते थे जैसे मोचें के लिए बालू मर-भर कर रख दिये हो। उसमें इसने खूब रुपैया पीटा, मिलिटरी के गेहूं बेच दिये औने-पौने मान, और रही सस्ते वाले ख़रीद कर कोटा पूरा कर दिया, उसमें खड़िया मिला दिया, पिसाई के उलटे-सीघे पैसे तो इसने मारे ही, ब्लैक, चार-सौ-बीसी, चोरी— क्या-क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा, एक बहुत बड़ी साखुन की फैक्ट्री और एक काफी बड़ा जूतों का कारख़ाना भी इसका है। उसे इसके बेटे सम्हालते हैं। पञ्चीस-तीस रिक्शे और पाँच मोटर ट्रक चलते हैं। दस-बारह से ब्यादा इसके मकान हैं, जिनका किराया

स्राता है। रुपये सुद् पर देता है। शायद गाँव में भी काफी जमीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का हताना तो हमें पता है, बाकी इसकी स्रसली स्रामदनी तो कोई भी नहीं जानता, कुछ न-कुछ करता ही रहता है। भगवान जाने, रात-दिन किसी-न-किसी तिकडम में लगा ही रहता है। करोंडा का स्रासामी है। स्रोर सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि यह सब सिर्फ इसी पचीस-छुज्बीस साल में जमा की हुई रक्षम है।" चौकीदार दिलावर सिंह मिलिटरी में रह स्राने के कारण खूब बातूनी था श्रीर मोचें के किस्सों को, स्रपने स्रफसरों के किस्सों को, श्रपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगा कर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात के उतार-चढाव के साथ उसकी श्रॉले श्रीर चेहरे की भिगमाएँ बदलती रहती थी।

उसकी बाते गौर श्रौर रुचि से सुनते हुए गोविन्द के मन मे एक बात करायी, लक्मी को दौरे श्राते हैं, कही ऐसा तो नही कि उसने जो यह निशान लगा कर भेजे हैं, यह गी दौरो की दशा मे ही लगाये हो श्रौर उनका कोई विशेष गहरा श्रर्थ न हो। इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई, फिर भी उसने ऊपर से श्राश्चर्य प्रगट करके पूछा—"सिर्फ पच्सीस-छुज्यीस साल ?"

नयी बीड़ी जलाते हुए चौकीदार ने जरा ज़ोर से सिर हिलाया। गोविन्द ने सोचा, 'ऋौर लक्सी की उम्र क्या होगी ?'

"श्रीर कज्सी की तो हद श्रापने देख ही ली होगी, बुड्हा हो गया है, साँस का रोग हो रहा है, सारा बदन काँपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो दस मील धूप में हाँफता हुश्रा पैदल जायगा, क्या मजाल जो सवारी करलें। गर्मी श्रायी तो पूरा शरीर नगा, कमर में घोती—श्राधी पहने, श्राधी बदन में लपेटे। श्रीर जाडा हुश्रा तो यही ड्रेस, बस इसी मे पिछले दस साल से तो मै देख रहा हूँ। कभी किसी मकान की मरम्मत न कराना, सफेदी-सफाई न कराना श्रीर हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पखा चल रहा है। लड़का है, सो उसे मुफ्त के चुगी के स्कृल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक-एक पैसे के लिए घटो रिक्शावालो- ट्रकवालों से लड़ना, बहसें करना श्रीर चक्की वालों की नाक मे दम रखना, उन्हें दिन-रात यह सिखाना कि किस चालाकी से स्त्राटा बचाया जा सकता है। बीसियों रुपये का श्राटा जो रोज़ होटल वालों को बिकता है सो श्रलग। जिस दिन से चक्की खुली है, घर के लिए तो श्राटा बाजार से श्राया ही नहीं। श्राप विश्वास मानिए, कम-से-कम बारह-पन्द्रह हज़ार की श्रामदनी होगी इसकी; लेकिन

स्रत देखिए, मिक्खियाँ भिनिभनाती रहती हैं। िकसी आने-जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नही— पान सुपारी की तो बातही दूर है! कीन कह देगा कि यह इतना पैसेवाला है १ यह उम्र होने आयी, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे हाय-हाय ! दुनिया के किसी और काम से इसे मतलब ही नही है। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो—लेकिन लाजा रूपाराम अपनी ही धुन मे मस्त ! नौकरों को कम-से-कम देना पड़े, इसलिए ख़ुद ही उनके काम को देखता है। मुक्त से तो कुछ इसलिए नहीं कहता कि मुक्त पर तो थोड़ा विश्वास है, दूसरे मेरी जरूरत सबसे बड़ी है। लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मजा यह कि सब जानते हैं कि मक्की है। कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता नहीं। बाद में सब इसका नुक्रसान करते हैं, आस-पास के सभी हसते और गालियाँ देते है....."

"बच्चे कितने...हैं १" चौकीदार को इन बेकार की बातों में बहकता देख कर गोविन्द ने सवाल किया।

''उसी बात पर त्र्याता हूँ,'' चौकीदार इतमीनान से बोला, ''सच बाब्जी, मै यह देख-देख कर हैरान हूं कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटायी है, अब इसका यह कम्बख्त करेगा क्या ? लोग जमा करते हैं कि बैठ कर भोगे, लेकिन यह राज्यस तो जमा करने मे ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ऐसी हाय-हाय रही है कि दौलत किसलिए जमा की जाती है, इस बात को यह बेचारा बिलकल भूल गया है।" फिर बड़े चिन्तित और दार्शनिक मूड मे दिलावर सिह ने आगवाली राख को देखते हुए कहा, "इस उम्र तक तो इसे जोडने की ऐसी हवस है. अब इसका यह भोग कब करेगा १ सचमुच बाबूजी, जब मै कभी सोचता ह तो बेचारे पर बड़ी दया त्राती है। देखो, त्राज की तारीख़ तक यह बेचारा भाग-दौड कर, लू-धूप की चिन्ता छोड कर, जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता. जैसे किसी दूसरे का हो--श्रव मान लीजिए, कल यह मर जाता है तो यह सब किसके लिए जमा किया गया १ बेचारे के साथ कैसी लाचारी है, मर कर-जी कर, नौकर की तरह जमा किये जा रहा है, न ख़द ला सकता है, न देख सकता है कि कोई दूसरा छू भी ले-जैसे धन के ऊपर बैठा साँप, श्राप उसे खा नहीं सकता, खाने तो ख़ैर देगा ही क्या १ उसकी रखवाली करना श्रौर जोड़ना...," श्रौर लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभृत होकर चौकीदार ने एक गहरी सॉस ली, फिर दूसरे-ही च्रण दाँत किटकिटाता हुआ बोला, "और कभी-कभी मन होता है छुरा लेकर चाले की छाती पर जा चढ़ूँ श्रीर मुरब्बे के श्राम की तरह गोदूँ। श्रपने पेट मे जो इसने इतना धन भर रखा है उसकी एक-एक पाई उगलवा लूँ—चाहे ख़द ने खाये, जिसे श्रपने बच्चो को भी खिला-पिला नहीं सकता, उस धन का होगा क्या ?"

"इसके बच्चे कितने है......?" इसन्वार फिर गोविन्द ग्रधीर हो ग्राया। ग्रसल में वह चाहता था कि इन दार्शनिक उद्गारों को छोड़ कर वह जल्दी-से-जल्दी मूल विषय पर त्रा जाय। लच्मी के विषय में बताये।

वर्णन मे बह जाने की श्रापनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कराया श्रीर बोला—"इसके बच्चे हैं चार, बीवी मर गयी, बाकी किसी नानेदार, िकसी रिश्तेदार को फॉकने नहीं देता, ऊपर कोई नौकर भी नहीं है। बस एक मरी-मराई-सी बुढ़िया पाल ली है, लोग बड़े भाई की बीवी बताते हैं। बस, वहीं सारी देखभाल करती है। श्रीर तो किसी को मैने साथ देखा नहीं। बस ख़ुद, तीन लड़के श्रीर एक लड़की.....।"

''बड़े दो लड़के तो साथ नही रहते न...," इस बार मिस्त्री बोला।

"हॉ, वो लोग प्रलग ही रहते हैं, दिन मे एकाध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतो का कारख़ाना देखता है, दूचरा साबुन की फेक्ट्री सम्हालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे काराज-पत्तर, हिसाब-किताब अपने पास ही रखता है, नियम से शाम को वहाँ जाता है वसूली करने। लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं, जरा शौकीन तबियत पायी है। इसके भरते ही देख लेना मिस्नी, वो इसकी सारी कजूसी निकाल डालेंगे।" फिर याद करके बोला, "और क्या कहा तुमने? साथ रहने की बात, सो भैया, जब तक अकेले थे, तब तक तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीविया आ गथी हैं न, एकाध बचा भी आगया है घर में, सो उसे दिन भर गोदी में लटकाये फिरता है। इसके घर में एक चरडी जो है न, उसके साथ सबका निभाव नहीं हो सकता न।"

ृ एकदम गोविन्द के मन मे श्राया लच्नी ! श्रीर वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। "कौन १ लच्नी !" उसके मुँह से निकल गया।

"जी हाँ, उसी की बदौलत तो यह सारा खेल है, वही तो इस मएडारे की चाबी है। वह न होती तो यह सब ताम-भाम आता कहाँ से १ उसने तो इसके दिन पलट ही दिये, नहीं तो था क्या इसके पास १७ इस बार यह बात चौकीदार ने ऐसे लटके से कही, जैसे सचमुच किसी रहस्य की चाबी दें दी हो।

"कैसे भई, कैसे !" गोविन्द पूछ बैठा । उसका दिमाग चकरा गया । यह

क्या विरोधाभास है। एक पल को उसके दिमाग में आया-कहीं यह रूपया कमाने के लिए तो लच्मी का उपयोग नहीं करता! राच्छ! चारडाल!

उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कराया, बोला-"बाप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं, फिर वह कच्ची गृहस्थी छोड कर मर गया था। ज्यादा-से-ज्यादा हजार-हजार रुपया दोनो भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। शादियाँ दोनों की हो ही चुकी थी, कुछ कारबार खोलने के विचार से यह सट्टे मे अपने रुपये द्ने-चौगुने करने जो पहुँचा तो सारे गॅवा श्राया । बड़े भइया रोच्राम ने एक पनचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डावॉडोल रही थी, लेकिन सुनते है कि जबसे उसकी लडकी गौरी पैदा हुई उसकी हालत सम्हलती ही चली गयी। यह उसी के यहाँ काम करता था, मियाँ-बीवी वही पड़े रहते । ऐसा कुछ उस लडकी का पाँव श्राया कि लाला रोच्राम सचमुच के लाला हो गये। इन लोगों के बड़े-बूढ़ो का कहना था कि लड़की उनके ख़ानदान में भागवान होती है। श्रव तो यह श्रपना लाला कभी इस स्त्रोभा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी इसकी 'मानती' कभी उसका 'सकलप'-दिन-रात बस यही कि 'हे भगवान मेरे लडकी हो।' श्रीर पता नहीं कैसे भगवान ने सुनली श्रीर लड़की ही श्रायी श्रीर श्राप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। पता नहीं. गड़ा हुत्रा मिला या छप्पर फाड़ कर मिला-लाला रूपाराम के सितारे फिर गये...। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब इसी की कृपा है श्रौर वास्तव मे यह कोई देवी है। इसने उसका नाम लच्मी रखा आरे साहब कहना पड़ेगा कि वह लद्मी सचमुच लद्मी ही बन कर श्रायी। थोड़े दिनों मे ही 'लद्मी फ़्लोर मिल्' श्रलग बन गयी । श्रब तो इसका यह हाल कि यह मिट्टी भी छु दे तो सोना बन जाय ऋौर ककड़ को उठाले तो हीरा दीखे। फिर श्रागयी लड़ाई श्रीर इसके पजे-छक्के हो गये। इसे ठेके मिलने लगे, समिक्तए एक के बाद एक मकान ख़रीदे जाने लगे-सामान लाने ले जाने वाले ट्रक श्राये। उधर रोचुराम भी फल रहा था, श्रीर दोनों भाई गर्व से कहते थे- हमारे यहाँ लड़िकयाँ लच्मी बन कर ही श्राती हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हो गया कि तस्वीर की शक्क ही बदल गयी..." चौकीदार दिलावर सिंह जानता था कि यह उसकी कहानी का क्लाइमैक्स है इसलिए श्रोतात्रो की उत्सकता को भटका देने के लिए उसने उँगलियों मे दबी व्यर्थ जलती बीड़ी को दो-तीन करा लगा कर ख़त्म किया श्रीर बोला-

"गौरी शादी लायक हो गयी थी। शायद किसी पड़ौसी लडके को लेकर कुछ ऐसी-वैसी बातें भी लाला रोचूराम ने सुनीं। श्रौर लोगों ने भी उँगलियाँ

उठाना शुरू कर दिया तो उन्होंने गौरी की शादी कर दी । बस उसकी शादी होना था कि जैसे एकदम सारा खेल उखड गया । उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुक्कदमा हार गया ग्रौर भगवान की लीला देखिए, उन्ही दिनो उसकी पनचकी में श्राग लग गयी । कुछ लोगों का कहना तो यह है कि किसी दुश्मन का काम था, जो भी हो, बड़े हाथी की तरह जो इकबारगी गिरे तो उठना दुश्वार हो गया । लोग रुपये दाब गये ग्रौर उनका दिवाला निकल गया । दिवाला क्या जी, एक तरह से बिलकुल मिटयामेट हो गये । सब कुछ चौपट हो गया ग्रौर छल्ला-छल्ला तक बिक गया । एक दिन लालाजी की लाश तालाब में फूली हुई मिली । श्रव तो हमारे लाला रूपाराम को सॉप सूच गया, उनके कान खड़े हुए ग्रौर लच्मी पर पहरा बैठा दिया गया । उसे स्कूल से उठा लिया गया ग्रौर वह दिन सो श्राज का दिन, बेचारी नीचे नही उतरी । घर के भीतर न किसी को श्राने देता है न जाने देता है । मास्टर रख कर पढ़ाने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहका कर भगा ले जाते हैं तो वह विचार एकदम छोड़ दिया गया । लच्मी खूब रोयी-पीटी, लेकिन इम राच्स ने उसे भेजा ही नही । सुनते हैं लड़की देखने-दिखाने लायक....."

बात काट कर मिस्त्री बोला, ''ग्रारे, देखने-दिखाने लायक क्या, हमने ख़द देखा है, जिधर से निकल जाती उधर बिजली-सी कौध जाती। सौ मे एक.....।"

उसकी बात का विरोध न करके श्रर्थात् स्वीकार करके चौकीदार बोला, "स्कूल में भी सुनते हैं बड़ी तारीफ थी। लेकिन सब का साले ने सत्यानास कर दिया। उसे यह विश्वास हो गया कि यह लड़की सचमुच लड़मी है श्रौर जब यह दूसरे की हो जायगी तो एकदम इसका भी सत्यानास हो जायगा। इसी ढर से न तो किसी को श्राने-जाने देता है श्रौर न उसकी शादी करता है। उसकी हर बात पर पुलिस के सिपाही की तरह नजर रखता है। उसकी हर बात मानता है। बुरी तरह उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं दैता। लच्मी सोलह की हुई, सजह की हुई, श्रठारह-उन्नीस...साल पर साल बीत गये। पहले तो वह सबसे लड़ती थी। बड़ी चिड़चिड़ी श्रौर जिद्दी हो गयी थी। कमी-कभी सबको गाली देती श्रौर मार भी बैठती थी, फिर तो मालूम नहीं क्या हुश्रा कि घटो रात-रात भर पड़ी ज़ोर-ज़ोर से रोती रहती, फिर धीरे-धीरे उसे दौरा पड़ने लगा.... "

"श्रब क्या उम्र है १" गोविन्द ने बीच में पूछा। "उसकी ठीक उम्र तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन श्रन्दाज़ से पन्नीस- छुन्बीस से कम क्या होगी १" घृणा से श्रोठ टेढे करके चौकीदार ने श्रपनी बात जारी रखी, "दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लडकी क्या करे १ उधर पिछले पॉच-छु: साल से तो यह हाल है कि दौरे मे घटे-दो-घटे वह बिलकुल पागल हो जाती है। उछुलती-कूदती है, बुरी-बुरी गालियाँ देती है, बेमतलब रोती-हॅसती है, चीजे उठा-उठा कर इधर-उधर फेकती है। जो चीज सामने होती है उसे तोड़-फोड़ देती है। जो हाथ मे श्राता है उससे मार-पीट श्रुरू कर देती है श्रोर सारे कपड़े उतार कर फेक देती है, बिलकुल नगी हो जाती है श्रोर जॉघे श्रोर छाती पीट-पीट कर बाप से कहती है—'ले, त्ने मुक्ते अपने लिए रखा है, मुक्ते खा, मुक्ते चबा, मुक्ते मोग ।' यह पिटता है, गालियाँ खाता है श्रोर सब कुछ करता है, लेकिन पहरे मे जरा ढील नहीं होने देता। क्या जिन्दगी है बेचारी की १ बाप है सो उसे भोग नहीं सकता श्रोर छोड़ तो सकता ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं रही, वर्ना कभी-कभी मन होता है ले जाऊँ भगा कर, होगा सो देखा जायगा...।" श्रोर एक तीखी व्यथा से मुस्कराता हुश्रा चौकीदार देर तक श्राग को देखता रहा, फिर धीरे से श्रोठ चबा कर बोला, "इसकी तो बोटी-बोटी गर्म लोहे से दागी जाय श्रोर फिर टिक्टी बॉध कर गोली से उड़ा दिया जाय .!"

गोविन्द का भी दिल भारी हो त्राया था। उसने देखा, बुड्दे चौकीदार की गीली ब्रॉखो मे सामने की बरोसी की धुंघली ब्राग की परछाई फलमला रही है।

श्राधी रात को श्रपनी कोठरी में लेटे, लद्दमी के बारे में सोचते हुए, मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक-एक चित्र उसकी श्राखों के आगे साकार हो श्राया और फिर उसने श्रधकार की प्राचीरों से घिरी, गर्म-गर्म श्रास् बहाती मोमबत्ती की धुँधली रोशनी में रेखांकित पक्तियाँ पढ़ी—

"मै तुम्हे पाणो से ऋधिक प्यार करती हूँ।"

"मुक्ते यहाँ से भगा ले चलो.....!"

"मै फॉसी लगा कर मर जाऊँगी.....!"

गोविन्द के मन में श्रपने श्राप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला श्रादमी हूँ जो इस पुकार को सुन कर ऐसा व्याकुल हो उठा हूँ या श्रोरो ने भी इस श्रावाज को सुना है १ श्रोर सुन कर श्रनसुना कर दिया है — श्रोर क्या सचमुच जवान लडकी की श्रावाज को सुन कर श्रनसुना किया जा सकता है १

# जिन्दगी और जोंक

\$ 4.4180.

जिस दिन मुहल्ले में उसका आगमन हुआ, मैंने सबेरे तरकारी लाने के लिए बाज़ार जाते समय उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने, सङ्क की दूसरी ओर स्थित मकान के खएडहर में, नीम के पेड़ के नीचे, एक तुवला-पतला काला आदमी, गन्दी लुगी में लिपटा चित्त पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो अथवा दिल्ला भारत का कोई भूला-भटका साधु निश्चिन्त स्थान पाकर जुपचाप नाक से हवा खीच-खीच कर प्राणायाम कर रहा हो।

फिर मैने शायद एक-दो बार श्रीर भी उसको कठपुतले की भाँति डोल-डोल कर सङ्क को पार करते या मुहल्ले के एक-दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठ कर हॉफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की श्रीर यदि उस दिन वह घटना न हुई होती तो पता नहीं उसको मुहल्ले भर में प्रसिद्ध होने में कितनी देरी लगती।

एक सप्ताह बाद। लगभग रात के ग्यारह बजे थे श्रीर में खाने के बाद बाहर श्राकर लेटा ही था। चारों श्रोर घुप श्रॅंचियारा छाया था। चैत का महीना, हवा तेंज चल रही थी। कभी-कभी सड़क की धूल हवा के साथ उड़ कर शरीर को दक लेती। मै प्रारम्भिक भएकियाँ ले ही रहा था कि 'मारो मारो' का हल्ला सुन कर चौंक पड़ा।

मैंने लेटे-ही-लेटे आँखें खोल कर देखा, पर अंधेरे तथा धूल के कारण कुछ दिखायी न पड़ा। आँखे मूँद कर मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन शायद भाग्य में उस समय सोना न लिखा था, क्योंकि 'मारो-पीटो' की आवाज़ें तेज़ होती गयीं और शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ इधर-उधर घूमा करता था सो हमारे घर मे दया आ गयी। एक सेज इसे बुला कर उन्होंने कटोरे मे दाल-भात-तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परक गया। रोज आने लगा। ख़ैर कोई बात नही थी, आपकी दया से ऐसे दो-तीन मरे-भिखमगे रोज ही खाकर दुआ दें नाते हैं। यह घर मे आने लगा तो मौका पडने पर एक-आध काम भी कर देता था, पर दोनों जून डट कर खाना भी पा जाता था, अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नयी साड़ी चुरा लेगा।"

इतना कह कर उन्होंने पहले भिखमगे, फिर एकत्र जनता और अन्त में मेरी श्रोर मुंह टेढ़ा करके श्रॉखे फाड कर इस तरह देखा जैसे यदि कोई रुकावट न होती तो उस भिखमगे ने ऐसा काम किया था कि वे उसे कच्चा ही चवा जाते।

"श्रापको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुरायी है ?" मैंने मुस्करा कर धीरे से पूछा।

स्पष्ट था कि वे मेरी बात से बिगड़ गये। बोले—"श्राप भी ख़ूब बात करते हैं। यही पता लग गया तो चोर चोर कैसा? में तो ख़ूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं श्रीर जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाय, कुछ नहीं बताते। श्रव यही समिक्तिए कि करीब दस बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि करीब उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि श्राज दस वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। श्राज कौन-सी नयी बात हो गयी कि यह श्राया नहीं श्रीर मुहल्ले में चोरी-चकारी श्रुक हो गयी। श्ररे मैं इन सालों को ख़ब जानता हूँ।"

वह भिखमगा श्रव भी तेज मार पड़िने पर चिल्ला उठता—"मैं वरई हूँ, वरई हूँ, वरई हूँ, वरई हूँ..।" स्पष्ट था कि वह इतने लोगों को देख कर काफ़ी भयभीत हो गया था श्रीर श्रपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा श्रपनी जाति का नाम ले रहा था जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन वरई कतई नहीं हो सकते।

नये लोग अब भी आ रहे थे और वे क्रोध एव उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड में मिल जाते। समय बीतता चला जा रहा था और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग ख़ामखाह थक गये। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। रामबली ने उसकी अपना अन्तिम तमाचा रसीद करते हुए राय दी, 'साला गहरा बदमाश मालूम पड़ता है' और फिर

बगल में श्रूकते हुए भीड़ में गायब हो गया। किसी ने पेड़ से बाँधने की श्रौर किसी ने पुलिस के सुपुर्व करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकने वाला था कि शिवनाथ बाबू का मँभला लड़का योगेन्द्र दौड़ता हुआ आया श्रौर उसने अपने पिता जी को अलग की जाते हए फ़स-फ़स कुछ बातें की।

थोडी देर के बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आये तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ-सी उड़ रही थी। उन्होंने एक-दो च्या इधर-उधर तथा मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद अपनी आवाज से लडते हुए कहा—"अञ्छा इस बार छोड़े देते हैं। साला काफी पा चुका है, आइन्दा ऐसा करते चेतेगा।"

श्रव लोग शिवनाथ बाबू को बुरा-मला कह कर रास्ता नापने लगे। मैने शिवनाथ बाबू की श्रोर मुस्करा कर देखा तो मेरे पास श्राकर केपते हुए बोले— "इस बार तो साडी घर ही मे मिल गयी है, पर कोई बात नहीं। चमार-सियार डॉट-डपट पाते ही रहते हैं। श्ररे इस पर क्या पड़ी है, चोर-चाई तो रात-रात भर मार खाते हैं श्रौर कुछ भी नहीं बताते। श्राइन्दा याद रखेगा।"

श्रीर जब मै उनकी बात पर कुछ जोर से हॅस पडा तो उन्होने श्रपनी बायी श्रॉख को ख़ूबी के साथ दबाते श्रीर दॉत चिपका कर हॅसते हुए कहा—"चिलए साहब चले, नीच श्रीर नीबू को दबाने से ही रस निकलता है।"

मुफ्ते कभी-कभी अत्यधिक आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी खरडहर का वह भिखमगा मेरे मुहल्ले मे टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका १ मैने प्रायः इस बात पर सोचा है, लेकिन इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर मुक्ते नहीं मिला। हो सकता है, उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के पश्चात् मेरे मुहल्ले के बाबू लोगो का विश्वास एव सहानुभूति उसको प्राप्त हो जायेगी और दूसरे स्थान पर जाने से फिर उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।

चाहे जो हो, उस दिन की घटना के बाद भी भिखमगा मुहल्ले में बना रहा। उसके प्रति मेरी दिलचरपी श्रव श्रौर भी बढ गयी थी। मैं उसकी खरडहर में बैठ कर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मुहल्ले में डग-डग सरकते हुए देखता। लोग श्रव उसको कुछ-न-कुछ दे देते। बचा हुश्रा बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय-भैसो को दे दिया जाता, लेकिन श्रव श्रौरते बच्चो को दौड़ा देतीं कि जाकर भिखमगे को दे श्राये। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुँचा हुश्रा साध-महात्मा तक कह डाला, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति भारी श्रव्यमत में हो गये, क्योंकि वह भिखमगा खाने के लिए सुश्रगों की भाँति

भटकता फिरता था, श्रीर साधु-महात्मा चाहे जितने स्वादू हों, पर खाद्य सामिप्रियों के प्रति वे उपेचा ही प्रदर्शित करते हैं।

धीरे-धीरे उसने खर्डहर का परित्याग कर दिया श्रीर श्राम सहानुभूति एव विश्वास का श्राश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए, जब वह किसी-न-किसी के श्रोसारे या दालान में ज़मीन पर सोने-बैठने लगा तो लोग उससे हल्के-फुल्के काम भी लेने लगे। दया-माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किन्तु भिखमगा उनके दरवाज़े पर जाता हीन था।

लेकिन उन्होंने एक दिन किसी शुभ मुहूर्त मे उसे सड़क से गुजरते समय सकेत से श्रपने पास बुलाया श्रीर तिरछी नजर से देखते हुए, किन्तु मुस्करा कर बोले—"देख बे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर-दर भटकता रहता है। कुत्ते-सुश्रप का जीवन जीता है। श्राज से इधर-उधर भटकना छोड़, श्राराम से यही रह श्रीर दोनों जुन भर-पेट खा!"

श्रौर फिर उसे श्रपने प्रेम-पाश मे पूर्णरूप से जकड़ने के लिए उन्होंने उसी से घर में से भाड़ू मॅगवायी श्रीर बाहर के नरामदे श्रौर कोठरी की भाड़ने का श्रादेश दे दिया।

शिवनाथ बाबू के स्नेह से यह सम्भव हुआ या डर से, यह पता नहीं, पर भिखमगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। यद्यपि उसने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का भी नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको 'रजुआ' कहना आरम्भ किया और धीरे-धीरे यही नाम सारे मुहल्ले में, प्रसिद्ध हो गया।

किन्तु रजुश्रा के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह है कि मुहल्ले के लोगों को यह कर्तई पसन्द न था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुश्रा शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर मेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही श्रिधकार था श्रौर उन्होंने मौका देख कर उस को श्रपनी सेवा करने का श्रवसर देना श्रारम्भ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई-न-कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता श्रौर यदि वह श्रानाकानी करता तो सम्बन्धित व्यक्ति बिगड़ कर कहता—"साला, त् शिवनाथ का गुलाम है ? वह क्या कर सकते हैं ? मेरे यहाँ बैठ कर खाया कर, वे क्या खिलायेंगे, बासी भात ही तो देते होगे।"

रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसीलिए उनसे छिपा कर ही वह औन्य लोगो का काम करता। किन्तु उसको पीटने का और व्यक्तियो को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जगी ने रजुआ से तीन-चार आने की लकड़ी लाने के लिए, कहा और रजुआ फौरन आने का वायदा करके चला गया। पर वह शीघ्र न आ सका, क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम से बॉचे रखा। बाद मे जब वह जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जगी ने सबसे पहला काम यह किया कि जनाटे के दो थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिये कि मुअर, घोखा देता है। कह देता, नहीं आऊँगा। अब आज मै तुमसे दिन भर काम कराऊँगा, देखे कौन साला रोकता है। आख़िर हम भी मुहल्ले मे रहते हैं कि नही।"

श्रीर सचमुच जगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यावहारिक बुद्धि की प्रशसा किये बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की।

ऐसी ही कई घटनाएँ हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग सम्बन्धी खीचातानी से उसका सामाजी-करण हो गया। मुहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे दो-चार रुपये देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कृतई न था कि चौबीस घटे के नौकर की महान जिम्मेदारियाँ सम्हाल सके। वह तेजी के साथ पचीस-पचास गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़ कर भारी सामान-सौदा न ला सकता था। अतएव लोग उससे छोटा-मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ-न-कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। इसको रजुआ ने भी समभ लिया और मुहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं, बल्कि सारे मुहल्ले का नौकर हो गया।

रजुल्ला के लिए छोटे-मोटे कामो की कमी न थी। किसी के यहाँ खा-पीकर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता ह्यौर सबेरे उठता तो मुहल्ले के लोग उसका मुँह जोहते। नौकर-चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे ह्यौर वे भाग-भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल-कारख़ाने में काम करने लगते। दो-चार व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे, ह्यन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता ह्यौर यदि एक गगरा भी श्रिधिक देता तो उसका मेहनताना पाई-पाई वसूल कर लेता । इस स्थिति में रजुश्रा का श्रागमन जैसे भगवान का वरदान था।

लोग उससे कम-से-कम एक-ग्राध घटे श्रीर श्रधिक से श्रधिक पाच-छुः घटे काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया हो तो उसे बासी रोटी या भार्ज या मुना हुन्न्या चना या सन् दे दिया जाता श्रौर वह एक कोने मे बैठ कर चापुड़-चापुड़ खा-फॉक लेता। श्रगर कोई बडा काम कर देता तो एक जून का खाना मिल जाता, पर उसमें श्रमिवार्य रूप से एक-श्राध चीज बासी रहती श्रौर कभी-कभी तो तरकारी या दाल नदारद होती। कभी भात-नमक मिल जाता, जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी-कभी रोटी-श्रचार श्रौर कभी-कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर दो-चार पैसे मिल जाते या मोटा-पुराना कचा चावल या दाल या चार-छु: श्रालू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता श्रौर उसके एवज फिर किसी दिन कुछ-न-कुछ पा जाता।

इसी बीच वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले मे किसी से पीछे न थी। रजुआ श्राता और काम करके चला जाता। एक-दो बार मुक्तसे भी मुठभेड़ हुई, पर मैं कुछ बोला नही।

कोई छुटी ही का दिन था। मै बाहर बैटा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रज़ुआ भीतर से आया और कोने मे बैठ कर कुछ खाने लगा। मैने धृम कर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ मे एक रोटी और थोटा सा अचार था और वह सुअर की भाँति चापुड़-चापुड़ खा रहा था। बीच-बीच मे वह मुस्करा पडता, जैसे कोई बड़ी मजिल सर करके बैटा हो।

मैं उसकी छोर देखता रहा और मुक्ते वह दिन याद छा गया, जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खा कर उठा तो मैने पूछा— "क्यो रे रजुआ. तेरा घर कहाँ है ?"

- वह सकपका कर खड़ा हो गया, फिर मुँह टेढ़ा करके बोला—''सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ।'' और उसने दॉत निपोर दिये।

"गाॅव छोड़ कर यहाँ क्यों चला त्राया १" मैने पुनः पश्न किया।

च्या भर वह त्र्यसमजस में मुक्ते खड़ा तकता रहा, फिर बोला—"पहले रसड़ा में था मालिक।"

जैसे रामपुर से सीघे बलिया आना कोई श्रपराध हो । उसके लिए सम्भवतः 'क्यों' का कोई महत्व नही था, जैसे उसके गाँव छोड़ने का जो भी कारण हो, वह श्रत्यन्त ही सामान्य एव स्वामाविक था श्रीर वह न उसके बताने की चीज थी श्रीर न किसी के समक्षने की ।

''रामपुर में कोई है तेरा १'' मैने एक-दो च्च्या उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया।

"नही मालिक, बाप श्रौर दो बहुने थी, ताऊन मे मर गर्या।" वह फिर दॉत निपोर कर हॅस पडा।

उसके बाद मैने कोई प्रश्न नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया श्रौर मेरा हृदय कुछ श्रजीब-सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपडी किसी हृतवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैम्प की मॉित हिल-डुल रही थी। हाथ-पैर पतले, पेट श्रब भी हॅिड़िया की तरह फूला हुश्रा श्रौर सारा श्रारीर निहायत गन्दा एव घृणित था। मेरी इच्छा हुई, जाकर घर में बीवी से कह दूँ कि इससे कोई काम न लिया करो, यह रोगी है। फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी श्रौर रज़श्रा के रहने से इतना श्राराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख़ को राशन, मसाला श्रादि ख़रीद कर महीने भर के लिए निश्चन्त हो जाता।

"इनकिलाफ जिन्दाबाद, महात्मा गांधी की जै।"

कुछ महीने के बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुक्ते रजुआ के नारे लगाने और फिर 'ही-ही' हॅसने की आवाज सुनायी दी । मै चौका और मैंने सुना, ऑगन मे पहुँच कर वह जोर से कह रहा है—"मालिक थोड़ा नमक होगा, रामबली मिसिर के यहाँ से रोटियाँ मिल गयी हैं, दाल बनाऊँगा।"

मेरी पत्नी चूल्हे-चौके मे लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा-- "रजुन्ना, सच बताना, तुभे नहाये हुए कितने दिन हो गये ?"

"खिचड़ी की खिचडी नहाता हूँ न मिलकाइन जी," वह नमक लेकर बोला श्रीर हॅसते हुए भाग गया।

मै कमरे में ही बैठा यह सब सुन रहा था। सम्भवतः उसको मेरी उपस्थित का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बाते न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मुहल्ले मे जम गया है। उसको खाने-पीने की चिन्ता नहीं है। इतना ही नहीं, अब वह मुहल्ले भर से शह पा रहा है। लोग अब उससे हॅसी-मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे-पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाम उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसीलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाये की, जैसे वह कहना चाहता हो कि मै हँसी-मज़ाक का विषय हूँ, लोग मुक्तसे मज़ाक करें, जिससे मेरे हृदय मे हिम्मत और ढाढ़स वॅघे। सच कहता हूँ, मुक्ते बड़ा ही आर्झ्य हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद

सच कहता हूँ, मुफ्ते बड़ा ही ग्राश्चर्य हुग्रा। लेकिन कुछ ही दिन बाद मैने उसकी एक ग्रोर हरकत देखी, जिससे मेरे ग्रानुमान की पुष्टि होती थी।

मै सायकाल दफ्तर से श्रा रहा था कि जीउतराम के गोले के पास मैने रज़श्रा की श्रावाज सुनी। पितया की स्त्री वर्तन मॉज रही थी श्रीर उसके पास खड़ा रज़श्रा टेढ़ा मुँह करके बोल रहा था—"सलाम हो भौजी, समाचार है न ?" इतना कह कर वह बेमतलब 'ही-ही' हँसने लगा।

पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया—"दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही र्वृह है। चला जा, नहीं तो जूठ की काली हाँकी चला कर वह मारूँगी कि सारी लफगई...।" यहाँ उसने एक गन्दे मुहावरे का इस्तेमाल किया।

लेकिन मालूम पड़ता है कि रज़ुश्रा इतने ही से ख़ुश्रा हो गया, क्यों कि वह मुंह फैला कर हॅस पड़ा श्रीर फिर तुरन्त उसने दो तीन बार सर को ऊपर भटका देते हुए ऐसी किलकारियाँ लगायीं जैसे घास चरता हुश्रा गदहा श्रम्वानक सर उठा कर ढींचूँ-ढींचूँ कर उठता है।

फिर तो इयह उसकी आदत हो गयी। सारे मुहक्षे की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का सम्बन्ध जोड़ लिया था। उनको देख कर वह कुछ हल्की-फुल्की छेड़खानी कर देता, जिसके उत्तर मे उसे आशानुकृत गालियाँ-भिड़कियाँ सुनने को अवश्य मिल जातीं, और तब वह गदहे की भाँति टीचूँ टीचूँ कर उटता।

कुऍ पर पहुँच कर वह किसी श्रीरत को कनली से निहारता श्रीर श्रन्त मे पूछ बैठता, "यह कौन है ? श्रन्छा, बड़की भीजी हैं। सलाम भीजी। सीताराम, सीताराम, राम नाम जपना, पराया माल श्रपना।" इतना कह कर वह मुँह चियार कर दुष्टतापूर्वक हँस पड़ता।

वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी श्रौरत को वर्तन मॉजते या श्रपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो एक-दो मिनट के लिए वहाँ पहुँच जाता, बेहया की तरह हँस कर कुशल-च्लेम पूछ्रता श्रौर श्रन्त में भिड़की-गाली सुन कर किलकारियाँ मारता हुश्रा वापस चला जाता । धीरे-धीरे वह इतना सहक गया कि वह नीची जाति की किसी भी जवान स्त्री को देख कर चाहे वह जान-पहचान की हो या न हो, दूर से ही में ह से हिचकी दे-देकर किलकने लगता।

मूरी तरह मुहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर ग़ौर किया था, और सम्भवत: इसी कारण लोग उसे रजुआ से 'रजुआ साला' कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने भी गम्भीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे 'रजुआ साला' कह के बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हॅस पडते। उनकी देखा-देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे 'साला' कहें बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे इस से उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई सकट आने की सम्भावना सकुचित होती जा रही हो।

श्रौर श्रव लोग उसे चिढाने भी लगे।

"क्यों वे रजुआ साला, शादी करेगा ?" लोग उसे छेडते। रजुआ उनकी बातों पर 'खी-खी' हॅस पड़ता श्रोर फिर अपनी आदत के अनुसार सर को ऊपर की ओर दो-तीन बार फटके देता हुआ तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज निकालता हुआ, जो अधिक कडवी चीज खाने पर निकलती है, चलता बनता। वह समभ गया था कि लोग उसको देख कर ख़ुश होते है और अब वह सडक पर चलते, गली से गुजरते, घर मे धुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुऍ पर पानी मरते समय जोरो से चिल्ला कर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत-सलत बानी बोलता या किसी सुनी हुई किवता या दोहे की एक-दो पिक्तयाँ गुनगुनाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बिल्क टेदा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैला कर हॅसे जाता, जैसे वह दिमाग की आँखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख-सुन कर प्रसन्न हो रहे हैं।

सायकाल दफ़्तर से आने और नाश्ता-पानी करने के बाद मै प्राय: हवाफ़्रोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड कर बॉसडीह की ओर जाना मुके सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गगाजी के किनारे घूमना-टहलना कम आनन्ददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों निदयाँ बढ़ कर समुद्र का रूप घर लेती हैं और जाड़े मे इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत और तिबयत नहीं होती। लेकिन कमी-कमी ऐसा भी होता है कि मुक्ते देर हो जाती है या अधिक चलने-फिरने की इच्छा नही होती और मै स्टेशन के प्लेटफार्म का ही चक्कर लगा कर वापस लौट आता हूँ।

पन्द्रह-बीस दिन बाद एक दिन सायकाल स्टेशन के क्लेटफार्म पर

टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफार्म पर श्राने के बाद मै क्यों तरफ जी० श्रार० पी० की चौकी की श्रोर बढ़ चला। किन्तु कुछ क्रदम ही चला था कि मेरा ध्यान रज़िश्रा की श्रोर गया, जो मूमसे कुछ दूर श्रागे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुक्ते कुछ श्राश्चर्य नहीं हुत्रा, क्योंकि शहर के काफी लोग दिशा-मैदान के लिए कटहरनाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मै धीरे-धीरे चलने लगा।

पर रजुन्ना कटहरनाला नही गया, बल्कि जी० न्नार० पी० की चौंकी के पास कुछ ठिटक कर खड़ा हो गया। त्राव मुक्ते कुछ न्नारचर्य हुन्ना। क्या वह किसी मामले में पुलिसवालों के चकर में न्ना गया है १ मेरी समक्ष में कुछ न न्नाया न्नारे उत्सुकतावश में तेज चलने लगा। न्नारों बढ़ने पर स्थिति कुछ-कुछ समक्ष में न्नारे लगी।

चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के दो-तीन सिपाही कोई हॅंसी-मज़ाक कर रहे ये श्रौर उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नगी श्रौरत बैठी हुई थी। वह श्रौरत श्रौर कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग तीस वर्ष की होगी श्रौर वह बदस्रत, काली तथा निहायत गन्दी थी। वह जहाँ जाती, कुछ लफंगे लड़के 'हा-हा' करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिद्राते, उस पर ईंट-पत्थर फेंकते श्रौर जब वह तंग श्राकर चीख़ती-चिल्लाती भागती तो लड़के भी उसके पीछे दौहते।

रजुआ उस गली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आँखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुँह फैला कर हँस पड़ता और मुटर-मुटर पगली को तकने लगता। परन्तु पुलिस वाले सम्भवतः उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे।

मुक्ते बड़ी शर्म मालूम हुई, किन्तु मैं इतना समीप पहुँच गया था कि अचानक घूम कर लौटना सम्भव न हो सका। इसके श्रालावा असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी दृष्टि उधर चली जाती।

रजुन्ना शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए कुछ न्नागे बढ़ गया था न्नीर सर नीचे मुका कर न्नारित ही प्रसन्न होकर हँसते हुए पुचाकारती न्नावाज़ में पूछ रहा था, "क्या है पगली क्यी, भात खान्नोगी ?"

इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, "कौन है वे साला, चलता बन, नहीं तो मारते-मारते भूसा बना दूँगा।" रजुष्ट्रा वहाँ से थोड़ा हट गया और' हैंसते हुए बोला, "मालिक, मै रजुष्ट्रा हूँ !"

"भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहाँ से आ पहुँचा।" सम्मवतः दूसरे सिपाही ने कहा और फिर वे सभी टहाका मार कर हँस पड़े।

मै ऋब काफी ऋगों निकल गया था और इससे ऋषिक सुके कुछ सुनायी न पड़ा। मै जल्दी-जल्दी प्लेटफार्म में बाहर निकल गया।

किन्तु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया । घर आकर मैने आँगन में चारपाई डाल, बड़ी मुश्किल से आध घटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आयी और कुछ मुस्कराती हुई तेजी से बोली, "अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो, एक तमाशा दिखाती हूँ। हमारी कसम जरा जल्दी उठिए।"

मै श्रिनिच्छापूर्वक उठा श्रौर बाहर श्राकर जो दृश्य देखा उससे मेरे दृृद्य मे एक ही साथ श्राश्चर्य, घृणा एव करुणा के ऐसे माव उठे जिन्हे मै व्यक्त नहीं कर सकता। रज़ुश्रा स्टेशन की नगी पगली के श्रागे-श्रागे श्रा रहा था। पगली कभी इधर-उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रज़ुश्रा पीछे होकर पगली की श्रॅगुली पकड़ कर थोड़ा श्रागे ले जाता श्रौर फिर उसे छोड़ कर थोड़ा श्रागे चलने लगता तथा पीछे घूम-घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सडक की दूसरी श्रोर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे श्रौर वे एक-दूसरे से सटे थे। उनकी छते खुली थीं श्रौर उन पर मुहल्ले के लोग जाड़े मे धृप लिया करते श्रौर गर्मी मे रात को लावारिस-लफ में सोया करते थे।

तभी रजुआ नीचे उतरा किन्तु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गयी थी कि देखें यह आगे क्या करता है १ हम लोग वही खड़े रहें और रजुआ तेजी से स्टेशन की खोर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समभ गये कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है।

इसके बाद दो-तीन दिन तक रजुआ को मैने मुहल्ले मे नही देखा। उस दिन की घटना से हृदय मे एक उत्सुकता बनी हुई थी, इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, "क्या बात है, रजुआ आजकल दिखायी नहीं देता। अब यहाँ नही आता क्या १३७

पत्नी ने थोडा चौक कर उत्तर दिया, "अरे आपको नही मालूम, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है।"

"क्यों क्या बात है १" मैने अपनी उत्सुकता प्रकट किये बिना धीमे स्वर मे पूछा।

पत्नी ने मुस्करा कर बताया, "श्रारे वही बात है, रजुत्रा उस पगली को छुत पर छोड कर नरसिंह बाबू के यहाँ काम कैरने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गम्भीर था श्रोर काम करते-करते चहक कर जैसे किलकारी मारता है, वैसे नहीं करता था। उसकी तिबयत काम मे नहीं लगती थी। वह एक काम करता श्रोर मौका देख कर कोई बहाना बना कर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले श्राता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहाँ मोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज मे लपेट कर श्रपने साथ लेता गया। उसने वह खाना ख़ुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब ग्यारह बजे की बात है। रजुश्रा जब ऊपर पहुँचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। रजुश्रा ने श्रापत्ति की तो उसको उस लफ में सूबू पीटा श्रीर पगली को लेकर कही दूसरी जगह चला गया।"

"तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ ?" मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा आ रहा था।

"बरन की बहू बता रही थी।" पत्नी ने उत्तर दिया आपीर श्रकारन ही हॅस पड़ी।

बहुत दिन बीत गये थे। गर्मी का मौसम था और भयकर लू चलना शुरू हो गयी थी। छत पर मार खाने के चार-पाँच दिन बाद रज़ुआ फिर मुहल्ले में आकर काम करने लगा था। लेकिन उसमे एक ज़बरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गदहे की भाँति हिचकना-किलकना बन्द हो गया।

"रजुत्रा ने त्राजनल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है <sup>१</sup>" मैने पत्नी से पूछा ।

रजुत्रा की बात छिड़ने पर मेरी बीवी श्रवश्य हॅस देती । मुस्करा कर उसने उत्तर दिया, "श्राजकल वह भगत बन गया है। बरन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है श्रीर रोज़ाना शनीचरी देवी पर जल चढ़ाता है।"

"क्या मतलब ?" मेरी समक्त मे कुछ न आया। पतनी ने बताना शुरू किया, "बीत यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था श्रीर उससे बुश्रा का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया था। रजुश्रा दो-चार श्राने जो कुछ, कमाता, वह श्रपनी बुश्रा के यहाँ जमा करता जाता। वह बताता है कि इस तरह करते-करते दस रुपये इकट्ठे हो गये थे। एक बार उसने बरन की बहू से श्रपने रुपये मॉगे जो वह इनकार कर गयी कि उसके पास रजुश्रा की एक पाई भी नहीं। रजुश्रा के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा, वह दाढ़ी न मुँडायेगा। इसी काम के लिए वह शनीचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है।"

शनीचरी देवी का जहाँ तक सम्बन्ध है, मुक्ते श्रव ख़याल श्राया—शनीचरी श्रपने जमाने की एक प्रचड डोमिन थी। ताइका की तरह लम्बी-तगड़ी श्रौर लड़ने-फगड़ने मे उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती थी श्रौर नित्य ही किसी-न-किसी से मोर्चा लेती थी। एक वार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनीचरी की खोपड़ी पर एक लट्ट जमा दिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया। लेकिन एक-डेट हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल श्रायी श्रौर वह मर गया श्रौर लोगो ने उसकी मृत्यु का कारण शनीचरी देवी का प्रकोप समका। डोमो ने श्रद्धा से उसका एक चब्रतरा बना दिया श्रौर तब से वह छोटी जातियों मे शनीचरी माता या शनीचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी थी।

मै कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी ने सम्भवतः कुछ उदास स्वर मे कहा— "उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू-टोना कर दिया है। वह कहता है कि शनीचरी बहुत चलती देवी हैं। अरे, एक महीने में ही बरन की बहू फूट फूट कर मरेगी।"

पता नहीं उसका ज्वर ट्र्य कि नहीं । मैने जानने की कोशिश भी नहीं की । बीमार तो वह सदा ही का था । सोचा, शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वह उसी तरह कर रहा था । हॉ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती श्रौर ख़ुशी चमक-चमक उठती थी, वह तिरोहित हो गयी थी । न वह उतना चहकता था, न उतना बोलता था । श्रपेचाकृत वह श्रिषक गम्भीर श्रौर सुस्त हो गया था ।

उसकी रुचि धर्म की श्रोर मुझ गयी श्रौर शनीश्चरी देवी की मन्नत मानते मानते वह श्रुच्छा भला भगत बन बैठा।

मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी त्रोर क्वार्टर में एक पड़ित जी रहते हैं यों तो वे लकड़ियाँ बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के-ताँगे वालो त्रौर गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है, जो पिंडत जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं श्रौर उनकी दुकान के छायेदार नीम के नीचे पॉच-दस मिनट विश्राम करते हुए ठट्टा-मजाक भी करते हैं। रात को वही उनकी मजलिस लगती है।

उस रात गर्मी इतनी थी कि ऋोगन न्मृ दम घुटा जा रहा था। मै खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया, उमस तो यहाँ भी थी, पर ऋपेसाङ्कत शान्ति मिली।

मुक्ते लेटे हुए श्रमी दो-चार मिनट ही बीते होंगे कि पिडतिजी की दुकान से श्राती हुई एक श्रावाज सुनायी पड़ी, "तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी का कह गये हैं महावीर जी समुन्दर में कूदते हैं तो ताड़का महरानी का कहती है ?"

"सुनो सुनो," प्रश्नकर्त्ता की बात के उत्तर में रजुन्ना (शायद वह मगत कहलाने लगा था) तत्काल जोश से ऐसे बोला कि जैसे उसे न्नाशका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा—"बजरगवली बड़े जबर थे। समुन्दर में कुछ दूर तक वह तैर लेते हैं तो उनको ताइका महरानी मिलती हैं। ताइका महरानी न्नपना रूप दिखाती हैं तो बजरगवली किससे कम हैं। ए मियाँ एडे तो हम तुमसे ड्योडे, बजरगवली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ताइका महरानी न्नौर बड़ी हो जाती हैं तो बजरगवली मच्छर बन कर ताइका महरानी के कान से बाहर निकल न्नाते हैं।"

"तो का हो रज्जू भगत, गान्ही महात्मा भी तो जेहल से निकल आते हैं।" किसी दूसरे ने पूछा।

रजुत्रा ने श्रीर भी जोश से बताया—''सुनो सुनो, गान्ही महात्मा को सरकार जब जेहल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही-प्यादा के होते हुए भी गान्ही महात्मा जेहल से निकल श्राते हैं श्रीर सबकी श्रांख पर पट्टी बॅची रह जाती हैं। गान्ही महात्मा सात समुन्दर पार करके जब देहली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती हैं। गोली गान्ही महात्मा की छाती पर लग कर सौ दुकड़े हो जाती है श्रीर गान्ही महात्मा श्रासमान में उड़ कर गायब हो जाते हैं।"

इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था, यद्यपि गांधीजी की हत्या हुए चार वर्ष गुज़र गये थे।

उसकी दादी जैसे-जैसे बढ़ती गयी रज़ुद्या के धर्म-प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वह 'रज़्जू भगत' के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई-कोई कभी-कभी हॅसी-मज़ाक में उसको इसी नाम से सम्बोधित करता, लेकिन उनके रहने पर वह शरमा कर हॅसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ-न-कुछ ऐसी कह गुज़रता जो सबसे अलग होती। अक्सर उनकी मज़ुलिसे रात को पडित की दुकान के आगे जमतीं और रज़आ उनसे राम जी सीता जी की चर्चा करता, भूत-प्रेत, बरन-डीह के महत्व पर प्रकाश डालता और काड-फूँक, मन्त्र-जप की महत्ता समकाता। वे नाना प्रकार की शकाएँ प्रकट करते और रज़आ उनका समाधान करता।

लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाऍ करने, शनीचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई । उल्टा वह स्वय बीमार पड़ गया।

शाम को मै दफ़्तर से लौटा ही था कि बीवी ने, चिन्तातुर स्वर मे सूचना दी, "श्ररे जानते नहीं, रज़ुश्रा को हैजा हो गया है।"

उन दिनो गर्मी ऋपनी चरम-सीमा पर थी ऋौर गड्ढे तथा बमपुसिल की गली मे, जो शहर के ऋत्यधिक गन्दे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएँ हो गयी थीं। सुक्ते ऋाश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो ऋौर किसको होता १

"जिन्दा है या मर गया ?" मेने उदासीन स्वर मे पूछा ।

मेरी पत्नी ने अपसीस प्रकट करते हुए कहा—"क्या बताये, मेरा दिल छुटपटा कर रह गया। वही खरडहर मे पड़ा हुआ है। क्रै दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आध-एक घटे में मर जायगा।"

"काई दवा-दारू नही हुई <sup>१</sup>"

"कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता १ शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कै हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह रामजी मिसर के आधारे में जाकर बैठ मचा, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, बल्कि जाकर खरडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया।"

मैने जैसे व्यग्य किया, "तुमने अपने यहाँ क्यों न बुला लिया ?"

पत्नी को यह आशा नहीं थीं कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इसलिए स्तम्भित होकर मुक्ते देखने लगी। अन्त में बिगड़ कर बोली, "मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं स्नाप १ मेरे भी बाल-बच्चे हैं, भगवान न करें, उनको कुछ हो गया तो १"

मै हॅस पड़ा, फिर उठ कर खड़ा हुन्ना, "ज़रा देख त्राऊँ।" दरवाजे की स्नोर बढ़ता हुन्ना मे बोला।

''त्रापके पैरो पड़ती हूँ, उसको छुइएगा नही ऋौर भट्टपट चले आइएगा।'' पत्नी गिड़गिड़ाने लगी।

जब में खरडहर में पहुँचा तो दो-तीन व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मुहल्ले के नहीं, बल्कि रास्ते चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की दशा देख कर अकर्मराय दया एव उत्सुकता से वहाँ खड़े हो गये थे।

"रजुआ <sup>१</sup>" मैने निकट पहुँच कर पूछा।

लेकिन उसकी किसी बात की सुध-बुध न थी। वह पेड़ के नीचे एक गन्दे अगौछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कै-दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियाँ और उमर आयी थी, पेट तथा आँखे पिचक कर धॅस गयी थीं और गालो में गड़ हे बन गये थे। उसकी आँखों के नीचे गहरे काले गड़ हे दिखायी दे रहे थे और उसका मुँह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया है, लेकिन उसकी साँस धीमे-धीमें चल रही थी।

मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था, क्या किया जाय कि न मालूम कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरी बगल मे श्राकर खड़े हो गये श्रीर धीरे-से उन्होंने श्रपनी सम्मति भी प्रगट की, "ही काएट सरवाइव—ये बच नहीं सकता।"

मैने तेज दृष्टि से उनको देखा, शिवनाथ बाबू पर तो मुक्ते गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम मुक्तिलाहट न थी। कभी जी होता था कि जाकर घर बैठ रहूँ, जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुक्ते ही क्या पड़ी है ? लेकिन उसे यों अपनी आँखों के सामने मरते हुए भी नहीं देखा जाता था। लेकिन मैं उसका 'इलाज भी क्या करवा सकता था ? मैं सौ रुपये वेतन पाता था, इसके अलावा महीने का अतिम सप्ताह था, मेरे पास एक भी पाई नहीं थी। पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है ? अचानक मन में विचार कौंघा, मेरी मुक्तिलाहट जैसे अचानक दूर हो गयी और मैं चूम कर तेजी से अस्पताल रवाना हो गया।

श्ररपताल पहुँच कर मैंने सम्बन्धित श्रिधिकारियों को सूचित किया। वहाँ से श्ररपताल की मोटर गाड़ी पर बैठ कर मैं स्वय साथ श्राया। रखुश्रा की साँस श्रव

## ६४ • जिन्दगी श्रौर जोंक • श्रमरकानत

भी चलु रही थी। ऋस्पताल के दो मेहतरों ने, जो साथ ऋाये थे, उसको खीच कर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गयी तो मैने सन्तोष की सॉस ली जैसे मेरे सर से कोई बड़ा बोभ हट गया हो।

यद्यपि सबकी यही राय थी कि रूबुआ बच नहीं सकता, परन्तु वह मरा नहीं। यदि श्रस्पताल पहुँचने में थोड़ा भी विलम्ब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रज्ञा न हो पाती। श्रस्पताल में वह चार-पाँच दिन रहा, फिर वहाँ से बरख़ास्त कर दिया गया।

किन्तु उसकी हालत बेहद ख़राब थी। बह एक-दम दुबला हो गया था।
मुश्किल से चल पाता श्रोर जब बोलता तो हॉफने लगता। न मालूम क्यों, वह
श्रस्पताल से सीधे मेरे घर ही श्राया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका श्राना बहुत
बुरा लगा, लेकिन मैने उससे कह दिया कि दो-चार दिन उसे पड़ा रहने दे, फिर
बह श्रपने श्राप ही इधर-उधर श्राने-जाने तथा काम करने लगेगा।

वह चार-पॉच दिन रहा, खाने को कुछ,-न-कुछ पा ही जाता। वह कोई-न-कोई काम करने की भी कोशिश करता, पर उससे होता नही। किसी को घर में बैठ कर मुक्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परन्तु सबसे बड़ा भय उसको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को हैजा-वैजान हो जाय।

श्रीर एक दिन घर श्राने पर रजुश्रा नहीं दिखायी पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह श्रपनी तबियत से पता नहीं कब कहीं चला गया।

वह कही गया न था, बल्कि मुहल्ले ही मे था। लेकिन अब वह बहुत कम दिखायी पड़ता। मैने उसको एक-दो बार सड़क पर पैर घिसट-घिसट कर जाते हुए देखा। सम्भवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ-न-कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था।

श्रीर फिर एक दिन मैने उसे खडगहर मे पुन. पड़ा पाया।

शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठे अपने शरीर में तेल की मालिश कर रहे थे। मैने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, "रजुआ खरडहर में क्यो पड़ा हुआ है, उसे फिर हैजा हुआ है क्या ?"

शिवनाथ बाबू बिगड़ गये, "गोली मारिए साहब, आख़िर कोई कहाँ तक करे श्रित्र साले को खुजली हुई है। जहाँ जाता है, खुजलाने लगता है। कौन उससे काम कराये। फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता, साहब! अभी दो-तीन रोज की बात है, मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएँ से

उतरते समय गिर गये बच्चू। पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट-पिचक गया। मैंने तो साफ-साफ कह दिया कि मेरे घर के अन्दर पैर न रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूँगा। ग़रीबों को देख कर मुक्ते भी दया-माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है।"

बगल के कालिकाराम सोनार के लड़के चन्द्रदीप अपने दरवाज़े पर खड़े थे। रजुआ की बात हो रही है, यह सुन कर पास सरक आये और उन्होंने अपनी अमूल्य सम्मत्ति प्रकट की, "ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए! उनको मरना तो है ही, लेकिन क्यों उन्हें इस तरह तकलीफ सह कर मरने दिया जाय। क्यों न उनकी मौत को आसान बना दिया जाय। गान्धी जी ने भी एक बन्दर को जहर दिलवा दिया था कि नहीं।

मैने मूर्ख की भाँति मुस्करा कर उनको देखा।

शिवनाथ बाबू ऋौर जोश से बोले, "साहब, ऋाप ने बात मेरे मुँह से छीन ली। इन सब ग़रीबों का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। सरकार को तो कुछ, करना है नहीं। धनी, सेठ साहूकारों के लिए तो वह न मालूम क्या-से-क्या नहीं करती, लेकिन जब लाखों गरीब लोग भूख से मरने-बिलाने लगते हैं तो उसके कान पर जूँ तक नहीं रेगती। फिर हम-आप क्या कर सकते हैं, हम सरकार तो हैं नहीं।"

मैं कुछ नहीं बोला श्रौर चुपचाप घर लौट श्राया । इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूँ या उससे हाल-चाल पूळूँ।

घर त्राकर मैने पत्नी से पूछा, "तुमने रज्जश्रा से कुछ कहा-सुना तो नहीं था?" मुक्ते शक था कि बीबी जी ने ही उसको मगा दिया होगा श्रोर इसीलिए वह मेरे घर नहीं श्राता। मेरी बात सुन कर श्रीमती जी श्राचकचा कर मुक्ते देखने लगीं फिर तिनक कर बोली, "क्या करती, रोग को पालती? कोई मेरा माई बधु तो नहीं?"

भै चुप ही रहा। क्या कहता?

रजुत्रा को भयकर खुजली हो गयी थी, लेकिन उसने मुहल्ला नहीं छोड़ा। वह त्र्यक्सर खरडहर में बैठ कर त्र्रपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की द्राशा में वह इधर-उधर चक्कर भी लगाता। कभी-कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पडित के यहाँ ख्राता और पडित जी थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी एक-दो बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इस तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयकर हो गया था। एकदम पीला और हाथ-पैर जली

## ६ँ७ ●● जिन्दगी और जोंक ● श्रमरकान्त

हुई रूस्ती की तरह ऐंटे हुए । वह बाहर कम ही निकलता श्रीर जब निकलता तो उसको देख कर एक श्रजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नर-ककाल चल रहा हो।

श्रमाद चढ़ गया था श्रौर बरसात का पहला पानी पड़ चुका था । शनिवार का दिन था, सबेरे लगभग श्राठ बजे मैं दक्षतर का काम ले कर बैठ गया। लेकिन तबियत लगी नहीं। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड रहा था श्रौर शरीर पर पुरवाई के भोके श्रा-श्रा लगते, जिस से मैं एक मधुर मुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेंज पर रख दी श्रौर कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा।

यदि एक स्राहट ने चौका न दिया होता तो मै सो भी जाता। मैने ऋाँखे खोल कर बाहर भाँका। बाहर स्रोसारे में खड़ा एक तेरह-चौदह वर्ष का लड़का कमरे में भाँक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गन्दी धोती थी ऋौर चेहरा मैला था।

मुक्ते सन्देह हुन्ना कि वह कोई चोर-चाई। है, इसलिए मैने डपट कर पूछा "कौन है रे, क्या चाहता है  $^{97}$ "

लड़का दुवक कर कमरे मे घुस आया और निधड़क बोला, "सरकार, रजुआ मर गया । उसी के लिए आया हूं।" अन्त मे हस पड़ा ।

"मर गया १ कब मरा, कहाँ मरा १" मैंने साश्चर्य मुँह बा कर एक ही साथ उससे कई प्रश्न किये।

लड़के ने फिर हॅसते हुए कहा, ''हॉ सरकार, मर गया । मालिक, इस कारड पर उसके गाँव एक चिटठी लिख दीजिए।''

मैंने इसके त्रागे रजुत्रा के सम्बन्ध में कुछ न पूछा। मैं श्रचानक डर गया कि यदि मैने मामले में श्रिधक दिलचर्यी दिखायी तो हो सकता है कि मुक्ते उसकी लाश फूँकने का भी प्रबन्ध करना पड़े।

लड़के के हाथ में एक पोस्टकार्ड था, जिसको लेते हुए मैने सवाल किया—
"इस पर क्या लिखना होगा ? उसके गाँव का क्या पता है ?"

"मालिक, रामपुर के भजनराम बर्र्ड के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया।" लड़के की आवाज कुछ और दीठ हो गयी थी।

"गोपाल !"

"जी, वहाँ तो उस का यही नाम है।"

मैने पोस्टकार्ड पर तेज़ी से मज़मून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया ।

मै लड़के से पूछना चाहता था कि तू कीन है ? रजुत्रा कहाँ मरा ? उसकी लाश कहाँ है ? परन्तु मै कुछ नहीं पूछ सका जैसे मुक्ते काठ मार गया हो।

मै सच कहता हूँ, रजुल्ला की मृत्यु का समाचार सुन कर मेरे हृदय को ल्लाप्त शान्ति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुल्ला बहुत बड़ा बोक हट गया हो। उसको देख कर मुके सदा घृणा होती थी ल्लार कभी-कभी यह सोच कर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किये, जिससे इसको भीख न माँगनी पड़े। ल्लार उसको भीख माँगनी भी पड़ी है तो इसमे उसका दोष कतई नही रहा है। मैने उसकी दशा देख कर कई बार लोध-वश सोचा है कि यह कम्बय्वत एक ही मुहल्ले से क्यो चिपका हुल्ला है १ घृम-घूम कर शहर में भीख क्यो नहीं माँगता १ मुके कभी-कभी लगता है कि वह किसी का मुहताज न होना चाहता था ल्लार उसने कोशिश भी की, जिसमें वह ल्लास्त रहा। चूंकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोक की तरह जिन्दगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है, जिन्दगी स्वय जोक सरीखी उससे चिमटी थी ल्लार धीरे-धीरे उसके रक्त की स्रतिम बृन्द तक पी गयी।

रजुआ को मरे तीन-चार दिन हो गये थे। सारे मुहल्ले मे यह समाचार उसी दिन फैल गया था, जिसको सुन कर शिवनाथ बाबू तथा चन्द्रदीप मेरे यहाँ दौइते हुए आये। उन्होने अप्रक्षीस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि चाहे जो हो, आदमी वह ईमानदार था।

मै क्या कहता। चप बना रहा।

रात के साढे आठ बजे थे और मैं अपने बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादेंल छाये थे और सारा वातावरण इतना शान्त था जैसे किसी षड़यन्त्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुँघली लालटेन कभी-कभी चकमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतगे कभी कमीज़ के अन्दर धुस जाते, जिससे तबियत एक असहा खीफ से भर उठती।

मै भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने छाया देख कर एकदम डर गया। रजुआ की शक्क का एक नर-ककाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ यदि मै भूत-प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता—"भूत-भूत!"

#### ६६ ● जिन्दगी और जोंक • श्रमरकान्त

• मैं त्र्रॉले फाड-फाड़ कर देख रहा था। नर-ककाल धीरे-धीरे घिसटता बढा त्रा रहा था। यह तो रजुत्रा ही था—ठठरी मात्र! क्या वह जिन्दा है १

वह मेरे निकट त्रा गया त्रौर सम्भवतः मेरी परेशानी भाँप कर बोला— "सरकार मै मरा नहीं हूँ, जिन्दा हूँ।" ऋन्त में वह सूखे होटो में हॅसने लगा।

"तत्र वह लडका क्यों स्त्राया था ?" मैने गम्भीरतापूर्वक प्रश्न किया।

उसने पहले दाॅत निपोर दिये फिर बोला, "सरकार वह गुदं बाजार के बचनराम का लडका है। मैंने ही उसको मेजा था। बात यह हुई सरकार कि मेरे सर पर एक की आ बैठ गया था। हजूर की ए का सर पर बैठना बहुत अनसुभ माना जाता है। उससे मौ अत आ जाती है।"

"फिर गाँव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब <sup>१</sup>" मेरी समक्त में अब भी कुछ न आया था।

उसने समकाया, "सरकार यह मौत्रत वाली बात किसी सगे-सम्बन्धी के यहाँ लिख देने से मौत्रत टल जाती है। भजनराम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक एक श्रौर कारड है, इस पर लिख दे सरकार कि गोपाल जिन्दा है, मरा नहीं।"

मैंने पृछ्जा चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़ के को क्यों भेज दिया। लेकिन यह सब व्यर्थ था। सम्भवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई न समभे और लोग बात को मजाक समभ कर कहीं दुरदुरा न दे।

मैने पोस्टकार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छानुसार लिख दिया।

पोरटकार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिन्दगी से जोंक की तरह चिमटा था— लेकिन जोंक वह था या जिन्दगी १ वह जिन्दगी का ख़ून चूस रहा था या जिन्दगी उसका १— मै तय न कर पाया।

## जानवर और जानवर मोहन राकेश

.

नयी मैट्रन का नाम श्रनिता मुकर्जी था श्रौर उसकी श्राँखें बहुत श्रच्छी थी। लेकिन वह श्राट सैली की जगह पर श्रायी थी, इसलिए पहले दिन 'बैचलर्ज-डाइनिंग-रूप', में किसी ने भी उससे खुल कर बात नहीं की।

उसने जॉन से बात करने की चेष्टा की तो वह 'हूँ-हाँ' मे उत्तर दे कर टालता रहा। मिण नानावती को वह अपनी चायदानी में से चाय देने लगी तो उसने हल्का-सा धन्यवाद दे कर मना कर दिया। पीटर ने अपना चेहरा ऐसे गम्भीर बनाये रखा जैसे उसे बात करने की श्रादत ही न हो। किसी तरफ से लिफ्ट न मिलने पर वह भी चुप हो गयी श्रीर जल्दी से खाना समाप्त कर के उठ गयी।

"श्रव मेरी समक्त में आ रहा है कि पादरी ने सैली को क्यों निकाल दिया," वह चली गयी तो जान ने अपनी भूरी आँखे पीटर के चेहरे पर स्थिर कर के कहा।

पीटर की श्राँखें नानावती से मिलीं। नानावती दूसरी श्रोर देखने लगी।

वैसे उन लोगों में से कोई नहीं जानता था कि आट सैली को फादर फिशर ने क्यों निकाल दिया। उस के जाने के दिन से ही जॉन मुँह-ही-मुँह बड़बड़ा कर अपना असतोष प्रकट करता रहता था। पीटर भी उसके साथ दबे-दबे कुढ़ लेता था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि कल किस के निकाले जाने की बारी होगी।

"चल कर एक दिन सब लोग पादरी से बात क्यों नहीं करते ?" एक बार हकीम ने सुकाब दिया।

जॉन ने पीटर को ऋॉख मारी श्रीर वे दोनों चुप रहे। दूसरे दिन सुबह पादरी के सिर दर्द की खबर पाकर हकीम उसकी मिजाजपुर्सी के लिए गया तो जॉन ने पीटर से कहा, "ए देखा । पहुँच गया न उसके तलुवे चाटने ? सन आवु ए गन । हमे उल्लू बनाता था।"

त्राट सेली के चले जाने से बैचलर्ज़ डाइनिंग-रूम का वातावरण बहुत रूखा हो गया था। त्राट सेली के रहते क्षा के वातावरण में बहुत घरेलूपन-सा रहता था—सदीं में तो खास तौर पर श्राटी के बीच में श्रा बैठने से वह कमरा एक परिवार का भरा-पूरा घर लगने लगता था। वह श्रपनी भुकी हुई कमर पर हाथ रखे हुए बाहर से ही बोलती हुई श्राती—''पीटर के लिए श्राज मग़ज का शोरबा बना है या वह मेरा ही मगज खायेगा।''

"..हो हो हो ! मुक्ते नहीं पता था कि आज मिर्ण इस तरह ग़जब टा रही है. नहीं तो मैं भी जरा सज-संवर कर आती।"

ऐसे मौके पर पाल उसके सफेद बालो पर बॅधे लाल या नीले रग के फीते की स्त्रोर सकेत कर के कहता, "श्राधी, यह फीता बॉध कर उम बिलकुल दुलहिन जैसी लगती हो।"

"त्रच्छा, दुलिहिन जैसी लगती हूँ । तो कौन करेगा मुक्तसे शादी १ तुम करोगे १<sup>२</sup>२ श्रौर उसकी श्रॉखे मिंच जातीं, श्रोठ फैल जाते श्रीर उसके गले से छलछलाती हुई हॅसी का स्वर सुनायी देता।

एक बार पीटर ने कहा, "ऋाटी, पाल कह रहा था कि वह आज-कल में तुमसे ब्याह के लिए प्रस्ताव करने वाला है।"

श्राधी ने चेहरा जरा तिरछा करके श्रॉले पीटर के चेहरे पर स्थिर किये हुए उत्तर दिया, "तो मुक्ते श्रौर क्या चाहिए १ मुक्ते एक साथ पित भी मिल जायगा श्रौर बेटा भी।" श्रौर फिर वहीं हॅसी, जैसे पानी के वेग में छोटे-छोटे पत्थर फिसलते चले जायें।

त्राट सैली के चले जाने से त्रकेले लोगों का वह परिवार बिलकुल उखड गया था। कुछ दिन पहले इसी तरह मीराशी चला गया था। उसके बाद फिर पाल की छुट्टी कर दी गयी थी। मीराशी तो ख़ैर बिगड़ेल त्रादमी था मगर पाल को बैचलर्ज डाइनिंग-रूम के बैचलर्ज — जिनमे दो स्त्रियाँ भी शामिल थी—बहुत चाहते थे। हालाँकि जॉन को पाल का त्रप्रोजी फिल्मों के बटलर की तरह त्रकड कर चलना पसन्द नही था, त्रीर उन दोनों की प्रायः त्रापस मे महप हो भी जाती थी, फिर भी उसकी पीठ के पीछे वह उसकी प्रशसा ही करता था। जिस दिन पाल चला गया, उस दिन जॉन खिडकी के पास बैटा सिर हिला कर पीटर से कहता रहा, "त्रच्छा हुत्रा जो यह लडका यहाँ से चला गया। त्रभी तो यह बाहर जाकर

कुछ बन जायगा, वर्ना यहाँ रह कर वह क्या बनता १ तुम भी जवान त्रादमी हो, तुम यहाँ किस लिए पड़े हुए हो ?"

श्रीर पीटर घडी को चाबी देता हुआ चुपचाप दीवार को देखता रहा।

पाल ग्रौर मीराशी के निकाले जाने की वजह का तो ख़ैर सब को पता था। मीराशी का बिलकल सीधा अपराध था कि उस ने फादर फिशर के माली को पीट दिया था। पाल का अपराध दूसरी तरह का था। उस ने आवारा नस्ल का एक हिन्द्स्तानी कुत्ता पाल लिया था, जिसे वह हर समय अपने साथ लिये फिरता था। हालाँकि कुत्ते मे कोई ऐसी ख़ासियत नहीं थी, बहुत सादा सी सरत, फीका बादामी रग ऋौर लम्बूतरा सा उस का क़द था, फिर भी क्योंकि पाल ने उसे पाला था इसलिए वह उसे बहुत लाड़ से रखता था। उसने उस का नाम 'बेबी' रख छोड़ा था श्रीर कई बार उसे बग़ल मे उठाये हुए खाना खाने जाता था। जल्दी ही बेबी बैचलर्ज डाइनिग-रूम में खाना खाने वाले सब लोगों का बेबी बन गया, एक मिए नानवती को छोड़ कर, जो उस की सरत देखते ही घबरा जाती थी। घबराहट में उस के चेहरे का रग सर्फ़्र हो जाता था श्रीर उस का नाटा छराहरा शरीर अपने काबू मे नहीं रहता था। एक बार बेबी उस के हाथ में हड़ी देख कर उस के घटने पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वह घबरा कर क़र्सी पर खड़ी हो गयी श्रीर दोनो हाथ हवा में हिलाती हुई चिल्लाने लगी. त्रोई त्रोई, हिशु! गो त्रवे, गो त्रवे! प्लीज पाल, टेक हिम त्रवे! प्लीज.....

पाल पुलाव का चम्मच मुँह के पास रोक कर धूर्तता के साथ मुस्कराया श्रीर बेबी को डॉट कर बोला, "चल इधर बेबी! क्यों ख्रानदान को बदनाम करता है ?"

मगर बेबी को हड्डी का कुछ ऐसा शौक था कि बृह डाँट सुन कर भी नहीं हटा। वह नानावती की कुसीं पर चढ़ कर, उस के जिस्म के सहारे खड़ा होने की चेष्टा करने लगा। इस जदोजहद में नानावती कुसीं से गिरने ही जा रही थीं कि पाल ने जल्दी से उठ उसे बगल से दबोच कर नीचे उतार दिया। फिर उस ने बेबी को दो चपत लगायीं ऋौर उसे कान से खींचता हुआ अपनी कुसीं के पास ले आया। बेबी पाल की टाँगों के आसपास मेंडराने लगा।

"मेरा सारा ब्लाउज ख़राब कर दिया !" नानावती हाँफती हुई रूमाल से ऋपना ब्लाउज साफ करने लगी। उस के उमार पर एकाघ जगह बेबी का मुँह क्रू गया था।

## ७३ 🍑 जानवर और जानवर 👁 मोहन राकेश

्वेबी पाल के घुटने से ऋपनी नाक रगड़ने लगा। पाल ने उस की पीठ सहलाते हुए कहा, ''नॉटी चाइल्ड ! ऐसा भी क्या मजाक कि इसान एटिकेट तक भूल जाय.....!'"

पीटर की तरफ देख कर जॉन द्विस्कराया। नानावती भड़क कर बोली, "देखों पाल, मुक्ते इस तरह का मजाक कतई पसन्द नहीं।" क्रोध से उस का चेहरा तमतमा त्राया। यदि वह ऋौर शब्द बोलती तो शायद साथ ही रो देती।

परन्तु उसे गम्भीर देख कर भी पाल गम्भीर नहीं हुआ। बोला, "मुक्ते ख़ुद ऐसा मज़ाक पसन्द नहीं मादाम मैं इस की हरकत के लिए बहुत शर्मिन्दा हूँ।" श्रौर उस के निचले श्रोठ पर हल्की-सी मुस्कराहट श्रा गयी।।

नानावती च्रण भर रुंघे हुए श्रावेश के साथ पाल को देखती रही। फिर श्रपना नेपिकन मेज पर फेंक कर वह तेजी से उठी श्रौर कमरे से चली गयी। उस के जाते ही जॉन ने श्रपनी भूरी श्रॉखे फैला कर सिर हिलाया श्रौर कहा, ''श्राज तुम्हारे साथ कुछ,-न-कुछ हो कर रहेगा। वह श्रव सीधी श्रुतुरमुर्ग के पास शिकायत करने गयी है.....कुतिया।''

परन्तु नानावती ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि दूसरे दिन सुबह उसने पाल से श्रपने व्यवहार के लिए माफी माँग ली । जॉन को श्रपनी भविष्यवाणी के गलत निकलने का खेद तो हुआ, पर इससे नानावती के प्रति उस का व्यवहार पहले से बदल गया । उसने उसकी आनुपरिथित में उसके लिए वेश्यावाचक विशेषणों का प्रयोग करना बद कर दिया । यहाँ तक कि एक दिन वह हिचकाँक के साथ इस सम्बन्ध में विचार करता रहा कि इतनी अच्छी और मेहनती लड़की को उसके पति ने घर से क्यों निकाल रखा है ।

नानावती ने भी उसके बाद बेबी को देखते ही 'श्रोई-स्रोई, हिश्' करना बद कर दिया। गाहे-ब-गाहे वह उसे देख कर मुस्करा भी देती। एक बार तो उसने बेबी की पीठ पर हाथ भी फेर दिया, यद्यपि हाथ फेरते-फेरते वह सिर से पैर तक सिहर गयी।

बैचलर्ज डाईनिंग-रूम मे पाल के जोर-जोर के क्रहक़ हे रात को दूर तक मुनायी देते थे। बेबी को लेकर नानावती से तरह-तरह के मज़ाक किये जाते। मज़ाक मुन कर जॉन की भूरी आखों में चमक आ जाती और वह सिर हिलाता हुआ मुस्कराता रहता।

मगर एक दिन सुबह बैचलर्ज डाइनिग-रूम में सुना गया कि रात को फ़ादर फिशर ने बेबी को गोली से मार दिया है।

जॉन ग्रापनी चुँघियायी हुई श्रॉखों को मेज पर स्थिर किये जुपचाप श्रॉमलेट काट कर खाता रहा। नानावती का छुरी वाला हाथ जरा-जरा कॉपने लगा। एक बार सहमी हुई नजर से पाल श्रौर पीटर को देख कर वह श्रपनी नजरें प्लेट पर गडाये रही। पीटर स्लाइस का टुकड़ा काटने मे इस तरह व्यस्त हो रहा जैसे बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा हो।

"पाल ग्रभी नही त्र्याया, ए ?" जॉन ने किरपू से पूछा।

किरपू ने नमकदानी पीटर के पास से हटा कर जॉन के सामने रख दी श्रौर बोला—"नहीं।"

'वह श्राज श्राएगा १ हि: <sup>177</sup> जॉन ने श्रामलेट का बड़ा-सा टुकड़ा काट कर मेंह मे भर लिया।

"बेज्ञबान जानवर को इस तरह मारने से . मै कहता हूँ...मैं कहता हूँ..." श्रामलेट।जॉन के गले मे श्राटक गया।

किरपू चटनी की बोतल रखने के बहाने जॉन के कान के पास फुसफुसाया, 'पादरी आ रहा है!''

सब की नजरे प्लेटों पर जमगयीं। पादरी लबादा पहने, बाइबल लिये गिरजे की तरफ जा रहा था। वह खिड़की के पास से गुजरा तो तीनों अपनी-अपनी कुसीं से आधा-आधा उठ गये।

"गुड मॉर्निङ्ग होली फादर ।"

"गुड मॉर्निङ्ग माई सन्ज ।"

"श्राज श्रन्छा सहाना दिन है।"

"परमातमा का शुक्र करना चाहिए।"

्र पादरी खट्टी की बाड़ से आगे निकल गया तो जॉन बोला, ''यह अपने आप को पादरी कहता है । ससार भर का चिरित्र सुधारने के लिए सबेरे परमात्मा से प्रार्थना करेगा और रात को.....हरामजादा !"

नानावती सिहर गयी।

"ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए," वह दवे हुए श्रीर शंकित स्वर में बोली। "तुम इसे गाली कहती हो ?" जॉन श्रावेश के साथ बोला, "मैं कहता हूँ इस में जरा गाली नहीं है। तुम्हें इस की करत्तों का पता नहीं ? यह पादरी है ?"

# ७५ •• जानवर और जानवर • मोहन राकेश

नानावती का चेहरा फीका पड़ गया। उस ने शकित दृष्टि से इधर-उधर देखा परन्तु चुप रही। जॉन के चौड़े माथे पर कई लकीरे खिंच गयी थीं। वह बोतल से चटनी उँडेलने लगा जैसे उसी पर सारा गुस्सा निकाल लेना चाहता हो।

पीटर सारा समय खिड़की से नाहर की स्रोर देखता रहा।

डिग डॉग ! डिग डॉग ! गिरजे की घटियाँ बजने लगीं। नानावती जल्दी से नेपिकन से मुँह पौंछु कर उठ खड़ी हुई श्रौर स्तृगा भर दुविधा में खड़ी रह कर सहसा बाहर चली गयी।

"चुहिया <sup>|</sup> कितना डरती है, ए <sup>१</sup>'' जॉन बोला ।

मिसेज मर्पी एटकिंसन के साथ बात करती हुई खिड़की के पास से निकल कर चली गयी। गिरजे की घटियाँ लगातार बज रही थीं — डिंग डाँग । डिंग डाँग । डिंग डाँग ।

जॉन जल्दी-जल्दी चाय के घूँट भरने लगा । जल्दी में चाय की कुछ बूँदै उस के गाउन पर गिर गयीं ।

'गॉम्स ।'' वह प्याली रख कर रूमाल से गाउन साफ करने लगा । ''गिरजे नहीं चल रहे १'' पीटर ने उठते हुए कहा ।

जॉन ने जल्दी-जल्दी दो तीन घूँट भरे श्रौर शेष चाय छोड़ कर उठ खड़ा हुश्रा। दरवाज़े से उन के निकलते ही किरपू श्रौर ईसर सिंह मे बचे हुए मक्खन के लिए छीना-भपटी होने लगी, जिस मे वह प्याली गिर कर टूट गयी। हकीम श्रौर बैरो को श्राते देख कर ईसर सिंह जल्दी से भाग कर पैट्री मे चला गया श्रौर किरपू कपड़े से मेज साफ करने लगा।

हकीम कन्षे भुका कर चलता हुन्ना बैरो को रात की घटना सुना रहा था। डाइनिंग-रूम के पास त्रा कर उस का स्वर न्नौर भी धीमा हो गया, "यू सी, बेबी को डॉली के साथ देखते ही पादरी को एकदम गुस्सा न्ना गया न्नौर वह न्नैन्दर जा कर न्नपनी राइफल निकाल लाया। एक ही फायर में उस ने उसे चित कर दिया। डॉली कुछ देर बिटर-बिटर पादरी को देखती रही। फिर बाड के पीछे की तरफ भाग गयी।... बाद मे, सुना है पादरी ने उसे गर्म पानी से नहलवाया न्नौर डाक्टर बुला कर उस के इन्जेक्शन भी लगवाये....."

"कहाँ पादरी की विस्कुट श्रोर सैंडविच खा कर पली हुई कुतिया श्रोर कहाँ वेचारा वेबी !'' वैरो मुस्कराया। ''मगर उस बेचारे को क्या पता था ?''

वे दोनों हॅस दिये।

''बेबी को मालूम होता कि यह कुतिया कैनेडा से आर्यी है और इस की कीमत तीन सौ रुपया है तो शायद वह..."

श्रीर वे दोनों फिर हॅंस दिये।

"यह तो कल पादरी ने देख लिया, मगर इस से पहले अगर..."

बैरो ने हकीम को ऋाँख मारी, वह सहसा चुप हो गया। बाड़ के मोड़ के पास जॉन ऋौर पीटर खड़े थे। पीटर ऋपने जूते का फीता ठीक कर रहा था।

"गुड मार्निङ्ग पीटर !"

''गुड मार्निङ्ग बैरो ।"

"श्राज बहुत चुस्त लग रहे हो। बाल श्राज ही कटाये हैं ?"

"नहीं, दो-तीन दिन हो गये।"

"बहुत अञ्छे कटे हैं।"

"ग्रुकिया।"

डिंग डॉग की आवाज़ दक गयी। वे तेज़ी से बढ़ कर गिरजे के आप्रस्दर चले गये।

पन्द्रहवाँ साम गाने के बाद प्रार्थना ऋारम्म हुई । सब लोग घुटनों के बल हो कर ऋौर ऋाँखों, पर हाथ रख कर पादरी के साथ-साथ बोलने लगे:

— अवर फादर, हू आर्ट इन हैवन, हैलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी इन, इन दिस वर्ल्ड एज इन हैवन...

बैरो ने प्रार्थना करते हुए बीच में ऋपनी बीवी के कान के पास फुसफुसा कर कहा, ''मेरी, तुम्हारा पेटीकोट दिखायी दे रहा है !''

मेरी एक हाथ श्रॉखों पर रखे हुए दूसरे से श्रपना स्कर्ट नीचे सरकाने लगी।

—नाउ एड फार एवर मोर, त्रामेन!

गिरले में उस दिन श्रौर उस से श्रगले दिन पाल की सीट ख़ाली रही। इस बात को लिखत [हर एक ने किया, मगर इस बारे में किसी ने भी दूसरे से बात नहीं की। पाल ईसाई नहीं था, मगर फादर फिशर के श्रादेशानुसार स्टाफ के हर सदस्य का क्रिएले में उपस्थित होना श्रनिवार्य था। जो ईसाई नहीं थे, उन का रोज श्राना श्रौर भी जरूरी था। पादरी गिर्जे से निकलता हुआ उन लोगों की सीटों पर एक नज़र श्रवश्य डाल लेता था। तीसरें दिन भी पाल श्रपनी सीट [पर दिखायी] नहीं दिया तो पादरी गिरजे से निकल कर सीधा स्टाफ-रूम में पहुँच गया। वहाँ पाल एक कोने में में को के पास खड़ा कोई मैंगजीन देख रहा था। पादरी उसके पास पहुँच गया तो भी उस की तनी हुई गरदन में ख़म नहीं श्राया।

"गुड मार्निङ्ग पादरी ।" वह ँच्या भर के लिए स्रॉल उठा कर फिर मैगजीन देखने लगा।

"तुम तीन दिन से गिरजे में नहीं आये !" उत्तेजना मे पादरी का हाथ पीठ के पीछे चैला गया, वह बहुत कठिनाई से अपने स्वर को स्वत रख पाया था। "जी हॉ, मै तीन दिन से नहीं आया।" मैगजीन नीचे करके उसने गम्भीर दृष्टि से पादरी को देखा।

"मैं कारण जान सकता हूं ?"

"कारण कुछ भी नहीं।"

पादरी ने उत्तेजना के मारे बाइबल को दोनों हाथों मे भींच लिया और माथे पर बल डाल कर कहा, "दुम जानते हो कि जो अञ्छा-मला हो कर भी मुंबह गिरजे मे प्रार्थना करने नहीं आता, उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है ?"

कोध के मारे पाल के जबड़ों के पास माँस में खिंचाव आ गया था। उसने मैगजीन मेज पर एख कर हाथ जेजों में डाल लिये और जिलकुल सीधा खड़ा हो गया। बड़ी खिड़की के पास जॉन नज़र भुकाये बैठा था और आठ-दस लोग नोटिस बोर्ड और चिट्ठियों वाले रैंक के आस-पास खड़े अपने को किसी-न-किसी तरह व्यस्त जाहिर करने की चेष्टा कर रहे थे। उन मे से किसी ने पाल के साथ आँख नहीं मिलायी। पाल का गला ऐसे कॉपा जैसे वह कोई बहुत सफ़्त बात कहने जा रहा हो।

"पादरी, हम गिरजे में जो प्रार्थना करते हैं, उसका कोई मतलब भी होता है ?"

एक लकीर दूर तक खिंचती चली गयी। पादरी का चेहरा क्रोघ से काला हो आया।

"तुम्हारे कहने का मतलब है..." उसके दॉत भिंच गये श्रौर वाक्य पूरा नहीं हुआ । नोटिस बोर्ड के पास खड़े लोगों के चेहरे फक हो गये।

"मेरा मतलब है पादरी कि रात को हम गरीब जानवरों को गोली से मारते हैं श्रीर सुबह गिरजे में जा कर उनकी रचा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इससे कुछ मतलब निकलता है ?" पादरी पल भर ख़ून भरी आँखों से पाल को देखता रहा । उसकी शौंस तेज हो आयी।

"मतलब निकलता है श्रीर वह यह कि हर जानवर एक-सा नहीं होता। जानवर श्रीर जानवर मे फर्क होता है।" वह दॉत भींचे हुए पास के दरवाजे से बाहर चला गया, हालाँकि उसके घर का रास्ता दूसरी श्रीर के दरवाजे से था।

पद्रह मिनिट बाद स्कूल का क्लर्क आ कर पाल को चिट्ठी दे गया कि उस दिन से उसे नौकरी से बरख़ास्त कर दिया गया है—वह चौबीस घटे के अन्दर-अपना क्वार्टर ख़ाली कर के चला जाय।

"यह पादरी नहीं, राच्स है।" जान मुह-ही मुह बड़बड़ाया।

पीटर को उस दिन शहर में काम हो गया, इसलिए वह रात को बहुत देश से लौट कर आया। हकीम और बैरो खेल के मैदानों की जाँच में व्यस्त रहे। नानावती को हल्का-सा ज्वर हो आया। पाल को चलते समय फेवल जॉन ही अपने कमरे में मिला। वह अपनी खिड़की में रखे हुए गमलों को ठीक कर रहा था।

"जा रहे हो ?" उसने पाल से पूछा । "हॉ, तुमसे गुड बाई कहने आया हूँ ।"

जान गमलों को छोड़ कर अपनी चारपाई पर आ बैठा।

"मैं जवान होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता," उस ने कहा, "मगर मुक्ते यहाँ से निकल कर पता नहीं कब की राह भी मिलेगी या नहीं | मेरी हिंड्ड्यों में जोर होता तो तुम देखते....."

पाल ने मुस्करा कर उसका हाथ दबाया श्रौर चल दिया।
"विश यू वेस्ट श्राफ लक!"
"वैंक यू!"

पाल के चले जाने पर दो-तीन दिन तक आट सैली खाना अपने क्वार्टर में ही मॅगाती रही। जॉन और पीटर्मी अलग-अलग समय पर आते, जिससे उनमें मुलाक़ात बहुत कम हो पाती। नानावती पहले से भी अधिक सहमी हुई आती और जल्दी-जल्दी खाना खा कर चली जाती। फादर फिशार ने उसे पाल वाला क्वार्टर दे दिया था, इसलिए शायद वह अपने को कुछ अपराधिनी भी महस्स करती थी। जॉन ने उसके बारे में अपनी राय फिर बदल ली थी।

मगर घीरे-धीरे स्थिति फिर पुराने स्तर पर श्राने लगी, बैचलर्ज डाइनिंग-कम

### ७६ ●● जानवर श्रौर जानवर ● *मोहन राकेश*

में फ़िर क़हक़ हे कि श्रीर बहस सुबाहिसे सुनायी देने लगे। मगर तीन महीने बाद, एक रात सुना ग्या कि श्राट सैली को भी नोटिस मिल गया है कि वह चौबीस घटे के श्रन्दर-श्रन्दर क्वार्टर ख़ाली करके चली जाय।

"सैली को <sup>१</sup>" जॉन के श्रोठ ख़ुलै-के-खुले रह गये, "किस बात पर <u>१</u>"

''बात का पता नहीं।" पीटर सूप में चम्मच हिलाता रहा।

जॉन का चेहरा गम्भीर हो गया। वह मक्खन की टिकिया खोलता हुआ बोला, "मुक्ते लगता है कि इस के बाद अब मेरी बारी आयेगी। मुक्ते पता है कि उसकी आँखों में कौन-कौन खटकता है। सैली का अपराध यह था कि वह रोज उसकी हाजरी नहीं देती थी और न ही वह ." और नानावती की ओर देख कर वह चुप होकर नैपिकन से ओठ पोंछने लगा।

हकीम के स्राने पर कई च्रण चुप्पी रही। किरपू हकीम के स्रागे प्लेट स्रौर हुरी काँटे रख गया।

"तुम्हारे क्वार्टर में नये पर्दे बहुत ऋच्छे लगते हैं।" जॉन ने हकीम को लच्चित करके कहा।

"तुम्हें पसन्द हैं १"

"बहुत।"

"शुक्रिया।"

"मेरा ख़याल है चाप्स में नमक ज़्यादा है।"

"প্রব্রা १"

"मगर पुडिंग ऋच्छा है।"

खाना खाकर जॉन श्रौर पीटर लान में टहलने लगे । श्रॉट सैली के क्वार्टर को जाने वाले मोड़ के पास रुक कर जॉन ने पूछा, ''सैली से मिलने चलते हो १'' ''च—लो ।''

"उस हरामी ने देख लिया तो...?"

"तो कल सुबह चलें १"

"हाँ, इस वक्त काफी देर भी हो गयी है।"

''बेचारी सैली !"

"इस पादरी जैसा जालिम आदमी मैंने कहीं नही देखा। भीज में बड़े-बड़े सक्त अफसर देखे हैं, मगर ऐसा आदमी नहीं देखा।"

पीटर जॅगले के पास घास पर बैठ गया।

"मुक्ते फिर फीज की जिन्दगी मिल जाय तो मैं एक दिन भी यहाँ न रहूँ !" श्रीर घास पर बैठ कर जॉन श्रपनी फीज की जिन्दगी के वही किस्से पीटर को मुनाने लगा जो वह श्रानेक बार सुना चुका था।

"पूरी-पूरी बोतल ए! रोज रात को र्स्म की एक पूरी बोतल मैं पी जाता था। श्रीर मेरा एक साथी था जो पास के गाँव से दो लड़ कियो को ले श्राया करता था।...कमी-कमी हम रात को निकल कर उनके गाँव चले जाते थे। श्रिफसर लोग देखते थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। वे ख़द भी तो यही-कुछ करते थे, ए। वह जिन्दगी जिन्दगी थी। यह भी कोई जिन्दगी है, ए?"

मगर पीटर उसकी बात न सुन कर बिना त्र्यावाज पैदा किये, मुँह-ही-मुँह एक गीत गुनगुना रहा था।

"वैसे दिन फिर से मिल जायं तो मुक्ते श्रीर क्या चाहिए, ए ?"

ऊपर देवदार की छतरियाँ हिल रही थीं। जगल से हवा की सायँ-सायँ सुनायी दे रही थी। होटल की ऋोर से ऋाने वाली पगडडी पर पैरों की आवाज सुन कर जॉन सहसा चौंक गया।

''कोई स्रा रहा है, ए ?'' पीटर सिर उठा कर जगले से नीचे देखने लगा । पैरों की ब्राहट के साथ सीटी की ब्रावाज ऊपर ब्राती गयी। ''बैरों है !''

"यह भी एक हरामजादा है।"

"श्रमी क्वार्टर में नहीं गये टैफ़ी ?" बैरो ने श्रॉधेरे से निकल कर श्राते हुए पूछा।

"नहीं, जरा हवा ले रहे हैं।"

, "श्राज हवा काफी ठंडी है। पंद्रह-बीस दिन में बर्फ़ पड़ने लगेगी।" जॉन जॅंगले का सहारा ले कर उठ खड़ा हुश्रा। "श्रन्छा गुड नाइट पीटर, गुड नाइट बैरो।" "गुड नाइट।"

कुछ दूर पीटर श्रौर बैरो साथ चलते रहे । बैरो चलते-चलते बोला, "जॉन श्रब काफी सठिया गया है, क्यों १ इसे श्रब रिटायर हो जाना चाहिए।"

"हाँ – आँ !" पीटर के शारीर में एक सिहरन भर गयी। ''मगर यह,तो यहीं अपनी कब बनायेगा, क्यों !"

### **८१ ●● जानवर श्रीर जानवर ● मोहन राकेश**

पीटर ने मुँह तक श्रायी हुई गाली स्रोठो में चना ली। बैरो का क्वार्टर श्रा गया। ''श्रच्छा गुड नाइट!''

"गुड नाइट।"

मुबह नाश्ते के समय जॉन ने पीटर से पूछा, ''सैली चली गयी, ए १"

"पता नही," पीटर बोला, "मेरा ख़याल है ऋभी नहीं गयी।"

"वह आ रही है," नानावती नेपिकन से मुँह पींछ कर उसे बाये हाथ में मसलने लगी। जॉन और पीटर की ऑखे सुक गर्यी।

श्राट सैली का रिक्शा डाइनिंग रूम के दरवाज़े के पास श्रा कर खडा हो गया। वह कंघे पर एक फोला लटकाये हुए उसमे से उतर कर डाइनिंग-रूम में श्रा गयी।

"गुड बाई एवरी बडी ।" उसने दहलीज लॉघते ही हाथ हिलाया।

"गुड बाई सैली !" जॉन ने भूरी ऋॉखें उसके चेहरे पर स्थिर कर के भारी श्रावाज़ में कहा । जो वह मुँह से नहीं कह सका वह उसने ऋपनी गहरी दृष्टि से कह देने की चेष्टा की ।

"बस त्राज ही जा रही हो १" नानावती ने डरे, सहमे हुए स्वर में पूछा त्रौर एक बार दाये-बाये देख लिया। त्राट सैली ने त्रॉखे भएकते हुए मुस्करा कर सिर हिलाया।

"मैं सुबह मिलने आ रहा था," पीटर बोला, "मगर तैयार होते-होते देर हो गयी । मेरा ख़याल था कि तुम शाम को जा रही हो..."

"त्राट सैली ने धीरे से उसका कथा थपथपा दिया त्रौर उसी तरह मुस्कराते हुए कहा, "मैं जानती हूं मेरे बच्चे । मैं चाहती हूं कि तुम ख़ुश रहो।"

"श्राटी कभी-कभार ख़त लिख दिया करना।" पीटर ने उसका मुरभाया हुश्रा कोमल हाथ श्रपने मजबूत हाथ मे लेकर हिलाया। श्राट सैली की श्रॉखे डबडबा श्रायीं श्रौर उसने उन पर रुमाल रख लिया।

"अञ्जा गुड बाई !" कह कर वह जल्दी से दहलीज पार कर के रिक्शा की छोर चली गयी।

"गुड बाई सैली !" जॉन ने उस के जाते-जाते पीछे से कहा ।

"गुड बाई !"

"गुड बाई स्राटी !"

"गुड बाई डार्लिग !"

श्राट सैली ने रिक्शा मे बैठ कर उनकी श्रोर हाथ हिलाया । मजदूर, रिक्शा खींचने लगे।

कुछ देर की चुप्पी के बाद नानावती ने कहा "किरपू, एक बटर स्लाइस।" जॉन पीछे की श्रोर देख कर बोला, "मुक्ते चाय का थोड़ा गर्म पानी श्रौर दे दो।"

श्रीर पीटर डिब्बे में से जैम निकालने लगा।

जिस दिन अनिता सुकर्जी आयी, उसी शाम से आकाश में स्लेटी बादल घरने लगे। रात को हल्की-हल्की बर्फ भी पड़ गयी। अगले दिन शाम तक बादल और गहरे हो गये। पीटर खेनानी गाँव तक घूम कर वापस आ रहा था, जब अनिता उसे ऊपर की पगडडी पर टहलती दिखायी दी। वह उस ठंड मे भी साड़ी के ऊपर सिर्फ एक शाल लिये थी। पीटर को देख कर वह सुस्करायी। पीटर ने उस की सस्कराहट का उत्तर अभिवादन से दिया।

"धूमने जा रही हो १" उस ने पूछा।

''नहीं, यूँ ही जरा टहलने के लिए निकल आयी थी।"

"तुम्हें ठंड नहीं लग रही ?"

"ठंड तो है ही मगर क्वार्टर में बन्द हो कर बैठने को मन नहीं हुआ।" उस ने शाल से अपनी बाहें भी दाँप लीं।

"तुम तो ऐसे घूम रही हो जैसे मई का महीना हो।"

"मेरे लिए मई श्रौर नवम्बर दोनों बराबर हैं। मेरे पास रूनी कपड़े हैं ही नहीं।" वह फिसलन पर से सम्हलती हुई पगडडी से उतर कर उस के बराबर श्रा गयी।

"ऊनी कपड़े तो तुम ने पादरी के डिनर की रात के लिए सम्हाल कर रख छोड़े होंगे। तब तक सदीं में बीमार न पड़ जाना।" उसने मज़ाक के अन्दाज़ में अपना निचला ओठ सिकोड़ लिया।

"सच मेरे पास इस शाल के सिवा और कोई ऊनी कपड़ा है ही नहीं," अनिता उस के बराबर चलती हुई बोली, "सच पूछो तो यह भी प्रेज़ेंट का है। हमें उघर गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती ही नहीं।"

#### **५३ ● जानवर श्रीर जानवर ●** मोहन राकेश

"तो परसों तक एक बढ़िया-सा कोट सिला लो। परसों फादर का डिनर है।"

''परसों तक !......श्रोह ।'' श्रौर वह मीठीसी हॅसी हॅस दी।

"क्यो १ यहाँ एक दिन मे अञ्छे से अञ्छा कोट सिल जायगा।"

"मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ नौकरी करने क्यो त्राती १ तुम्हें पता है मै नौ सौ मील से यहाँ त्रायी हूँ...ग्र..."

"पीटर...या सिर्फ पिट ।"

"मैं अपने घर में अकेली ही कमाने वाली हूँ मिस्टर पीटर । मेरी मॉ पहले बदुवे सीया करती थी, पर अब उस की आँखें बहुत कमज़ोर हो गयी हैं । मेरा छोटा भाई अभी पढ़ता है । उस के बीठ एठ करने तक मुक्ते नौकरी करनी है ।"

पीटर ने रक कर एक सिगरेट सुलगा लिया । वर्फ के हल्के-हल्के गाले पड़ने लगे थे । उस्र ने आकाश की ओर देखा । बादल बहुत गहरे थे ।

"श्राज काफी वर्फ पड़ेगी," उस ने कोट के कालर ऊँचे करते हुए कहा, "चलो तुम्हें क्वार्टर तक छोड़ श्राऊँ... तुम सी कॉटेज में हो न ?"

"हाँ...चलो मै तुम्हें चाय की प्याली बना कर पिलाऊँगी।"

"इस मौसम में चाय मिल जाय तो श्रौर क्या चाहिए १"

वे सी-कॉटेज को जाने वाली पगडडी पर उतरने लगे। कुहरा घना हो जाने से रास्ता दस क़दम श्रागे तक ही दिखायी दे रहा था। श्रनिता एक जगह पत्थर से ठोकर खा गयी।

"चोट लगी १"

"नहीं।"

"मेरे कघे का सहारा ले लो।"

श्रानिता ने बराबर श्रा कर उस के कघे का सहारा ले लिया। जब वे सी-कॉटेज के बरामदे में पहुँचे तो वर्फ के बड़े-बड़े गाले गिरने लगे थे। घाटी में जहाँ तक श्रांख जाती थी, बादल ही बादल भरे थे। एक बिल्ली दरवाजे से सट कर कॉप रही थी। श्रानिता ने दरवाजा खोला तो वह म्याऊँ कर के दरवाज़े के श्रान्दर घुस गयी।

द्ररवाजा खुलने पर पीटर ने उस के सामान पर एक सरसरी नज़र डाली।

स्कूल के फर्नीचर के ऋतिरिक्त उसे एक टीन का ट्रक और दो-चार, कपड़े ही दिखायी दिये। मेज पर एक सस्ता टेजल लम्प पड़ा था और उस के पास एक युवक का फोटोग्राफ रखा था। पीटर चारपाई पर बैठ गया। ग्रनिता स्टोव जलाने लगी।

चारपाई पर एक पुस्तक श्रौर एक श्राधा लिखा हुआ पत्र पड़ा था। पीटर ने पत्र जरा हटा कर रख दिया श्रौर पुस्तक उठा ली। पुस्तक पत्र लिखने की कला के सम्बन्ध में थी श्रौर उस में हर तरह के पत्र दिये हुए थे। पीटर उस के पन्ने पलटने लगा।

श्रनिता ने स्टोव जला कर केतली चढ़ा दी। फिर उस ने बाहर देख कर कहा, "बर्फ पहले से तेज पड़ने लगी है।"

पीटर ने देखा कि बरामदे के बाहर सारी जमीन पर सफेदी की हल्की तह बिछ गयी है। उस ने सिगरेट का दुकड़ा बाहर फेंक दिया जो धुंघ में जाते ही बुक्त गया।

"श्राज रात भर वर्फ पड़ती रहेगी," उस ने कहा।

श्रनिता स्टोब पर हाथ सेंकने लगी।

बाहर बरामदे में पैरों की श्राहट सुन कर पीटर बाहर निकल श्राया। जॉन भारी-भारी कदमों से चलता श्रा रहा था।

"ए पीटर !"

"हलो टैफी !...इस वक्त वर्फ में कैसे निकल पड़े ?"

''तुम्हारे क्वार्टर में गया था। तुम वहाँ नहीं मिले। सोचा शायद यहाँ मिल जास्रो।'' श्रौर वह मुस्करा दिया।

"वैसे घूमने के लिए मौसम भी अच्छा है।" पीटर ने कहा। वे दोनों कमरे में आ गये। अनिता प्यालियाँ घो रही थी। एक प्याली उस के हाथ से गिर कर टूट गयी।

"श्रोह ।"

''प्याली टूट गयी १"

"हाँ, दो थीं, उन में से भी एक टूट गयी।"

"कोई बात नहीं । सॉसर तो हैं । उन से प्यालियों का काम चल जायगा।"

# ८५ ●● जानवर श्रीर,जानवर ● मोहन राकेश

पीटर फिर चारपाई पर बैठ गया। जान मेज पर रखे फोटोग्राफ के पास चला गया।

''फिश्रामे—ए १''

श्रनिता ने मुस्कुरा कर सिर हिलाना ।

"यह चिट्ठी भी उसी को लिखी जा रही थी <sup>१</sup>"

जॉन ने चारपाई पर रखे पत्र की श्रोर सकेत किया। पीटर पुस्तक का वह पृष्ठ पढ़ने लगा जिस पर से वह चिट्ठी नकल की जा रही थी। श्रनिता मुस्कराती रही।

जॉन स्टोव के पास जा खड़ा हुआ और अनिता के शाल की प्रशसा करने लगा।

चाय हो गयी तो श्रमिता ने प्याली बना कर जॉन को दे दी। श्रपने श्रौर पीटर के लिए सॉसर में चाय डालती हुई बोली, "हमारे घर में कुल दो ही प्यालियाँ थीं, वहीं मैं उठा लायी थी। श्राज श्राते ही एक टूट गयी।"

जॉन श्रौर पीटर ने एक दूसरे की श्रोर देख कर श्राँखे हटा ली।

"यह सी-कॉटेज है तो श्रन्छी, मगर जरा दूर पड जाती है," पीटर दोनो हाथों मे सॉसर सम्हालता हुन्ना बोला, "तुम पादरी से कहो कि तुम्हे डी या ई कॉटेज मे जगह दे दे। वे दोनों ख़ाली पड़ी हैं। उन में दो-दो बड़े कमरे हैं।"

"श्रन्छा।" श्रनिता बोली, "वैसे मेरे लिए तो यही कमरा बहुत बड़ा है। घर में हमारे पास इस से भी छोटा एक कमरा है जिस में हम तीन जने रहते हैं।...उस में से भी श्राधा कमरा मेरे भाई ने ले रखा है श्रौर श्राधे कमरे में हम मॉ-बेटी गुज़ारा करती हैं। श्रव मैं श्रा गयी हूँ तो मॉ को जगह की कुछ सहूलियत हो गयी होगी।...मैं श्रपनी मॉ को बहुत प्यार करती हूँ। पहली तनख़ाह मिलने पर मैं उस के लिए कुछ श्रन्छे-श्रन्छे कपड़े मेजना चाहती हूँ। उस के पास श्रन्छे कपड़े नहीं हैं।"

पीटर श्रीर जॉन की श्रॉखें फिर पल भर मिली रहीं। जॉन का निचला श्रोठ थोड़ा सिकुड़ गया।

"चाय बहुत अञ्छी है !"

"ख़ूब गर्म है श्रौर प्रलेवर भी बहुत श्रच्छा है।"

"रोज़ वर्फ पड़े तो मैं रोज़ यहाँ श्रा कर चाय पिया करूँगा।"

पीटर के सॉसर से चाय छलक गयी।

"सॉरी!"

बर्फ और कुहरे के कारण बाहर बिलकुल अधिरा हो गया था। बर्फ के गाले दूधफेन की तरह नि:शब्द गिरते जा रहे थे। जॉन और पीटर अनिता के क्वार्टर से निकल कर ऊपर की ओर चले तो पगडडी पर दो-दो इच बर्फ इकट्ठी हो चुकी थी। अधिरे मे ठीक से रास्ता दिखायी न दे रहा था इसलिए जॉन ने पीटर की बॉह पकड़ ली।

"श्रच्छी लङ्की है, ए !"

''बहुत सीघी-सादी है।"

"मुक्ते डर है कि यह भी नानावती की तरह..."

"रहने दो, इस का उस के साथ मुक्रावला करते हो ?"

''जब वह ऋायी थी तो वह भी ऐसी ही थी..."

"मैं इसे इन लोगों के बारे में सब कुछ बता दूँगा।"

जॉन को थोड़ी लाँसी आ गयी। वे कुछ देर ख़ामोश चलते रहे। उन के पैरों के नीचे कची वर्ष का कचर-कचर शब्द ही सुनायी देता रहा।

कुछ फासले से टार्च की रोशनी आ कर उनकी आँखों से टकरायी। पल भर के लिए उन की आँखें चुँघियायी रहीं। फिर उन्होंने ऊपर से उतरती हुई आकृति को देखा।

"गुड ईवर्निंग बैरो !"

"गुड ईवर्निंग टैक्सी! किघर से घूम कर आ रहे हो ?" "यूँ ही वर्फ पड़ती देख कर थोड़ी दूर निकल गये थे।" "वर्फ मे घूमना सेहत के लिए अन्छा है!" पीटर ने जॉन की उँगली दवा दी। "तुम भी सेहत बनाने के लिए निकले हो ?" इस बार जॉन ने पीटर की उँगली दवायी। "हो या न हो, मगर में उससे कहूँगा जरूर....."

"तुम पागल हुए हो ? तुम्हें दूसरों से मतलब ? वह श्रमजान बच्ची तो है नहीं।"

पीटर कुछ न कह कर दीवार को देखना हुआ चाय के घूँट भरने लगा।
"अब जल्दी से तैयार हो आओ, गिरजे का वक्त हो रहा है !"
पीटर ने दो घूँट मे चाय की प्याली ख़ाली करके रख दी।
"मै गिरजे नहीं जाऊँगा।"
जॉन कुर्सी की बॉह पर बैठ गया।
"आज तुम्हारी सलाह क्या है !"
"कुछ नहीं, मैं गिरजे नहीं जाऊँगा।"
जान मॅह-ही-मॅह बद्दबद्दा कर ठडी चाय की चुस्कियाँ लेता रहा।

दो दिन की बर्फबारी के बाद फादर फिशार के डिनर की रात को मौसम खुल गया। डिनर से पहले घटा भर सब लोग म्यूजिकल चेयर्ज का खेल खेलते रहे। उस खेल में मिण नानावती को प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने पर उस से जो मज़ाक किये गये, उनसे उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भाग गयी। मिसेज मफीं उस दिन बहुत सुन्दर हैट ऋगैर रिबन लगा कर ऋायी थी। उसकी बहुत प्रशंसा की गयी। डिनर के बाद लोग काफी देर तक ऋाग के पास खड़े बातें करते रहे। पादरी ने सभी से नयी मैट्रन का परिचय कराया। ऋनिता ऋपने शाल में सिकुड़ी हुई सबके ऋमिवादन का उत्तर सुस्करा कर देती रही।

एटिकन्सन मिसेज मर्जी को आँख से इशारा करके मुस्कराया।

उसकी मुस्कराहट व्यक्त न हो जाय, इसलिए हिचकॉक सिगार के लम्बे-लम्बे कश खीचने लगा। जॉन उधर से नज़र हटा कर हिचकॉक से बात करने लगा।

"तुम्हें तली हुई मछली अच्छी लगी १...मुक्ते तो जरा अच्छी नहीं लगती।"

"मुक्ते मछली हर तरह की श्राच्छी लगती है, कच्ची हो या तली हुई...हाँ मछली हो।"

जॉन ने मॅह बिचकाया।

#### ८६ ● जानवर श्रीर जानवर ● मोहन राकेश

"रम की बोतल साथ हो तो भी तुम्हें ऋच्छी नहीं लगती १'' जॉन दाँत खोल कर मुस्कराया श्रौर सिर हिलाने लगा।

मजलिस बरख़ास्त होने पर जब सब लोग कमरे से बाहर निकले तो हिचकांक ने भीमें स्वर में जॉन से पूछी, "क्या बात है, आज पीढर दिखायी नहीं दिया...?"

जॉन उसका हाश्र दबा कर उसे जरा दूर ले गया श्रीर दबे हुए स्वर में बोला, "उसे पादरी ने जबाब दे दिया है।"

"पीटर को भी ?"

जॉन ने सिर हिलाया।

''बह कल, सुबह तक यहाँ से चला जायगा।"

''क्या कोई स्नास बात हुई थी ?"

जॉन ने फिर उसका हाथ दबा दिया । पादरी श्रौर बैरो के साथ-साथ श्रमिता सिर भुकाये हुए शाल में छिपी-सिमटी बरामदे से निकल कर चली गयी। जॉन की भूरी श्राँखें कई गज़ तक उनका पीछा करती रही।

"यह अपने को भी इजेक्शन लगवाता है या नहीं ए...?"

"क्यों <sup>१</sup>" हिचकॉक ने आँखे जरा सिकोड़ लीं।

"इस ने डॉली के इजेक्शन लगवाये थे न. .!"

हिचकॉक हो-हो कर के हँस दिया। बरामदे में से गुज़रते हुए हकीम ने त्र्यानाज़ दी, "ख़न क़हक़ है लग रहे हैं ?"

'मैं तली हुई मछली हज़म कर रहा हूँ।'' हिचकॉक ने उत्तर दिया श्रोर ऊँचे स्वर में बॉन को बतलाने लगा कि बगैर काँटे की मासेर मछली कितनी ताकतवर होती है!

सुबह जॉन, अनिता, नानायती श्रीर हकीम 'बैचलर्ज डाइनिंग-रूम' में नाश्ता कर रहे थे जब पीटर का रिक्शा दरवाज़े के पास से निकल कर चला गया । पीटर रिक्शे में सीधा बैठा रहा, न उसे किसी ने श्रिमवादन किया श्रीर न ही वह किसी को श्रिमवादन करने के लिए सुड़ा । श्रीनता की सुकी हुई आंखें और सुक गर्मी—जॉन वैसे ही गरदन किये रहा, जैसे उस तरफ उसका ध्यान ही न हो । 'बैचलर्ज डाइनिंग-रूम' में कई च्या ख्रामोशी रही ।

#### ६० 🐽 संकेत

सहसा पादरी को खिड़की के पास से गुज़रते देख कर सब लोग अपनी-सीट से आधा-आधा उठ गये।

"गुड मार्निङ्ग होली फादर !"

''गुड मार्निङ्ग माइ सन्ज ।"

"कल रात का डिनर बहुत ही श्रच्छा रहा।"

"सब तुम्हीं लोगों की वजह से हैं।"

"मै तो कहता हूँ कि ऐसे डिनर रोज-रोज हुआ करे..."

पादरी आगे निकल गया तो भी कुछ देर हकीम के चेहरे पर आनुनयात्मक सुस्कराहट बनी रही।

"मेरे लिए उनला हुआ अडा अभी तक क्यों नहीं आया ?" जॉन कोध के साथ नड़नड़ाया । अनिता स्लाइस पर मक्खन लगाती हुई सिहर गयी । किरपू ने एक प्लेट में उनला हुआ अंडा ला कर जॉन के पास रख दिया।

"छील कर लाख्रो !" जॉन ने उसी तरह कहा ख्रौर प्लेट को हाथ मार दिया। प्लेट ख्रंडे समेत नीचे जा गिरी ख्रौर टूट गयी।

उधर गिरने की घंटियाँ बजने लगी-डिंग डाँग ! डिंग डाँग ! डिंग डाँग !"

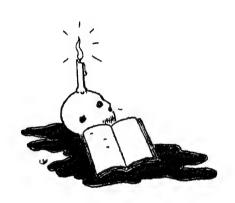

# तीन लम्बी कवितारू

# हुबता चाँट, कब डूबेगा ● गजानन माधव मुक्तिबोध

श्राधियारे मैदानों के इन सुनसानों में-विक्ती की. बाघों की आँखों-सी चमक रहीं ये राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय, मत्सर की आँखें, हरियात्ता की जहरीली नीली-नीली न्वाला, कुत्सा की श्राँखों में। ईब्या-रूपी औरत को मूं ज निकल आयो। इस द्वेष-पुरुष के दो हाथों के चार श्रीर पजे निकले। मत्सर को उस्सेदार तेज़ दो बौद्धिक सीग निकल आये। स्वार्थी भावों की लाल-लाल विश्वक्य चींटियों को सहसा श्रव उनले पर कितने निकले झाँधियारे बिल से भाँक रहे. सपीं की आँखें तेज हुई । श्रव श्रहकार उद्विग्न हुआ, मानव के सब कपड़े उतार वह रीछ एकदम नग्न हुआ ! ठुँठों पर बैठे घुग्वू-दक के नेत्र-चक घूमने जागे। इस वियाबान के नभ में सब नक्षत्र वक घूमने सरी। कुछ ऐसी चलने लगी हवा.

श्रपनी श्रपराधी कन्या की चिन्ता में माता-सी बेकज रिक्रम रात के द्वार्थों से श्रोंचियारे नम की राहो पर है गिरी छूट कर गर्भपात की तेज दवा बीमार समाजों की जो थी।

दुर्घटना से ज्वाला कॉॅंपी कन्दीलों में, श्राधियारे कमरों की मिद्धिम पीकी बौ में, जब नाच रहीं भीतों पर अतही छायाएँ श्राशका की---गहरे कराइते गर्भी से मृत बालक ये कितने जनमे. बीमार समाजों के घर में ! बीजार समाजों के घर में -जितने भी हल हैं प्रश्नों के वे इस. जीने के पूर्व मरे। उनके प्रेतों के श्रासपास दार्शनिक दु.खों की गिद्ध-सभा श्राँखों में काळे प्रश्न-भरे बैठी गुम-सुम । शोषण के वीर्य-बीज से अब जनमे दुर्दम दो सिर के. चार पैर वाले राक्षस-बालक। विद्रूप सम्यताश्रो के गर्भों से निक्छे विदुरूप समस्याश्रो के लोभी सचालक। मानव की श्रातमा से सहसा कुछ दानव श्रीर निकल श्राये !

मानव-मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म-राक्षसों ने पहनी गार्था जी की टूटी चण्पल, हरहरा उठा यह पीपल तब

हुँस पड़ा ठठा कर गर्जन कर गाँव का कुन्नाँ। तब, द्र, सुनायी दिया शब्द वह 'हुआँ' 'हुआँ !' त्यागे मन्दिर के श्रध-टूटे गुम्बद पर स्थित वीरान प्रदेशों का बुग्ब चुपचाप, तेज़, देखता रहा-करने के पथरी है तट पर रातों के अधिरे से धीरे चपचाप, कीन वह आता है या आती है, उसके पीछे-पीला-पोला मिद्धम कोई कन्दील ब्रिपाये घोती में ( दर किरणो से ) चपचाप कौन वह भाता है, या भाती है-मानो सपने के भीतर सपना श्राता हो. सपने में कोई जैसे पीछे से टोके. फिर, कहे कि ऐसा कर डाको ! फिर, स्वय देखता खड़ा रहे श्री' सुना करे वीराने की श्राहटें, स्वय ही सन्ना कर रह जाये अपने को खो के !

त्यागे मन्दिर के श्रध-दूटे गुम्बद पर स्थित
घुग्चू की श्राँखों को श्रव तक
कोई भी घोखा नहीं हुआ,
उसने देखा—
फरने के तट पर रोता है कोई बालक,
श्राँघियारे में काले सियार-से घूम रहे
मैदान सूंघते हुए हवाश्रों के मोके।
फरने के पथरीले तट पर
मो चुका, श्ररे, किनकिन करके, कुछ रो-रो के
चिथड़ों में सदौजात एक बालक सुन्दर।
श्रादमा-रूपी माता ने जाने कब त्यागा
जीवन का श्रादमज सत्य न-जाने-किसके हर ?

माँ की आँखों में भय का कितना बीहद्दान जब बन्य-तेंदुओं की आँखों से दमक उठे
गुरू-शुक्त और तारे नम में,
जब लाल बबर फ़ौजी जैसा ,
जो ख्नी चेहरा चमक उठा
वह चाँद कि जिसकी मजरों से
यों बचा-बचा,
यदि आत्मज सत्य यहाँ रक्षे भरने के तट,
अनुभव-शिशु की रक्षा होगी ।
ऐसे ही भाव लिये अनगिन खोगों ने यों
अपने ज़िन्दा सत्यों का गला बचाने को
अपना सब अनुभव छिपा लिया,
हाँ-में-हाँ, नहीं-नहीं में भर
अपने को:जग:में खपा लिया !

चुपचाप सो रहा था मैं अपने घर में जब. सहसा जग कर, चट कुद्म बदा. काँचियारे के सुनसान पर्थी पर निकल पड़ा. बहते करने के तट आया देखा -बाजक ! अनुभव-बाजक !! चट, डठा किया अपनी गोदी में, वापस खरा-खश घर भाया। श्रवते श्राधियारे कमरे में धाँखें पाडे अपने मन में मैंने देखा-जाने कितने कारावासी बसुदेव स्वय अपने कर में, शिद्य-आत्मज छे, बरसाती रातों में निकछे. धूम रहे अधिरी रातों में विश्वक्ष पूर में यसना के. अति-दूर, अरे, उस नन्द-प्राम की और चछे। ्जाने किसके डर स्थानान्तरित कर रहे वे

# ९५ • इबता चॉद, कब इबेगा • गजानन माधव मुक्तिबोध

जीवन के झात्मज सत्यों को,
किस महाकस से भय खा कर गहरा-गहरा।
भय से झभयस्त; कि वे उतनी
लेकिन परवाह नहीं करते ।
इसिजिए, कस के घण्टाघर
में टीक रात के बारह पर
बन्दूक थमा दानव-हाथों,
भव दुर्जन ने बदला पहरा!

पर, इस नगरी के मरे हुए जोवन के काले जल की तह के नीचे की सतहों में चुप जो दबे-पाँव चलती रहती जल-धाराएँ ताजी-ताजी निर्मय, उद्धत तल में भीरें वे अप्रतिहत !

कानाफूसी से ध्यास बहुत हो जाती है, इन धाराओं में बात बहुत हो जाती है। आते-जाते, पथ में, दो शब्द फुसफुसाते इनको, घर आते, रात बहुत हो जाती है।

एक ने कहा—
श्रम्बर के पत्नने से उतार रिव-राजपुत्र
हाँक कर साँवछे कपडों में
रख दिशा-टोकरी में उसको
रजनी रूपी पत्ना दाई
श्रपने से जनमा पुत्र-चद्र फिर सुजा गगम के पत्नने में
सुपचाप टोकरी सिर पर रख
रिव-राजपुत्र छे खिसक गयी
पुर के बाहर पत्ना दाई ।
यह रात—मात्र उसकी छाया

घबराहट जो कि हवा में है इस लिए कि अब शशि कीं हत्या का श्वरा श्वाया। श्रन्य ने कहा--घन तम में जाज अजावों की नाचती हुई ज्वालाभो मे मृद् चमक रहे जन-जन-मुख पर धालोकित ये विचार हैं अब ऐसे कुछ समाचार हैं अब यह घटना बार-बार होगी, शोषण के बन्दी ग्रह-जनमे जीवन की तीव धार होगी ! भौर ने कहा --कारा के चौकीदार क्रशल चुपचाप फंलों के बक्से में युगवीर शिवाजी को भरते जो बेश बद्दा, जाता दक्षिण की श्रोर निकल ! एक ने कहा-बन्दकों के क्रन्दों पर स्याह श्राँगुठों ने लोहे के बोदे खड़े किये, पिस्तीलों ने अपने-अपने मुँह बद्दे किये, धतों को पकड़े, कलाइयों की मोटी नस हाँफने जगी एकाम्र निशाना-जमे ध्यान के माथे पर किर मोटी नसे कसीं. उभरीं. पर पैरों में कॉपने लगीं। बोहे की नालों की टापें गूँजने जगीं। श्चन्वर के हाथ-पैर फूले, काल की जहें सूजने लगीं। माड़ों की डादी में फन्दे भूजने सरी, दालों से मानव-देह बँधे भूकने लगे।

## ९७ ●● डूबता चॉद, कब डूबेगा ● गजानन माधव मुक्तिबोध

गितयों-गितयों हो गयी मौत की गश्त शुरू. पागल-श्राँखो, सपने सियाह बदमस्त शुरू ! श्रपने ही कृत्यो-डरी रीढ-हड़ी पिचपिची हुई, वह मरे साँप के तन-सी ही लुचलुची हुई। भ्रन्य ने कहा-दुर्दान्त ऐतिइसिक स्पन्दन के जाज रक्त से जिखते तुजसीदास आज श्रपनी पीडा की रामायण. उस रामायण की पीढा के आलोक-वलय में मुख-मण्डल मेरी माँ का कुरियो भरा उभरा-निखरा. हिय-कष्ट-भरी स्मित-हँसी-कि ज्यों आहत पक्षी-रक्ताकित पख फडफड़ाती मेरे हिय की डालों बैठी भीतर कराह दाबे गहरी (जिससे कि न मैं जाऊँ घबरा।) माँ की जीवन-भर की ठिद्ररन, मेरे भीतर बन गयी दद गहरी श्राँखों वाला सचेत । उसकी जर्जर बदरँग साडी का रँग. मेरे जीवन में पूरा फैल गया। मुक्तको, तुमको उसकी श्रास्था का विक्षोभी गहरा धक्का विश्वब्ध ज़िन्दगी की सडको पर ठेल गया। भोजी पुकारती श्राँखें वे मुमको निहारती बैठी हैं!

मौर ने कहा---माँ की गुरु भागीरथी-धार से सिचे नगर में, गाँवों में जीवन के अपने करघे पर प्राणों का सुत किये ब्रन कर बन रहे मस्त-मौला कबीर जन-जन के हित नूतन चादर. वे हद के इन मैदानों में ! एक ने कहा-वह चादर श्रोढ़, दबा ठिद्धरन, मेरे साथी ! रह दूर-दूर बीहड़ में भी, बीहद के अधकार में भी, जब नहीं सम्ब कुछ पहता है: जब भाँधियारा समेट बरगद तम की पहाड़ियों-से विसते, जब भाव-विचार स्वय के भी तम-भरी काड़ियों से दिखते. जब तारे सिर्फ साथ देते पर नहीं हाथ देते पलभर: तब, कठ मुक्त कर, हिथ ऊँदेल. वे नभ-चुम्बी गीतों द्वारा यों एक दूसरे को अपना सिक्रिय अस्तित्व जनाते हैं। वे भूज और फिर से सुधार के रास्ते से अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। तब इम भी अपने अनुभव के सारांशों को उन तक पहुँचाते हैं जिस में जिस पहुँचाने के द्वारा इस सब साथी मिल दण्डक-वन में से लंका का पथ खोज निकाल सकें हर दम। धीरे-धीरे ही सही, बढ़ें उत्थानों में, श्रमियानों में श्रंधियारे मैदानों के इन सुनसानों में।

# ●● डूबता चाँद, कब डूबेगा • गजानन माधन मुक्तिबोध

मध्य-रात्रि के घाँचियारे में ज्यादा प्रस्ता ज्यादा मोटे, ज्यादा ऊँचे, ज्यादा ऐंठे. भारी-भरकम जराने वाले किलों, केंगूरों, खुज्जों, गुम्बद, मीनारों पर क्षितिज-गृहा-माँद से निकल कर तिरञ्चा ऋपटा गॅंजी बवेत खोपड़ी वाला चाँद क़तकीं-पागल ज्यामिति-वैज्ञानिक-सा भुतहे क्वेत उजाले की रेखाओं से वह श्रॅंधकार-नगरी के रूपाकार विलक्षण. नये नमुने खींच रहा है। और हवा की सीटी का गाना है अतहा, जिसको सुनता हुआ बढ़ रहा हूँ मैं आगे -- चौराहे पर. कीर्तिमान प्राचीन वीर की मनोज्ञ ऊँची स्फटिक-मूर्ति के पास रुका हूं। वीर-मूर्ति के अधर हिले कुछ, होठ हँसे कुछ ! देखा बहुत ध्यान से - उसके तन पर कोई चिपका लम्बा चौड़ा पोस्टर ! पदता हूँ मैं बाँके-टेदे नीले अक्षर-जाज-जाज रेखाओं के स्वर ! मेरी श्राँखों में उतकाश्रों धूमकेतुश्रों की ज्वलन्त पक्तियाँ नाचतीं ! उन पर बिखरी हुई चाँदनी, मुक्त पर फैली मुस्कुराहटें स्फटिक-मूर्ति की !! धीरे-धीरे वापस होता हूँ, इतने में गली-गली में पोस्टर हैं, भीतों पर श्रक्षर मानों ज्वलत् शब्द-रेखाएँ

कल होने वाली वटनाओं की गायः। मत्र-ऋचाएँ मेरी छाती में जिक्खी हैं। गिलयों की सुसकराहटो की रेखाओं में बँघ कर मेरा पीक्षा चेहरा भव्य हो गया। हर्षोत्फुक्ज ताजगी छेकर घर पर आता हूँ इतने में स्त्री कहती-'भपनी खायाएँ सभी तर्फ़ हैं डोल रहीं. ममता-मयाएँ सभी तरफ हैं बोज रहीं. हम कहाँ नहीं, हम जगह जगह हम यहाँ वहाँ जो भी कि हवा की सीटी का गाना है भुतहा, इस सक्रिय हैं। मेरे मुख पर मुस्कानों के अन्दोलन में बोलती नहीं पर बोल रही शब्दों की तडित नाच उठती केवल प्रकाश-रेखा बन कर ! श्रपनी खिडकी से देख रहे हैं हम दोनों दुवता चाँद, कब दुवेगा !!

#### दियाधरी • गिरजाकुमार माधुर

[ मालव-प्लेटो की उत्तरी श्वीमा के एक गाँव की पहाड़ी, जिसके पास पहुँच कर लोग कहते हैं कि सूरज तुरन्त इब जाता है, हर शाम को चोटी की महिया में सदियों से एक दीप रोज जल जाता है। गाँव वालों का विश्वास है कि उसे जिस जलाते हैं, क्योंकि आज तक किसी को उसे जलाते नहीं देखा गया।

काले जगन, काले खेत, कानी मिट्टी सॉॅंवरी, धूप फून-दोना के श्राती रातें श्रोढ़े कामरी। स्रजमुखी हुश्रा दिन छूकर मिट्टी जान पठार की, सॉक पहिनती दिन हुने फरिया सबमों, के तार की।

ऊपर धरती की छाती पर धूल-चुनर की जालिमा, बीज कोख में रखने वाली नीचे रसमय कालिमा। छुगड़ा छापेदार जाज, हँसली की चमके बीजरी, जहाँगा स्याह कमर में पहिने स्याम बरन की गूजरी।

बत्सल छाती-सी पहाड़ियाँ दूध पिलाने श्रातुरा, बच्चे-सा सूरज सो जाता छेकर सुँह में श्राँचरा। नम रहती पलास की चोली, रिसती बूँदे दूध की, माटी घास श्रमरता पाती चरागाह की रूंद की।

चोटी ऊपर दिया चमकता माथे छुटन बोर-सा, नीजी रात चँदोंबे वाजी पख गिरा ज्यों मोर का। सोधी मिट्टी, मीठा गेहूँ, दूध रसीजा ज्वार में, भूप निकलती है कपास की, हिरन कजलते क्वाँर में। कन्धे काँवर धर कर जाते ठडा पानी मेघरा, नीर भरी नदियाँ चलतीं सिर धर मटको के बेहरा। बूदे बढ़, पीपल, सेमर हैं जटा लटकती क्यामला, खिरनी, जासुन, बील, चिरोजी छाये नीबू, आमला।

उठे गध गादी महूक से, मीठे महुवा फूलते, नरम दाभ की धाँसें चरना हिरनी-हिरना भूलते। जमती खुर की धूल खरेरी जाजी बुक्ती शाम की, दियाधरी पर समई जलती सोती चिद्विया धाम की।

चमका करती जो, न कुचलती श्रेंधियारे की नास से, कहते हैं, जलता श्राया यह दिया सैकड़ों सास से। कौन डालता तेल ? कौन श्रनहोनी बाती डालता ? सजा हुने रोज़ कौन चकमक से श्राग निकालता ?

गागा पत्थर की सफ़ेद कोरों से चिननी छूटती, जबती सुखी खंख सनोरी जोत दिये से फूटती! परम्परा की डोर पुरानी चबती अपने आप है, बिना कहे दीपक जब जाता, नाम बताना पाप है।

दियाभरो की जौ हिसती है मँडरा रहीं विभूतियाँ, पद्मावती, इस्तुमपुर, विदिशा, ताझवती की वीथियाँ! इटे मख्ये, खब, कलस, धुज, तोरम, तूपे, बावड़ी, पाथर कॅवस, छुत्र, सिंहासन, घाँगना, चौक महावरी!

चंदन, बगर, उसीर, केवड़ा, महलों नौबत आरती, सून दिये की जो में से उठती माजविका नाचती। वासवदत्ता करें चितेरी, उदयन आँखें मूँदते, जौर भरें वसंतसेना की सिंख कस्त्री बूँद से। कमल सरोवर, इंड, इज़ारे, कुजों माधव मालती, दमयती बैठी हसो में नल की पाती बाँचती। अग्निमित्र, यशवर्मन, विक्रम मिहिरगुलों से जूसते, उद्देते दिखें चमकते घोड़े न्चाँद सुरज के पूत से।

काि विदास वैताल खडे अनम्मर केसर के फूल से, सिंहासन की पुतली गाती उठ गैलों की धूल से। इह, टौरियाँ, टगर, खेत बन गयीं पुरी रलधािनयाँ, गाँव गोट के गीत बनीं खंडो में टूट कहाि नयाँ।

"पुर, पाटन, गाँव नगर के राजा, नज, दमयती रानी, हमसे कहते, तुमसे सुनते सुनो महाजक्ष्मी रानी सोजह बोज की एक कहानी!

सोजह बोज की कथा पुरानी, सुधियाँ जौ बन होजतीं, दियाधरी की जाखों बाती खडी पाँत में बोजतीं! सोजह बोज की कथा, हजारों बोज भटक टकरा रहे, परिवर्तन की अध-गुफा में प्रेत नाद मंडरा रहे!

गढ़ी, हवेली, महल, श्रटारी, फ़ूटी निसइ, छत्तरी, जिम, चुड़ैल, परेत बन गये इतिहासो के सतरी ! ध्वसों की श्रात्मा हर रात हवा-सी सौँय पुकारती, कभी खिलखिलाती बच्चे सी, रोती धाईं मारती !

सुन्न टगर के पीपन-इमनी, नीचे नले मशान-सी, कभी कथा बनती बुदिया या कन्या सोनह सान की ! वैभव और विभूति मिटीं अननिन्ने रहे इतिहास भी, सत्य धुंध बन गया, रहे कनपना भूरम विद्वास ही। हर टीछे का एक देव, हर दबी पुरी पर चौंतरा, हर पाताल-बावड़ी रमते राजा, रानी, अप्छ्रा! चरवाहों का हर पत्थर सिंहासन विक्रम भान का, रातों होता न्याय, भोर पहरा पड़ता सुनसान का!

इतर गम्न की लपट । आज खाँगर ढोरो की धूल है, मन भरने को याद रही, जीवन पर उगा बबूल है। सुख-सरकृति की बातों से असिबयत बहुत ही दूर है, धमत्कार का मोती भी घूरों पर आकर चूर है।

कथा गीत हैं सिर धुनते, टूटे टपरों के सामने ! चिशकों में अनिगन विक्रम फिरते बैकों को थामने !

जिन हाथों ने माटी से उपजायी सस्कृति चाँदमी, वही भूमे है, हाथ वही, माटी वह ही मनभावनी ! दियाधरी भी उपजातो रातों परिया भर चाँदनी, निगज न के इतिहास शेष जीवन की कोदों-काउनी!

जो विभूति रमती जनपद में बैसदर की राख-सी, कहती है कि श्राँभेरे पर श्राता है उजला पाख ही ! जजती उस विभूति की श्रात्मा दियाधरी के दीप में, मोती जैसा युग जाने को फिर समाज की सीप में!

# मामूलो लोग • भवानीप्रसाद मिश्र

इम मामूली लोग इस दुनिया के रोग, या दुनिया हम को रोग ?

हम दरे हुए, हम मरे हुए, हम पानी से हीन कुँए !

श्रधे-श्रॅंधियारे हम, मकडी के जाले हम, जोगो ने हम में फेंक दिये ककड़, पत्थर खुब फोली भर-भर!

बस इसीजिए हम मरे हुए, हम हरे हुए, छुज-छुज-पानी से हीन, महज मामृजी, दीन।

हम किससे क्या कहें ? सिर्फ़ चुप रहें, जोग पत्थर मारें, हम सहें ! न बोर्जे-बकरें हम, निरर्थक श्रखरें हम, श्राते-जाते जोग, सुगार्थे हमको भोग ! किसी दिन पहले लगा हमको, हम महले ! उठे पत्थर वाले, हँसे पत्थर वाले, कहा, दिल बहला लो बचो, नहले पर दहला लो!

पढे पत्थर पर पत्थर,
ख्व कोली भर-भर,
तभी से हम खुप,
श्राँधेरा खुप
तभी से श्राँखों में,
तभी से कानों में,
तभी से श्रोठो पर,
तभी से प्राणों में

मगर भाई !
नहीं,
भाई तो कोई नहीं कहीं !
एक भी हाथ,
न अपने साथ ।
कहे किसको अपना ?
ग़जत निकला सपना !
स्वम तो ग़जत सदा,
भाग्य में स्पम बदा !
और हम समभे सच,

स्वम का देश, स्वम का घरम, स्वम थी कजा, स्वम था करम, 'गया' घोखा था साफ़, 'नया' है भरम !

देश की कहे—
देश सेती
कड़ी खेती
बड़ी मेहनत
रात-दिन हमने की,
न फुरसत खी,
हरे कर दिये जले:मैदान.
बनाये पग-पग पर खिलहान,
देर ग़क्ले का लगा दिया,
श्रवाब ही जैसे जगा दिया,
नदी काटी, जंगवा काटे,
खाइयों के जबड़े पाटे,
हवाशों के रुख पलट दिये,
श्रुसे दुवमन, फ़ौरन घट किये,
मगर किसलिए ?

मगर किसि जिए गिनायें हम, गिनाने में क्या दम ? कीन वह हाथ हमारा दिया न जिसने जिया, सभी को ख़बर कि अपना अबर देश-भर बरसा है दिन-दिन, हमारे श्रम के पारस ने
देश का परसा है कन-कन !
गिनाने से क्या जाभ ?
शब्द तो सुँह की भाफ़,
हधर निकले, उधर गायब,
न धाने पाया जब
हमारा काम हमारे काम,
शिकायत से क्या होगा नाम !
गिनाना गुजत,
किये जो काम
सुनाना गुजत !

तो क्या है सही ? सही तो यही कि मरते जाक्रो, काम सौंपे जग. करते जाओ ! खेत में, खिलहानों में काम, पहाडों. मैदानों में काम. मकानों में, खानों में काम, हवा पर काम, बवा पर काम, काम किखने का, गाने का, किसी के लिए कमाने का. थाग का काम, दाग का काम, काम, बस काम ! माघ में काम, पूस में काम, चीन में काम, रूस में काम, काम भरती पर,

## १०७ • मामूली लोग • भवानीप्रसाद मिश्र

पानी में ! शर्त है एक कि हानी में !!

हायरे भाग,
जगत को बने
हुए दिन घने
बहुत बदली रातें
मगर अपनी बातें
घनी की घनी
अभी तक बनीं !
पचासों बार लगा
कि अबके भाग जगा,
नहीं बदला था तब के,
बदल जायगा अब के !

मगर यह
श्रव श्रीर तव का फ़र्व,
हमारे जिए नहीं,
जहाँ थे पहले हम,
श्राज भी वहीं !
बिक पहले से बदतर हाज
क्योंकि कानून,
फ़ौज-पवटनें
सद्क पक्की,
जीएँ श्रीर गन,
बदी साइन्स,
चढ़े बाज़ार,
किताबें,
प्रेस श्रीर श्रम्बार,
हरेक हुक्काम,

हरेक बनिया ग़रज़ एक दुनिया की दुनिया भरे है कोली में पत्थर, उन्हें हम किसका डर !

मनायें सब की . खैर,
छोड कर बैर,
किरन स्रज की फूटे नहीं,
छोंरे की तह टूटे नहीं,
उठें हम और नवायें शीस
कि हे दुनिया के ईश,
तेरा आशीष—
हमारे सिर पर
विस्वा-बीस।
कि साँसें खींच रहे हैं हम,
जगत-भर की इच्छाओं को
खन से सींच रहे हैं हम!

जुलम की इच्छाएँ, माँगती हमसे भिक्षाएँ, श्रौर हम देते रहते हैं। हमारे ही बल पर तो खेत जुलम के चेते रहते हैं।

तो हम यह दम करें, उदासी मन की हरें, जोश में श्रा जायें ज़ोर से दल के दल गायें कि हम मज़दूर-किसान बड़े बलवान।

#### १०८ • संकेत

हमारा राज, जगत-भर भ्राज, श्राज हर-छद हमारे बोज बुजद । मगर सच तो है यही, कि हम हैं वही, महज़ मामूली लोग। दुनिया हमको रोग!



#### सीमा रेखा

#### विष्णु प्रभाकर

[ दूसरे भाई, उपमन्नी शरतचन्द्र का ड्राइग-रूम। आयु ५२ वर्ष। आधुनिक, पर सादगी की छाप। दीवार पर गांधी जी का तैल-चिन्न है। दो-चार चिन्न तिपाइयो पर भी हैं। पुस्तकें काफ़ी हैं। बीचोंबीच एक सोफा सेट हैं। उत्तर की श्रोर सामने दो द्वार हैं जो बाहर बरामदे में खुलते हैं। उसके पार सडक है। पूर्व श्रीर पश्चिम के द्वार घर के श्रन्दर जाते है। सोफ़ व मेज़ों के श्रासपास कुर्सियाँ हैं। पर्दा उठने पर मच खाली है। दो क्षण बाद शरतचन्द्र तेजी से श्राते हैं। बेहद परेशान हैं। कई क्षण बेचैनी से घूमते हैं फिर टेलीफोन उठा छेते हैं। नम्बर मिलाते हैं।

शरत—हलो, मै शरत बोल रहा हूँ । विजय का कुछ पता लगा...क्या १ क्या श्रमी तक नहीं लौटे । भगड़ा बढ़ गया है । क्या १ गोली...गोली चलानी पड़ी । भीड़ बैंक के पास बेकाबू हो गयी थी । बैंक को लूटा १ नहीं . कहीं श्रीर लूटमार हुई १ नहीं कोई घायल १ श्रमी कुछ पता नहीं । श्रोह, देखो श्रमी पता करके बताश्रो । विजय श्राये तो मुभे टेलीफोन करने को कहो... तुरन्त . सममे. मैं घर पर ही हूँ ।

[दूसरा नम्बर मिलान। चाहते हैं कि उनकी पत्नी श्रन्नपूर्णा घबरावी हुई बाहर से श्राती है।]

श्रवपूर्णा—श्रापने कुछ सुना है १ शरत—हाँ, सुना है गोली चल गयी । श्रवपूर्णा—श्रपने राज में भी गोली चलती है १

शरत—अपना राज समभता कौन है ? जब तक अपना राज नहीं समभेंगे तब तक गोली चलेगी ही । लेकिन ख़ैर, तुम कहाँ गयी थीं ? श्चन्नपूर्णा—जीजी के पास ! रास्ते में सुना रामगज में गोली चल गयी । बाजार बन्द हो रहे हैं । भय छाया हुआ है । लोग सरकार को गालियाँ दे रहे हैं ।

शरत—(चोंगा रख कर आगे आ जाते है।) सरकार को गाली ही दी जाती है। गोली चली तो गाली देते है। बैंक लुट जाता तब भी गाली ही देते।

श्रान्तपूर्णि—(एकदम) बैंक । कीन-सा बैंक खुट रहा था १ बैंक से तो कुछ भगड़ा नही था। कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बस वालों से भगड़ पड़े थे श्रीर आप जानते हैं कि विद्यार्थी.....

श्रारत—(एकदम) कि विद्यार्थी कानून की चिंता नहीं करते। बच्चे हैं, अल्हड़ हैं (तेज़ होकर) यह भी कोई बात है १ लोग पागल हो जाते हैं। कानून अपने हाथ में ले लेते है। गोली चली है तो जरूर कोई कारण रहा होगा। कुछ लोगों ने बैंक पर धावा बोला होगा। पुलिस पर पत्थर फेंकें होंगे।

[सविता का प्रवेश-चौथे भाई, जन-नेता सुभाषचन्द्र की पत्नी, आयु

सिवता—फैंके होंगे तो इसका यह ऋर्य नहीं कि पत्थर के जवाब में गोली चला दी जाय। गोली उन्हें ऋात्मरचा के लिए नहीं दी जाती, जनता की रचा के लिए दी जाती है।

अन्वपूर्णी-सविता तुम कहाँ से आ रही हो ?

(तक्मीचन्द्र का प्रवेश-च्यापारी, सबसे बढ़े भाई, आयु ५६ वर्ष)

शरत-दुम क्या कह रही हो १

सविता—मैं ठीक कह रही हूं...

लद्मी—तुम बिलकुल गलत कह रही हो। पुलिस गोली न चलाती तो बैंक जुट बाता, बाबार जुट बाता, चारों श्रोर लूट-मार मच बाती। शासन की अडें हिल बातीं।

सविता—शासन की जड़ें हिलतीं या न हिलतीं दादाजी, पर श्रापकी जड़ें जरूर हिल जातीं। श्रापका व्यापार ठप हो जाता। श्रापका तुकसान होता.....

लच्मी —हाँ मेरा नुकसान होता। मैं सरकार की प्रजा हूँ। प्रजा की रच्चा करना सरकार का फर्ज है.....!

सिवता—यानी सरकार की पुलिस आपकी रह्ना करने के लिए है। लह्मी—हॉ मेरी रह्ना करने के लिए है। सिवता—केवल आपकी.....१

ही नुकसान करके न रह जाती। वह सारे शहर को बरबाद कर देती। सविता-भीड़ में इतनी शक्ति है, जीजी १ शरत-भीड़ में कितनी शक्ति है, स्वाल यह नहीं है। सविता-तो क्या है ? शरत—सवाल यह है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है ? मैं समभता हूं उसे यह अधिकार नहीं है! सविता-श्रीर यदि वह लेती है तो..... शरत—तो वह विद्रोह है श्रौर विद्रोह को दबाने का सरकार को पूरा परा ऋधिकार है। सविता-लेकिन विद्रोह क्यों किया गया है यह देखना क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं है। दिलीफ़ोन की घटी बजती है। शरत एकदम चोंगा उठाते हैं। सब उनके पास आते हैं। ी शरत-हलो..हाँ मैं ही हूं...क्या स्थिति त्राभी कावू में नहीं है। लूट-मार तो नहीं हुई न ! अञ्चा .. घायल कितने हुए . पाँच वहीं मर गये। बीस घायल ऋस्पताल में हैं...मैं ऋभी ऋाता हूं। ऋभी..... ( देखीफ़ोन का चींगा रख कर तेजी से जाने को मुड़ते हैं।) श्रवपूर्णा-( एकदम ) नहीं, नहीं, श्राप ऐसे नहीं जा सकते। लदमी-हॉ, पहले फोन करके पुलिस बुला लो। सविता-पुलिस क्या करेगी ? चिलए मैं चलती हैं। शरत--- त्राप चिन्ता न करें । पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है।

श्रात—श्राप निकास ने करें । पुलिय का गांका बाहर खड़ा है।
सिविता—( क्याय से ) जरूर होगी। जनता के नेता श्रव पुलिस की गाड़ी में ही
जा सकते हैं। ( श्रावेश में ) जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया। जनता के
श्रागे होकर गोलियाँ खायीं, जो एक दिन जनता की श्राँखों के तारे थे,
वे ही श्राज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं।

[ शरत तिलिमिला कर कुछ कहना चाहते हैं कि तभी तीसरे भाई विजय, पुलिस कप्तान, श्रायु ४८ वर्ष, पूरी वर्दी में प्रवेश करते हैं।] लच्मी—( एकदम ) विजय! सिवता—कप्तान साहब श्राप यहाँ १ श्रावपूर्णी—विजय, श्रावस्या हाल है १

श्रारत—विजय, तुमने यह क्या कर डाला १ तुमने गोली क्यों चलायी १ तुम्हें सोचना चाहिए था कि.....

लद्मी—विजय ने जो कुछ किया सोच समभ कर किया है श्रीर ठीक किया है।

श्रावपूर्णी - हॉ, बिना सोचे-समभे कोई काम कैसे किया जा सकता है। सोचा तो होगा ही पर...

श्रारत — नहीं, नहीं, यह बहुत बुरा हुआ। जानते नहीं श्रव जनता का राज है श्रीर जनता के राज में, जनतत्र में, जनता की प्रतिष्ठा होती है।

विजय-लेकिन गुग्डों की नहीं ।

सविता -वे गुएडे हैं।

लच्मी—हॉ वे गुगडे हैं। दगा करने वाले गुगडे होते हैं, शोहदे होते हैं!

शरत— नहीं भइया। वे सब गुगडें नहीं होते। हाँ, गुगडों के बहकाये में जरूर आ जाते हैं।

सिवता—यह भी ख़ूब रही। जनता कुछ गुग्डों के कहकाये में आ जाय श्रीर श्राप लोगों की, जो कल तक उनके सब-कुछ थे, कोई बात न सुने!

शरत-( तिलमिला कर ) सविता. सविता...

सिवता— बुंनिए भाई साहब । बात यह है कि आप अपना सन्तुलन को बैठे हैं। आप निरकुश होते जा रहे हैं। आप अपने को केवल शासक मानने लगे हैं। आप भूल गये हैं कि जन-राज में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं।

विजय—( थका-सा ) सेवक होते हैं तो क्या सेवक मर जाने के लिए हैं ! सिवता—हॉ मर जाने के लिए ही हैं। कोई मर कर देखे तो.....

ल दंगी—सविता, बहू । तुम बहुत ऋागे बढ़ रही हो। स्वतंत्रता का युग है तो इसका यह मतलब नहीं कि बड़े-छोटे का विचार न किया जाय।

श्रानपूर्णी—हाँ सविता । तुम्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए ।

सृविता—मैं दामा चाहती हूँ । आप सब सुमसे बड़े हैं । आपका अपमान मैं कभी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती । पर इस नाते-रिश्ते से ऊपर भी तो हम कुछ हैं । हम स्वतंत्र भारत की प्रजा हैं, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं । हम इन्सान हैं !

विजय—इन्सान हैं तो सभी हैं। स्वतत्र देशें के नागंधिक हैं ती सभी हैं। कानून सब पर लागू होता है।

#### ११३ ●● सीमा रेखा ● विष्णु प्रभाकर

लच्मी-बेशक सब पर लागू होता है। सब समान हैं।

सचिता—बेशक सब समान हैं दादाजी, पर जिन पर व्यवस्था श्रीर न्याय की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व श्रिषिक है।

श्रारत—जरूर है, इसीलिए मुक्ते जाना है। लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा विजय, कि ऋाखिर बात कैसे बढ़ गयी ?

विजय — मै तो वहाँ था नहीं । कल के भगड़े के बारे में श्राप जानते ही हैं । श्राज फिर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किये । डिपो पर हमला किया । वहाँ से वे बैक के पास श्राये ....

शारत-क्या उन्होंने बैंक पर हमला किया ?

विजय-कर सकते थे। शायद वे यही चाहते थे।

शरत-कौन १ विद्यार्थी

विजय—यह तो नहीं कह सकता। भीड़ में केवल विद्यार्थी ही महीं थे। शरारती लोग ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं। पुलिस ने भीड़ को रोका तो उन्होंने पत्थर फेंके ...

श्रान्नपूर्णा —पुलिस पर पत्थर फेंके १

लन्दमी-तब तो जरूर उनका इरादा बैंक लूटने का था।

शरत-क्या पुलिस वालों को चोटे स्रायी १

विजय-जी हॉ, दस बारह सिपाही घायल हो गये। एक इन्सपेक्टर का सिर फूट गया।

सविता-चरा 1

लच्मी-तुम चाहती थी कि वे सब मर जाते।

(चौथे भाई सुभाषचन्द्र का प्रवेश-जन-नेता, आयु ४४ वर्ष)

सभाष-हाँ वे सब मर जाते तो ठीक होता।

शरत-सुभाष !

श्रान्नपूर्णी—सुभाष यह तुम क्या कह रहे हो ?

ल द्मी—तुम तो कम्युनिस्ट हो गये हो श्रौर श्रपनी बहू को भी तुमने ऐसा ही बना दिया है।

(बाहर शोर उठता है।)

सुभाष—दादाजी ! मैं न कभी कम्यूनिस्ट था, न हूँ त्र्यौर न कभी बनूँगा पर मैं स्वतंत्र भारत में गोली चलाना जुर्म मानता हूँ ।

लच्मी —चाहे जनता कुछ भी करे ! उसे सब श्रिधकार हैं ! समाष-वेशक हैं। उसी ने इन लोगों के (शरत की श्रोर इशारा करता है।) हाथ में शासन की बागडोर सौंपी है। शरत — किसलिए सौंपी है १ रचा के लिए या बरबादी के लिए ? बाहर शोर तेज होता है। सविता चौंकती है। धीरे से बोजती है श्रीर बाहर जाती है। शेष लोग तेज-तेज़ बोलते रहते है। सविता-( श्रक्तग से ) यह शोर कैसा है। देखूँ तो... ( खिसक जाती है।) सभाष-( शरत की बात का उत्तर देते हुए ) रत्ता के लिए ! शरत - लेकिन जब जनता स्वय नाश करने पर तुल जाय तो क्या हमे उसे ऐसा करने देना चाहिए १ सुभाष—नहीं ! विजय-( एकदम ) यही तो हमने किया है। लच्मी--श्रौर ठीक किया है। शरत-श्रौर ऐसा करने का उन्हें श्रिधकार है। वे हैं ही इसलिए। व्रम भी इसे मानते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो ? सुभाष-यही कि हमें राज्य की रच्चा करते-करते प्राण दे देने चाहिएँ, प्राण लेने नहीं चाहिएँ। हमें देने का ही अधिकार है लेने का नहीं ! शरत-सुभाष । यह कोरा आदर्शवाद है। सुमाष-कर्तव्य का पालन करते हुए मरना यदि श्रादर्शवाद है तो मैं कहूँगा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को ऐसा ही आदर्शवादी होना चाहिए। शरत-पुभाष, तुम केवल बोलना जानते हो। सुभाष-- त्र्राप से ही सीखा है, भाई साहब। विजय-लेकिन जिम्मेदारी सम्हालना नहीं सीखा। सुमाष-वह भी सीखा है। मैं जनता से प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि आज शाम तक गोली चलाने वाले कप्तान पुलिस को मोश्रित्तिल कराके छोड़ँगा। श्रान्नपूर्णा-क्या-क्या कहा तमने ! लच्मी-अपने ही घर में तुम अपनों के दुश्मन बन कर आये हो। सुभाष--- अपना-पराया मैं कुछ नहीं जानता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मैं माननीय उप-मत्री श्री शारतचन्द्र को बताने आया हूँ कि उनके एक अधिकारी

ने निहत्थी जनता पर गोली चला कर जो वर्बर काम किया है, उसकी जाँच

#### ११४ •• सीमा रेखा • विष्णु प्रभाकर

करवानी होगी श्रीर जब तक वह जाँच पूरी नहीं होती, तब तक गोली चलाने से सम्बन्धित सब व्यक्तियों को मोश्रिक्तिल करना होगा।

शरत-यह किसकी मॉग है १

सुभाष—उस जनता की जिसने श्रापको गद्दी सौंपी है, जिससे आज आप दूर भागते हैं, डरते हैं।

शरत-में डरता हूं ?

सुभाष — हाँ, श्राप डरते हैं। यदि न डरते तो घर में छिप कर बैठ रहने की बजाय जनता के पास जाते। तब यह नौबत न श्राती, गोली न चलती, निर्दोष निहत्ये नागरिक न मरते।

शरत — लेकिन तुम भी तो जनता के नेता हो, तुमने कौन सा तीर मार लिया १ सुमाष — मैने क्या किया है, यह मेरे मुँह से सुन कर क्या करेगे, पर इतना कहे देता हूँ कि जनता स्यत न रहती तो कप्तान विजयचन्द्र यहाँ बैठे न दिखायी देते। इनसे पूछिए तो कि क्या इन्हें बन्दूकें इसीलिए दी गयी हैं कि ज्रासा परथर श्रा लगे तो जनता को गोली से भून दें....

लद्मी-गोली न चलती तो ....

सुभाष—( एकदम ) दादाजी, त्र्राप न बोले । त्र्राप व्यापारी हैं । त्र्रापका सिद्धात त्र्रापका स्वार्थ है

लद्मी—( एकटम आवेश में ) मैं तो खार्थी हूँ, पर तुम अपनी कहो। तुम्हारी नेतागीरी भी तो सुक्त स्वार्थी के पैसे से ही चलती है।

सुभाष—ठीक है, उतना पैसा सार्थक होता है . पर आप यह क्यों भूल गये कि उस दिन जब कुछ, व्यापारी पकड़े गये थे तो आपने विजय भइया को कितना कोसा था।

लद्मी---श्रौर श्राज तुम कोस रहे हो। क्योंकि तुम मन्त्री नहीं हो, विरोधी दल के हो।

सुभाष—हाँ मै विरोधी दल का हूँ, लेकिन दादाजी ! मैं आपसे बातें नहीं कर रहा।

लद्मी—(क्रोध में) तो मैं ही कब तुमसे बातें कर रहा हूँ, वाह ! (तेज़ी से अन्दर जाते है।)

श्रवपूर्णा—दादा जी, दादा जी

(पीछे-पीछे जाती है, विजय भी जाते हैं।)

सुभाष—मैं माननीय उप-मत्री महोदय से पूछ्रता.हूं कि....

श्रारत—(एकदम) और मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या जनता के राज मे भी सङ्कों पर प्रदर्शन होने चाहिए, भीड़ को कानून हाथ मे लेना चाहिए।

सुभाष — जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे, तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी। कानून हाथ में लेती रहेगी। भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने आपको जनता से दूर कर दिया है।

शरत — सुभाष, तुम बार-बार एक ही बात की रट लगाये जा रहे हो।

सुभाष—मै ठीक कह रहा हूँ। जनता सरकार के ढाँचे को उतना महत्व नहीं देती जितना ऋधिकारियों की ईमानदारी श्रीर हमददीं को। श्राप चिलए मेरे साथ.....

(सहसा शोर बढ़ता है।)

शारत—(एकदम) हॉ मैं चलूँगा, मुक्ते तो कभी का चले जाना था, पर यह शोर कैसा है ?

सुभाष-- ऋवश्य कोई बात है। देखूँ

[जाने को सुडता है तभी लक्ष्मीचन्द्र की पत्नी तारा देवी विक्षिस सी वहाँ त्राती है । ]

तारा-(पागल सी ) विजय कहाँ है ?

(चारों तरफ देखती है।)

सुभाष-भाभी जी क्या बात है !

तारा—मै पूछती हूँ विजय कहाँ है १ उसका मन चाहा हो गया। उसकी गोली श्रारविन्द के सीने से पार हो गयी .....

श्रत-(एकदम) भाभी !

सुभाष-भाभी, तुम क्या कह रही हो !

(सविता का प्रवेश)

सविता—भाभी अन कह रही हैं। श्रारविन्द जनता की सरकार की गोली का शिकार हो गया।

(लक्ष्मीचन्द्र, विजय, श्रञ्जपूर्णी का प्रवेश)

लद्मी-कौन गोली का शिकार हो गया?

सविता-- अरविन्द !

लद्मी -(काँप कर) क्या. क्या श्ररविन्द मर गया ?

तारा-हाँ गोली उसके सीने से पार हो गयी ! वह मर गया !

#### ११७ •• सीमा रेखा • विष्णु प्रभाकर

[सब हक्के-बक्के रह जाते हैं। पागल से देखते हैं। लक्ष्मीचन्द्र सोफ पर गिर पडते है। विजय टोनों हाथों से मुँह ढक छेते है। श्रम्नपूर्णा पागल सी तारा को सम्हालती है श्रीर बोजती है ]

श्रान्नपूर्णा— श्ररे मेरे श्ररविन्द को किसने मार डाला, नाश हो जाय इस पुलिस का । बिना गोली कोई बात ही नहीं करता । श्ररे विजय, यह तुमने क्या किया ?

विजय—(पागल सा ) श्रोह यह क्या हुआ १ श्ररिवन्द वहाँ क्यों गया था १ (टेलीफ़ोन की घटी बजती है सविता उठती है।)

सिवता—हलो, जी हाँ, हैं, (विजय से) कप्तान साहब श्रापका फोन है! विजय—(फोन छेकर) जी हाँ क्या...भीड बेकाबू हो गयी है, टोलीगज से, श्राया, श्रभी श्राया।

(चोंगा पटक कर तेजी से किसी की श्रोर देखे विना भागता है।) सुभाष—मैं भी जाता हूं कहीं कुछ हो न जाय।

(जाता है।)

शरत-मैं भी चलता हूं।

( मुड़ता है पर जब तारा बोजतो है तो ठिठक जाता है।) श्रन्नपूर्णी—तारा भाभी जी श्रन्दर चलें।

#### ( उठाती है।)

तारा—(पूर्वंवत) सब जास्रो पर श्ररविन्द क्या श्रायगा १ उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वह चिल्लाया—मै दगा नहीं करता, मैं बाजार जाता हूं

#### (विश्वब्ध जाती है।)

लद्मी-पर मदान्घ पुलिस वालों ने एक न सुनी पुलिस को ऋपनी जान इतनी प्यारी है कि एक दस वर्ष के बच्चे से भी उन्हें डर लगा.....

सविता—(जाते-जाते) किसी ने उसकी त्रावाज नही सुनी । किसी ने उसकी त्रोर नहीं देखा ।

लद्मी—सब अपने हैं। ताकत के अपने । जो सामने आता है उसे कुचल देना चाहते हैं। चाहे वह धूल हो चाहे पत्थर ...

श्रारत—(जाता हुआ व्यथा से) श्रोह, यह क्या हो रहा है। यह क्या हुआ ? लच्मी—वही हुआ जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे। शरत—(एकदम) दादा जी . . लन्दमी—(पूर्वतत) तुमने मेरा घर बरबाद कर दिया । मेरे बच्चे को मार डाला । तुम सब हत्यारे हो

शरत-दादा जी, श्रोह, मै क्या कहूं......

लद्मी—(पूर्ववत) जब पैसे की जरूरत होती है तो मेरे पास भागे आते हो। टैक्स मॉगते हो, दान मॉगते हो, व्यापार मे पैसा लगाने को कहते हो और...मुक्ती पर गोली चलाते हो.

शरत—दादा जी, गोली उन्होंने जानबूम कर नहीं चलायी । श्रारविन्द तो बचा था ! उससे किसी का क्या बैर था ?

लद्मी—बैर क्यो नही था। वह जनता में था श्रौर तुम हो जनता के शत्रु! मैं श्रभी जाकर विजय से पूछता हूँ...

#### (जाने को उठते हैं, सविता श्राती है।)

सिवता — अभी रुकिए दादा जी। भाभी जी को दौरा पड़ गया है...(टेलोफ़ोन की घटो बजती है, उठाती है) हलो, जी हाँ, (शरत से) आपका फोन है। शरत—(फ़ोन छेकर) हलो, जी हाँ। क्या...मत्रि-मण्डल की बैठक हो रही है, मुक्ते भी बुलाया है। मैं अभी आया!

(फ़ोन रख कर जाने को मुड़ते हैं। तभी सुभाष का तेज़ी से प्रवेश) सुभाष—भाई साहब ! त्र्यापको त्रभी चलना है।

शरत—मैं चल ही रहा हूँ। मंत्रि-मएडल की बैठक हो रही है।

सुभाष—वहाँ नहीं, श्रापको मेरे साथ चलना है। श्रापको जनता के पास चलना है। जनता में बड़ी उत्तेजना है। विद्यार्थी पीछे रह गये, दूसरे समाजद्रोही तत्व आगे आ गये हैं और विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया है।

शरत—(पागल सा) विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सुमाप—जी हाँ

श्रस्त-वह कहाँ है ?

सुभाष-भीड़ के सामने

श्रारत—वह मीड के सामने है। (एकदम इद होकर) चलो सुभाष मैं देखता हूँ, जनता क्या चाहती है।

(दोनों जाते हैं।)

सविता—मैं भी चलती हूँ। लड्मी—मैं भी दलता हूँ। सविता—नहीं, नहीं, श्राप टहरें । श्राप माभी जी को सम्हालें । (जाती है, तभी श्रन्नपूर्ण श्राती है।)

त्रान्नपूर्णा-क्या हुत्रा दादा जी, सब कहाँ गये १

लद्मी—सब गये। सुभाष त्राया था। कहता था विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। त्राव ... त्राव तो इनकार करना ही था। वे तो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे...

श्रान्नपूर्गा - नहीं, नहीं, दादाजी यह बात नहीं थी।

लद्मी — यह बात कैसे नहीं थी ? मै उन सबको जानता हूँ । वे मेरे पैसे से आयोग बढे आरे मुम्मी को बरबाद कर दिया । मैं पूछता हूँ उन्होंने पहले ही गोली चलाने से इनकार क्यों न किया । क्योंकि ..क्योंकि...

श्रन्नपूर्णी-नहीं, दादाजी, नहीं...

लद्मी—(म्रावेश) ये मेरे छोटे भाई...एक ने मुक्ते स्वार्थी, देशद्रोही कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला । मेरे मास्म बच्चे को मार डाला, मार डाला (रोकर गिर पड़ते हैं।)

श्चन्नपूर्णी—(सम्हालती हुई) दादाजी, दादाजी। श्रोह, यह एक ही घर में क्या होने लगा। भाई भाई मे यह मनमुयन। (एकदम) नहीं, नहीं, यह नहीं होगा। दादाजी, श्राप गलत समक रहे हैं.....

लद्मी—( श्राँखें खोल कर) मैं गलत समक रहा हूं...मैं गलत समक रहा हूं... श्ररविन्द, मेरे बच्चे, तू चला गया, मैं तुक से दो बातें भी न कर सका, तू तो भीड़ मे भी नहीं था! श्ररविन्द.....

(तारा का प्रवेश)

तारा-ग्रारविन्द । क्या ऋरविन्द श्राया है । कहाँ है ?

( श्रन्नपूर्णा तारा का पकड़ती है।)

श्राननपूर्णा—भाभी जी, भाभी जी श्राप क्यों उठ श्रायी। हम श्रमी श्रस्पताल चलते है। श्राप श्रपने को सम्हालिए।

[ अन्दर छे जाती है । तक्मीचन्द्र भी जाते हैं । तभी अस्त-व्यस्त, परेशान सविता का प्रवेश ]

सिवता—( बोजती जाती है) ऋद्भुत दृश्य था, ऋपार भीड़ थी, उनके ऋगो खड़े थे कप्तान भइया। दूर से देख सकी। किसी ने पास जाने ही नहीं दिया। एक रेला ऋगया ऋगेर में पीछे ऋग पड़ी।

#### ( अन्नपूर्णा आती है।)

श्चन्नपूर्णा — तुम श्रा गयी। वे लोग कहाँ हैं १ सुभाष कहाँ है १

सिवता—कुछ पता नहीं, मुक्ते किसी का कुछ पता नहीं। मै श्रागे नहीं बढ़ सकी श्रौर वे दोनों श्रागे बढ़े चले गये। एक बार भीड़ के बीच में सब को देखा फिर उस ज्वार-भाटे में सब कुछ छिप गया। (टेलीफ़ोन की घटी बजती है, उठाती है।) हलो, जी हॉ, जी वे तो गये। जी हॉ भीड़ में जाते मैने देखा था। जी हॉ। (फ़ोन रखती है) मिन-मण्डल की बैठक में शरत भाई साहब का इन्तजार हो रहा है। वे श्रभी तक पहुँचे ही नहीं। मै कहती हूँ ये लोग मिन-मण्डल की बैठके क्यों कर रहे हैं। जो लोग विदेशियों की गोलियों से नहीं डरे, वे श्रपने ही बच्चो श्रौर भाइयों से क्यों डरते हैं? जनता में क्यों नहीं झाते ...

अन्नपूर्णा—क्योंकि शासन भीड़ मे आकर नहीं चलाया जाता। आख़िर जनतत्र भी तो कानून का राज है १

सिवता—है, पर...(एकदम) नहीं, श्रव बहस करने का समय नहीं है। सोचने का श्रौर काम करने का समय है। बेचारा श्रारविन्द! उसकी मौत क्यो हुई। जन-राज्य में एक निर्दोष, निरीह, बालक की हत्या क्यों हुई? (टेक्कीफ़ोन की घटी फिर बजती है, ठउाकर) हलों, क्यां, हाँ, हाँ, कप्तान साहब तो कभी के चले गये। क्यां, उनका पता नहीं मिल रहा! नहीं, नहीं, वे वे भीड़ के सामने थे। मैंने देखा था। जी हाँ मैंने देखा था। उधर का क्या हाल है, ठीक नहीं, हूँ। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते...हाँ, हाँ, श्राये तो कह दूँगी...क्यां...कोई श्राया है। हाँ, हाँ, पूछिए...हलों...हलों...(फोन रख कर) कनेक्शन काट दिया...श्रवश्य कोई बात है। (जाने को सुद्ती है।) मैं जाती हूं...

श्रन्नपूर्णी—सविता। तुम न जात्रो। ठहरो तो सविता......(सविता नहीं सकती) गवी।

लच्मी-(श्राकर) कौन गयी ? क्या बात है ?

अन्यपूर्ण जरूर कोई बात है। स्विता टेलीफोन कर रही थी, पता नहीं किसी ने क्या कहा, भागी चली गयी।

**लद्मी** —तो मै भी जाता हूँ। अरविन्द को भी लाना है।

्यला रूँ घ जाता है, तेजी से जाते हैं।) अननपूर्णा—दादाजी ! अभी स्किष्ट ! किसी को आ जाने दीजिए। लद्मी-धबरात्रो नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं।

[ जाते है, दूसरे द्वार से विजय की पत्नी उमा, श्रायु ४२ वर्ष, पागलों की तरह श्राती है | ]

उमा-जीजी ! सब कहाँ है १

श्रन्नपूर्णी — मुभे पता नहीं। यहाँ से तो कभी के गये। क्या तुभे सविता नहीं मिली।

उमा—मुक्ते कोई नहीं मिला अरिवन्द की खबर मुन कर भागी आ रही हूँ। जीजी...जीजी, मैं भाभी जी को कैसे मुँह दिखाऊँगी १ मैं मर क्यो न गयी। अन्नपूर्णी—(शून्यवत) न जाने क्या होने वाला है। एक ही घर के लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। (बाहर भीड का शोर) यह क्या १ लोग इघर आ रहे हैं।

उना—(द्वार पर जाकर देखती है, चीख पडती है।) जीजी.. ई...ई.....! श्रन्नपूर्णी—क्या हुश्रा १ क्या हुश्रा उमा १

[ उठ कर तेजी से ऋागे बढती है । तभी घायल शरत वहाँ आते हैं । मुख पर घाव हैं । एक हाथ बँधा है । ]

श्रन्तपूर्गा-(कॉप कर) त्राप ! यह क्या हुआ ?

शरत—वहीं जो होना चाहिए था। विजय भीड में कुचला गया, पर उसने गोली नहीं चलायी।

उमा-कुचले गये, कौन ?

शरत-विजय कुचला गया। चला गया।

उमा-(चीख कर) भाई साहब, वे कहाँ हैं।

(भागती है।)

अन्नपूर्णा-(शरत से) यह तम क्या कह रहे हो ?

शरत—भीड सन्तुलन खो बैठी थी, विवेक खो बैठी थी। वह चिल्लाती रही— 'अरविन्द कहाँ हैं १ अरविन्द को लौटाओं।' और विजय भीड के सामने अड़ा रहा। चिल्लाता रहा—'मुक्ससे अरविन्द का बदला लो। मैने अरविन्द को मारा है। तुम मुक्ते मार डालो।'

उमा—श्रौर भीड़ ने उन्हे मार डाला।

शरत—पता नहीं किसने मार डाला...उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे ऋकुश लग गया, पर...पर...जब वहाँ शांति हुई तो विजय ऋौर सुभाष दोनों कुचले हुए पड़े थे। उमा—सुभाष भी ।

श्रन्नपूर्गी—सुभाष भी कुचला गया। हाय.....

श्रारत—हॉ मुभाष भी कुचला गया । लेकिन ख़बरदार जो उनके लिए रोये । रोने से उन्हें दुख होगा । उन्होंने प्राग्ण दे दिये, पर शासन श्रीर जनता का सन्दुलन ठीक कर दिया । वे शहीद हो गये, पर दूसरो को बचा गये । नगर में श्रव बिलकुल शांति हैं । सब मौन, सगर्व इन बलिदानो की चर्चा कर रहे हैं । सब शोक-संतप्त हैं । (बाहर देख कर) लो वे श्रा गये । रोना मत... रोना मत.. (श्रागे बढ़ कर) हाँ, वही लिटा दो.....

[तभी लक्ष्मीचन्द्र और सविता के साथ पुलिस के तथा दूसरे अधिकारियों का प्रवेश | धीरे-धीरे वे विजय, सुभाष श्रीर श्ररविन्द की लाशें बराबर के कमरे लाकर रखते हैं । एक भयकर सम्नाटा छाया रहता है । सविता का मुख पत्थर की तरह कठोर हैं । लक्ष्मीचन्द्र तुफ़ान की तरह कॉप रहे हैं । शरत इदता से प्रबन्ध में लगे हैं । सहसा उमा तेजी से बढती है, बराबर के कमरे में भाँक कर जोर की चीख़ मारती हैं ]

उमा मॉ...ऽऽ री ई ..यह क्या हुआ १

#### (तारा अन्दर से आती है।)

तारा-कैसा शोर है श्रनपूर्णा। श्ररविन्द श्रा गया। कहाँ है ?

श्रत—माभी यह देखो, कमरे मे तीनों लेटे हैं। कभी नहीं उठेगे। ये श्राविन्द श्रीर सुभाष हैं—यह जनता की चृति है। श्रीर इधर यह विजय है—यह सरकार की चृति है।

अन्नपूर्णा — (रोकर) यह तुम कैसी बावलों की-सी बार्तें करते हो। यह सब मेरे , घर की चृति है।

समिता—(उसी तरह पत्थर-वत) नहीं जीजी। यह घर की नहीं, सारे देश की चृति है, देश क्या हमसे श्रीर हम क्या देश से श्रालग हैं?

श्रारत — तुमने ठीक कहा सविता। यह हमारे देश की स्तृति है। जनतत्र में सरकार श्रीर जनता के बीच कोई विभाजक-रेखा नहीं होती .....

# 'नवजोती' की नयी हीरोइन

#### 00

#### सत्येन्द्र शरत

[बम्बई के अडाई कमरे वाले एक फ़्लैट का सजा हुआ ड्राइग-रूम। फर्नीचर और सजावट के सामानों को गिनाना व्यर्थ है, इसिलए कि यदि यह नाटक खेला गया तो खेलने वाले अपने साधन और अपनी सुविधा के अनुसार ये सब चीजें जुग्रयेंगे, मेरी दी हुई स्चि के अनुसार नहीं। वैसे आम फ़र्नीचर के साथ एक कोने में एक कुर्सी और एक राइंग्रिग-टेबल भी हो तो अच्झा है। टेलिफ़ोन उसी टेबल पर होगा।

कमरे के दो दरवाजे है--दायीं श्रीर बायी श्रोर। दोनों दर्शकों से श्रद्धश्य है। बायी श्रोर का उग्वाजा पछे। का प्रसुन द्वार है, जिससे श्रागन्तुक श्रायोंगे। दायी श्रोर का दरवाजा श्रम्दर बैड-रूम श्रीर किचन में जाता है। नौकर इस द्वार से स्टेज पर श्रायेगा।

पर्दा उठने पर वर का नौकर फर्नींचर श्रीर दूसरा सामान भाडता-पोकृता दीख पडता है। पहाडी सहजे में वह कोई गीत भी गुनगुना रहा है।

कुड़ क्ष्मण बाद एक सुन्दर, स्वस्थ युवक दायी श्रोर से श्रन्दर श्राता है। यह घर का स्वामी रामेश्वर है। वह एक श्रोर चुपचाप खड़ा हो जाता है श्रीर नौकर को गीत गाते देखता रहता है। सहसा वह श्रागे बढ़ता श्रीर नौकर को पुकारता है।

रामेश्वर—भगवान!
भगवान—( चौंकता है और रामेश्वर को देखता है।) जी बाबू जी!
रामेश्वर—भगवान, तुम काम कम करते हो और गाना ज्यादा गाते हो
गगवान—( दोनो हथेलियां मलता हुआ) बाबू जी, मै ख़ाली बैठे गाना नही
गाता। मैं तो काम करते हुए गाना गाता हूं ..जितना गाता हूं उतना ही
काम करता हूं।

रामेश्वर-- श्रच्छा श्रच्छा । तुम ने सब चीज़े ठीक-ठाक कर ली है न १

भगवान—जी बाबू जी, बस चिवड़ा रह गया है। कमरा साफ करके मै अभी चिवड़ा तैयार करता हूँ।

रामेश्वर—श्रच्छा तो जल्दी करो (दीवार-घडी की श्रोर देखता हुआ) पाँच बजने वाले हैं।

भगवान—( श्रन्दर की श्रोर जाता हुआ) जी बाबू जी ! (सहसा रुक कर, रामेश्वर का सम्बोधित करता हुआ) बाबू जी !

रामेश्वर-क्या बात है १

भगवान- बाबू जी, बीबी जी सचमुच ही फिलिम कम्पनी मे जा रही हैं १

रामेश्वर-क्यों ? तुम से मतलब ?

भगवान—जी, ऋगर बीबी जी को फिलिम में काम मिल रहा है तो बाबू जी फिर मेरे भी भाग जग गये। फिर तो बाबू जी, बीबी जी की वजह से मुक्तको भी कहीं चानस मिल जायगा।

रामेश्वर—(रस छेते हुए) क्यो, तुमको भी फिलिम मे काम करने का शौक है ? भगवान—(गक्ष्री साँस छेकर) अजी बाबू जी, इसी शौक की वजह से तो घर से भाग कर यहाँ बम्बई आया हूँ।

रामेश्तर—( मुस्करा कर ) श्रन्छा, श्रगर तुम्हें बीबी जी से श्रपनी सिफारिश करवानी है तो तुम्हें चाहिए कि श्रपने काम से श्रपनी बीबी जी को हमेशा ख़ुश रक्खों तभी बीबी जी तुम्हारे लिए भी कोशिश करेंगी ।...सम्भर गये न १

भगवान—( सिर हिलाता हुआ ) जी ..समक गया।

रामेश्वर—श्रच्छा, श्रव बाते मत करो । तुम्हारी बीबी जी कपड़े बदल कर यहाँ श्रुमने ही वाली हैं। उनके यहाँ श्राने से पहले ही तुम किचन मे पहुँच कर काम में जुट जाश्रो !

भगवान-ग्रन्छा जी.. ...

( छेकिन जाता नहीं, खड़ा रहता है । )

रामेश्वर--जान्रो भागो । भगवान-- ( जाते हुए ) जा रहा हूँ बाबू जी !

> [भागता हुआ-सा अन्दर चला जाता है। रामेश्वर मुस्कराता हुआ खड़ा रहेता है और कमरे में चारों ओर डिप्ट फॅकता है। कुछ क्षण

मालती—कोई मिस अञ्जलि मेहता थीं |...... अत्र उनकी जगह मैं यहरोल करूँगी | डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि इस पिक्चर मे तो रोल बहुत छोटा है, लेकिन अगली पिक्चर मे उन्होंने मुक्ते बड़ा रोल देने का प्रॉमिज किया है |

रामेश्वर—(इंस कर) हॉ, श्रगर उनकी श्रगली पिक्चर बनी तो... . मालती—(बात काट कर) क्या मतलब १

रामेश्वर—भई, इस लाइन का क्या भरोसा...? ख़ैर, श्राख़िर डायरेक्टर साहब ने क्या कहा ?

मालती—उन्होंने कहा था कि वे आज अपने प्रोडक्शन-मैनेजर को यहाँ भेजेंगे, ताकि वह कुछ जरूरी जानकारी हासिल कर ले और मुक्तसे इस पिक्चर के लिए टर्म्ज आदि तथ कर ले

रामेश्वर—( रवर में किविन श्राम्चर्य है।) टर्म्स प्रोडक्शन-मैनेजर तय करता है?.

मालती—हाँ। बात यह है कि पोडनशन-मैनेजर, पिक्चर के फनाँसर सेठ बुलाकीदान दामोदरमज का ख़ास श्रादमी है। सेठ जी उसी की मानते हैं। श्रार प्रोडक्शन-मैनेजर मुक्त से इम्प्रेस हो जाय श्रीर सेठ जी से मेरे फेवर में बात करे, तो मेरे चान्सेज बड़े स्ट्रॉंग हो जाते हैं.....

रामेश्वर-यानी १ . . .

मालती—यानी इस पिक्चर में भी ग्रच्छे पैसे मिल जायंगे श्रीर श्रिगली पिक्चर में तो हो सकता है कि मुक्ते ही ही गेइन ले लिया जाय.....

रामेश्वर—श्रौर इस तरह तुम्हारी क्रिम्मत जाग उठेगी। मालती—साथ में तुम्हारी नहीं १

रामेश्वर—हॉ, त्रव तो मेरी तुम्हारी क्रिस्मते जुड़ गयी हैं...(मुस्करा कर) चलो, यह सौभाग्य भी बिरलों को ही नसीब होता है।

मालती-(कुञ्ज श्रादचर्य से) कौन-सा सौभाग्य १

रामेश्वर-पत्नी के टिकट पर ख्याति पाना.....

माल ती—( उठ खडी होती है ) अञ्छा, अब बाते बनाना छोड़िए। कुछ काम कीजिए।

रामेश्वर—( फुर्ती से उठ खडा होता है।) श्राज्ञा दीजिए, क्या काम है ? मालती—(व्यप्र स्वर में) जरा देखना, चाय श्रीर खाने का सब सामान तैयार है न?

## १२७ •• 'नवजोती' की नयी हीरोइन सत्येन्द्र शरत

रामेश्वर—इतनी छोटी-छोटी बातों की चिन्ता कर श्रपना यह सुन्दर शरीर घुलाने लगोगी तो फिर हीरोइन कैसे बनोगी ?

मालती-तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सुसता रहता है।

रामेश्वर - हमेशा नही, तुम्हें देख कर ही !

मालतो-श्रन्था इस वक्त रहने दो। जरा देख लो, सब चीजे ठीक हैं न १

रामेश्वर-हाँ सब ठीक हैं। सिर्फ चिवड़ा स्त्रभी तक तैयार नहीं हुस्रा।

सालती—(विदे रवर में) दो घटे हो गये हैं, श्रमी तक तैयार नही हुआ ! यह भगवान बहुत सुस्त है।

रामेश्वर—(हैंस कर) क्या करे बेचारा ? इस नाम के सभी जीव-जन्तु सुस्त होते हैं।

मालती - (चिंद कर) तुम हमेशा उसका पच्च लेते हो। क्या बात है १

रामेश्वर—भाई मै श्रास्तिक हूँ। भगवान का पत्त न लूँ श श्रीर फिर इस बम्बई मे भगवान—मेरा मतलब है नौकर—मिलते कहाँ हैं श

मालती—हॉ, (बड़ी की श्रोर देखती हुई) यह घड़ी भी कमबज़्त सुस्त हो गयी है। कितने धीरे-धीरे चल रही है।

रामेश्वर—ग्राज तो तुम्हें सभी चीजे सुस्त दीखेगी। श्राज तुम्हारा दिल जो बिल्लयों उछल रहा है।

मालती-तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम है १

रामेश्वर—दीवार-घडी ठीक है। दोनो घड़ियों मे एक ही टाइम है—पॉच बजने में दो मिनट।

मालती-ग्रोह ! श्रभी तक दो मिनट बाकी हैं।

रामेश्वर—(हँस कर) कहो तो घड़ी की सुई आगे सरका दूँ। अभी प्राँच बज जायेंगे।

मालती—(श्रचानक) सुनो जी, जैसे-जैसे घड़ी की सुई आगे सरक रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ नर्वसनैस मालूम हो रही है। क्या करूँ १

रामेश्वर — (इँस कर) नौशादर की शीशी सूघ लो। तिबयत अक् हो जायेगी। मालती — फिर मजाक। बड़े बेरहम हो!

रामेश्वर—श्रन्छा, सुक्ते एक बात तो बता दो । वह जो तुम्हारे प्रोडक्शन-मैनेजर साहब श्राने वाल हैं न, उनके सामने सुक्ते क्या करना होगी ? मालती—कुछ नही । त्राराम से राइटिंग-टेबल पर कुछ पढ़ते लिखते रहना । हम लोग (सोफे की श्रीर इशारा कर) यहाँ बातें करते रहेगे ।

रामेश्वर—ठीक है। (श्रचानक) हाँ मालती, यह तो बतास्रो कि मिस्टर कोलम्बस का सही नाम क्या है ?

मालती-(साश्चर्य) कोलम्बस !

रामेश्वर—हाँ हाँ, जिन्होने तुम्हारी डिस्कवरी की है—यानी जिनकी तुम नयी खोज हो।

मालती-श्रोह !। हॅसती है।) उनका नाम मिस्टर जाधव राव है।

रामेश्वर—(इँसता है, फिर घडी की श्रोर देख कर) लो, पॉच भी बज गये। मालती—(श्राक्कता से) श्रव प्रोडक्शन-मैनेजर साहव श्राने ही वाले होंगे।

रामेश्वर—(मस्करा कर) हाँ, श्रागर उनकी घड़ी में भी पाँच बज गये होंगे तो।

मालतो — (बार्ये दरवाजे तक जाती है, सहसा मुड़ती है।) श्रच्छा जी, तुमने मेरे नये फोटोग्राइस देखे ?

रामेश्वर—वे जो तुमने फिल्म के इस इन्टरच्यू के लिए खिंचवाये हैं ? मालर्त —हॉ !

रामेश्वर-नहीं, तुमने दिखाये ही नहीं।

मालती—श्रभी लो.....(चचलता से) जरा बताना, कैसे हैं ? (राइटिंग-टेबल की बूग्छर में से एक लिफाफा लाती है।) लो, ये देखो.....

रामेश्वर—(जिफ़ाफ़े में से तर्स्वारें निकाजता है, देखते हुए) हूं...गुड ! ...वेरी गुड ! ..स्ट्रिवो शा-ग्रीला में खिंचवाये हैं न १

मालती— चेहरे पर प्रसन्नता है) हॉ !

रामेश्वर—(एक फोटो देखते हुए ) अञ्छा । इस फोटो में आप ने हाथ में फूल भी ले रखा है। यह किस लिए साहब ?

मोलती - जिससे फोटो में स्वाभाविकता त्रा जाय।

रामेश्वर—(हँसता है ) त्र्रोह ! मै तो समभा था कि.....

मालती--स्या १

रामेश्वर—िक फोटो में खुराबू त्र्या जाय। (धीम हॅसी) नहीं साहब यह तीनों पोज़ अच्छे हैं।

मालती—(प्रसन्न स्वर में, लेकिन बनती हुई) भई, मुक्ते तो यह पोज पसन्द नहीं।

रामेश्वर-क्यी ! इसमें क्या ख़राबी है !

### १२६ ●● 'नवजोती' की नयी हीरोइन ● सत्येन्द्र शरत

मालती—देखो न . इसमे मेरी नाक कितनी छोटी है ! रामे इवर — (हँस कर) क्या हर्ज है १ साल दो साल मे ऋपने ऋाप बड़ी हो जायगी। मालती-(बन कर) तुम फिर मजाक कर रहे हो ! रामेश्वर-नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ । इस फोटो में तो मुक्ते दसरा ही डिफेक्ट नजर त्र्याता है। मालती-क्या १ रामेश्वर-- तुमने गले मे जो हार पहन रखा है वह इतना बढिया है कि सारा ध्यान तो यही खीच लेता है। हुआ यह है कि इस फोटो में यह हार फोरग्राउँड मे त्रा गया है त्रौर तुम्हारा चेहरा बैकग्राउँड मे चला गया है। मालती-(खीज कर) अञ्जा, लाइए फोटोग्राफ्स ! मेरी गलती थी जो मैने श्रापको दिखाये। (रामेश्वर हँसता है- सहसा कॉल बेल बजती है।) मालती--(मुद्ति स्वर में) लो वे त्रा गये हैं, मालूम पड़ता है। रामेश्वर-ये फोटो कहाँ रखँ १ मालर्ता — उधर डाल दो न मेज पर। ( श्रावाज देती है।) भगवान ! श्रो भगवान ! भगवान-(अन्दर से) जी बीबी जी (चिवडे की तश्तरी लिये भागा चला आता है।)...जी बीबी जी। मालती-देख, दरवाजे पर जो साहब हैं, उन्हे ऋन्दर ले ऋा। भगवान--- ऋच्छा जी बीबी जी। (बायी श्रोर जाने लगता है।) मालती-गधे, वह चिवड़े की तरतरी शथ में लिये बाहर कहाँ जा रहा है १ उसे यहीं रख दे न ! भगवान--श्रोह । गलती हो गयी बीबी जी। ( तश्तरी मेज पर रखता है।) मालती-जल्दी जा। भगवान-(जाते हुए) जा रहा हूँ बीबी जी। मालती-(सइसा) ऋरे भगवान सुनो सुनो । भगवान - (वापस श्राकर) जी, बीबी जी ! मालती-एकदम दरवाजा मत खोल। पहले किरमिरी में से भाँक कर देख

श्रा कि कौन साहब है बाहर।

١

भगवान-ग्रन्छा वीबी जी।

(बाहर चला जाता है।)

रामेश्वर-क्यों. इस बात का क्या मतलब १

मालती—थोड़ी सावधानी बरतने मे क्या हर्ज है १ यह भी तो हो सकता है कि यह कॉल-बेल प्रोडक्शन-मैनेजर साहब की बजाय हमारे किसी परिचित या मित्र ने बजायी हो।

रामेश्वर—(सोचता-सा) वैसे त्राज किसी के त्राने की बात तो नहीं थी। मालती—त्राजी, ये मित्र या परिचित लोग पहले से टाइम तय कर के थोड़े ही त्राया करते हैं १

### (भगवान भागा-भागा श्राता है।)

भगवान—बीबी जी, एक मोटे-से साहब दरवाज़े पर खड़े हैं। रामेश्वर—मोटे-से साहब १

मालती — मोटे से साहब ! (रामेश्वर को देखती हुईं) हमारे जानकारों मे तो कोई मोटे-से साहब हैं नहीं। यक्तीनन वे प्रोडेक्शन-मैनेजर ही हैं। जा, भागता हुस्रा जा स्त्रौर उन्हें फौरन स्त्रन्दर ले स्त्रा।

भगवान—(भागता जाता है।) अञ्छा जी.....

मालती—(डाँटते स्वर में) तुम श्रव यहाँ इस तरह मत खड़े रहो । वहाँ कुसीं पर बैठ जाश्रो । 'फिल्मफेयर' पड़ा है, उसे देखते रहो । (रामेश्वर बिना कुड़ बोळे कुसीं की श्रोर बढ़ना है।) पर तुम श्रपना कालर तो ठीक कर लो । (रामेश्वर श्रपना कालर ठीक करने लगता है।) लेकिन पहले बरा तुम मेरा जूड़ा ठीक कर दो !

[रामेश्वर श्रपना कालर वैसे ही छोड़ मालती का जूड़ा ठीक करने कराता है।]

रामेश्वर—(डीक करके) यह लो .

मालती—श्रव ठीक है न ?.....
रामेश्वर—(मुस्करा कर) फर्ट क्लास !

मालती —(घीमे स्वर में) सुनो जी, मैं कैसी लग रही हूं ?
रामेश्वर—(उसको बाहों में छेने का प्रयास करते हुए) सुनना चाहती हो तो...
मालती—(अपने को रामेश्वर की बाहों से छुदाते हुए) छोड़ो जी ! देखो,
वे साह्य श्रा गये हैं।

## १३१ ● 'नवजोती' की नयी हीरोइन ● सत्पेन्द्र शरत

[भगवान के साथ एक मोटे-से साहब अन्दर पश्चारते हैं। राश्मेवर मालती को मुक्त कर देता है। मालती उन सङ्जन को देख, निराशा से रामेश्वर की श्रोर देखती है।] •

मालती—(नमस्ते करती हुई) नमस्ते श्रमिमन्यु जी

श्रभिमन्यु-(हाथ जोड नमस्ते करता है।) नमस्ते मालती जी... ..

मालती - त्राइए, त्राइए। इधर बैठिए।

अभिमन्यु—(बैठता हुआ) धन्यवाद ! (रामेश्वर की श्रोर इकारा कर) श्राप शायद देवटिया साहब हैं ?

मालती-(मुस्करा कर) जी हाँ !

## ( रामेश्वर अभिमन्यु जी को नमस्ते करता है।)

रामेश्वर-( अभिमन्यु की श्रोर सकेत कर ) मालती, श्रापकी तारीफ १

मालती — श्रोह । श्राप हैं श्री श्रमिमन्यु पाडे — 'माहीम श्रार्ट थियेटर' के सेक्रेटरी। स्वय भी बहुत श्रन्छे श्रमिनेता हैं। पिछले वर्ष क्लब की श्रोर से जो 'उत्तरा श्रमिमन्यु' नाटक हुश्रा था न

रामेश्वर-हॉ हॉ....

मालती-उसमे ऋभिमन्यु का पार्ट ऋाप ही ने किया था।

रामेश्वर — ( मुस्करा कर ) श्रोह ! साहच बड़ी प्रसन्नता हुई श्राप से मिल कर । कहिए, श्राज हम पर कैसे ऋषा की ?

श्रिभमन्यु — ( मुस्करा कर ) श्रजी, कृपा कैसी १ श्रपने स्वार्थ से श्राया हूँ । मालती जी को फिर कष्ट देना है ।

मालती-किस बात के लिए १

श्रिभिमन्यु—इस बार 'माहीम श्रार्ट थियेटर' की तरफ से 'चझन' ड्रामा खेला जा रहा है। मिस्टर रायमोहन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। कल एक इन्फॉर्मल मीटिंग कर, हमने उसकी कॉस्टिंग कर ली थी। लीडिंग रोल श्राप कर रही हैं। इस बुधवार को ६ बजे उसकी पहली रिहर्सल है—गोखले हॉल, बी. बी सी श्राई. दादर मे। श्राप को श्राना है।

मालती--माफ की जिए। मैं न त्रा सक्षी।

श्रिभिम-गु—( घबराये स्वर में ) क्यों श्रापकी तिवयत तो ठीक है १,..... मालती—जी हॉ तिवयत तो ठीक है। पर मैं ड्रामे में पार्ट न कर सिकूंगी। श्रिमिमन्यु - - (सारचर्य) यह श्राप क्या कह रही हैं मालती जी १ हमारे पिछले ड्रामों की कामयाजी में श्रापका बहुत बड़ा हाथ रहा है। श्रापके भरोसे पर ही हमने इस बार इतना मुश्किल ड्रामा चुना है। मिस्टर रायमोहन की तो शुरू ही से यह राय थी।

मालती—ग्राप मिस्टर रायमोहन को मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा श्रौर मेरी श्रोर से माफी माँग लीजिएगा।

अभिमन्यु—पर ड्रामे मे काम न करने की वजह तो बता दीजिए। क्या हम लोगों से कोई गलती हो गयी है ?

मालती—जी नहीं। बात यह है कि मुक्ते एक फिल्म में काम मिल गया है। अगले महीने से उस फिल्म की शूटिंग है। मै दो नावों में न चल सकूँगी। अभिमन्य—(हताझा स्वर में) तो आपने भी फिल्म्स ज्वायन कर ली १ ख़ैर!

..... किस पिक्चर में काम कर रही हैं श्राप <sup>१</sup>

मालती—पिक्चर का नाम तो नहीं मालूम । पर उसे नवजोती फिल्म कम्पनी प्रोड्यूस कर रही है ।

श्रिभिमन्यु—(साश्चर्य) नवजोती फिल्म कम्पनी ! पर मालती जी नवजोती की एक अभिनेत्री तो हमारे ड्रामे में भी काम कर रही हैं। बहुत कोशिश कर रही हैं बेचारी कि हीरोइन का रोल मिल जाय उन्हें। कल ही आयी हैं।

मालती—( कौत्इल पूर्वक ) क्या नाम है उनका १

श्रमिमन्यु-मिस श्रजलि मेहता।

मालती—(प्रसन्न होकर) जरूर कोशिश कर रही होंगी! उस पिक्चर में जो रोल वे करने वाली थीं, वह अब मैं कर रही हूँ । अब वेचारी स्टेज पर काम न करेंगी तो क्या करेंगी?

श्रमिमन्यु—श्रन्छा!

मालती—जी हाँ । ख़ैर श्राप श्रपने ड्रामे में मेरा रोल उन्हें दे दीजिए । श्रिममन्यु—जी मजबूरी में यह तो करना ही होगा । वैसे तो ज्यादा श्रव्छा यही होता कि श्राप ही हीरोइन का रोल करती ।

मालती—मैंने अपनी मजबूरी आपको बतला दी अभिमन्यु साहब। ( खड़ो हो जाती है।)

अभिमन्यु (खड़े होते हुए) श्राप एक बार श्रीर सोच लीजिएगा मालती जी।

## १३३ ●● 'नवजोती' की नयी हीरोइन ● सत्येन्द्र शरत

मै टेलीफोन नम्बर छोड़े जाता हूँ। अगर आपकी राय बदल जाय तो मिस्टर रायमोहन को रिंग कर लीजिएगा।

मालती—नहीं । उसकी कोई जरूरत नहीं ऋभिमन्यु साहब । मैने ऋच्छी तरह सोच कर ही ऋाप को इनकार किया है।

अभिमन्यु—(विवशता से) जैसी आपकी इच्छा मालती जी । आप से प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य था। उसका मैने पालन किया।

मालती—न्त्राप को निराश करते हुए मुक्ते भी दुःख हो रहा है।
श्रिमिमन्यु—नहीं जी। कोई बात नहीं। श्रन्छा तो मै चलूँगा, नमस्ते नमस्ते...
मालती—नमस्ते।

## (अभिमन्यु जाता है।)

रामेश्वर—(श्रभिमन्यु की पीठ से) नमस्ते ! (मालती के निकट श्राता हुआ) टेलीफोन नम्बर तो रख लिया होता मालती ।

मालती—क्या ज़रूरत थी, जब मै।इस ड्रामे काम ही नहीं कर रही । एक साथ तो मैं दो जगह कसेंट्रेट नहीं कर सकती !

रामेश्वर—तो भी। नम्बर रख लेने मे हर्ज ही क्या था १ वक्त-जरुरत काम श्राता।

मालती—जी हाँ। टेलिफोन नम्बर न हुन्त्रा, गोया किसी त्रफसर का टेस्टिमोनियल हो गया जो वक्त-ज़रूरत काम त्राता।

#### ( कॉल बेल फिर बजती है।)

मालती — देखो, घंटी बजी है। इस बार ज़रूर प्रोडक्शन-मैनेजर ही हैं। रामेश्वर — भगवान को भेज कर पहले मालूम कर लो। कहीं घोखा न खाना पड़े।

मालती-भगवान...भगवान !

[भगवान इस बार, अन्दर दायी श्रोर से नही, बायी श्रोर से भागा हुआ श्राता है]

भगवान — जी बीबी जी, एक कोट पतलून धारी सज्जन हैं। हाथ में चमड़े का वैग है।

मालती—(घबरा कर) जरूर प्रोडक्शन-मैनेजर हैं । (बेताबी से) जा बुला ला जल्दी । (रामेश्वर से) तुम जरा मेरा जूड़ा ठीक कर दो । बार-बार ढीला हो जाता है । (रामेश्वर सुस्करा कर जूड़ा ठीक करने लगता है । ) बस बस, देखो वे त्रा रहे हैं ।

[कोट पतस्त्र धारी एक सज्जन का प्रवेश | हाथ में चमड़े का पोर्ट-फ़ोबियो है। अन्दर आते ही ठिठक जाते हैं। भगवान अन्दर चला जाता है।]

श्रागन्तुक—नमस्ते । जी, श्रीमती मालती देविटया श्राप ही हैं न ? मालती—( घवराहट में साडी का पल्छ ठीक करते श्रीर नमस्कार के लिए हाथ उठाते हुए ) जी हाँ । श्राप

श्रागन्तुक- जी, मैं नवजोती ....

मालती—( बात काट कर ) मैं समभ गयी। श्राइए, बैठिए। ये हैं मेरे पति रामेश्वर देवटिया। 'मातृभूमि' में सर्कुलेशन-मैनेजर हैं।

श्रागन्तुक - नमस्ते । ( बैठता है । ) बहुत ख़ुशी हुई श्राप से मिल कर । रामेश्वर—सुके भी बहुत ख़ुशी हुई । मालती—जरा श्राप भगवान से कह दीजिएगा । चाय यहीं ले श्राये । रामेश्वर—हाँ हाँ । श्राभी लो ।

### ( अन्दर चला जाता है।)

श्रागन्तुक-श्रजी रहने दीजिए। तकलीफ क्यो करती हैं १

मालती --- इस में तकलीफ की क्या बात है ? यह तो चाय का ही टाइम है। वैसे श्रापको कोई श्रापित तो नहीं है ? चाय पीते हैं न ?

श्रागन्तुक—बहुत। हनारा तो काम ही ऐसा है कि चाय का सहारा लेना पड़ता है।

मालती-जी हॉ, श्रापको डे-नाइट वर्क जो करना पड़ता है।

आगन्तुक—( हँसता-सा ) जी हॉ, जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है।

मालती—श्रीर देखिए, लोग समभते हैं कि श्रापकी लाइन मे लोग हजारों लाखो कमाते हैं। यह कोई नहीं देखता कि उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत \_ छिपी रहती है।

श्रागन्तुक—बात यंह है जी, लोग दूसरों के काम को बहुत श्रन्छा श्रौर श्रासान समक्ते हैं।

मालती—जी यही बात है, गो मैं ऐसा नहीं समभती। लीजिए चाय त्रा गयी... हॉ, यहीं ख दो।

[ भगवान चाय तथा खाने का सामान एक ट्रे में छेकर प्रवेश करता है और ट्रे को छोटी मेज़ पर रख, अन्दर जाता है। मासती चाय बनाना आरम्भ, करती है।] श्रागन्तक-सुना है मिसेज़ देवटिया, श्राप श्रमिनय बहुत श्रन्छा करती है। मालती—( क्ररमाती हुई ) अजी कहाँ १ वस यूँ ही, मामूली सा. लीजिए चाय लीजिए। आगन्तुक-( चाय का प्याला छेतं हुएँ ) धन्यवाद ! मिसेज कातावाला आपकी बहत प्रशासा करती थी। मालती--( कुछ आरचर्य से ) त्राप भी मिसेज कातावाला को जानते हैं १ श्रागन्तक-( साश्चर्य ) क्यों, मुक्ते श्रापसे मिलने के लिए.... मालती-(बात काट कर) त्रोह, मैं समभ गयी...मिसेज कातावाला की बहुत मेहरबानी है मुक्त पर । यह सब जो हो रहा है, उन्हीं की कृपा है। श्रागन्तक--जी हाँ। मालती—देखिए, मुक्ते अञ्छी एविंटग के लिए सबसे पहला मैडल मिसेज़ कातावाला ने ही दिया था। उन्हें मेरी एक्टिंग बहुत पसद श्रायी थी। न्नागन्तुक-( **इँ**सो का लहजा ) स्रोह । कौन सा नाटक था ? मालती-गोगोल के एक नाटक का हिंदी अनुवाद था-'शाह-बादशाह।' हिन्दी मे अञ्छे नाटक है ही कहाँ ? श्रागन्त्रक—जी हॉ...कहॉ हुस्रा था यह १ मालती-दामोदर हाल परेल मे। देखिए, शायद उसका कोई स्टिल मेरे पास होगा। श्रमी दिखाती हूँ श्रापको। ( जाती है और छोटी मेज से एक खिल निकालती है। ) मालती-(त्राती हुई) जी यह देखिए । मैं मेयर की लड़की बनी हुई हूँ । **अगग-**तुक—(प्रशसात्मक स्वर मे) जी, बहुत श्रन्छा है। श्रापकी ड्रेस तो उन्होने विदेशी रखी है। [रामेश्वर अन्टर से आता है और राष्ट्रिंग-टेबल के निकट बैठ जाता है।] मालती-मेरी नहीं, सारी कास्ट की ड्रेस उन्होंने विदेशी रखी है। हिन्दुस्तानी हेस में भी मेरे फोटोग्राफ्स हैं (ऊँची श्रावाज में रामेश्वर से) जरा देखना

रामेश्वर—(दूर से) देखता हूँ...हाँ, यहीं रखे हैं। मालती—जरा इघर दे देना...(धीमी भावाज़ में भागन्तुक से) अभी तीन-चार दिन पहले ही खिंचवाये हैं—स्टूडियो शा-श्रीला मे। रामेश्वर—यह लो!

जी. आज सुबह जो फोटो आये हैं, वह वहीं छोटी मेज पर रखे हुए हैं न ?

## ( लफ़ाफ़ा मेज़ पर रख देता है।)

- मालती—(उत्साह भरे स्वर मे) जी यह देखिए—तीनो पोज हैं—फ्रयट, प्रोफाइल श्रीर फुल फिगर।
- आगन्तुक—(प्रशसात्मक रवर में) जी बहुत अन्छे हैं...बहुत ही अन्छे हैं। सच मानिए मिसेज देवटिया, मैं मूठी प्रशसा नहीं कर रहा हूँ।
- मालती—बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका क्या ख़याल है १ मेरा फेस, फोटोजेनिक है या नहीं १
- त्र्यागन्तुक—(हिचिकिचाहट के साथ) त्र्यब देखिए, मै इस सिलसिले मे क्या कह सकता हूँ १ यह तो.....
- मालती—(बात काट कर) मैं समक्त रही हूँ। पर तब भी (टोन बदल कर) श्रेर श्रापने चिवड़ा तो लिया ही नहीं ? लीजिए न । बिलकुल ताजा है।
- श्चागन्तुक-धन्यवाद ! इतना खा लिया है कि श्चब तो बिलकुल भी गुजाइश नहीं रही है।

#### ( लेकिन खाये निरन्तर जा रहे है। )

- मालती—श्रजी क्या खाया है श्राप ने १ सारी प्लेटे ज्यों की त्यो रखी है। ( हाक्तॉ कि प्लेटें जगभग खासी हो चसी हैं।)
- श्रागन्तुक—(इँसने का श्राभिनय) नहीं जी, बहुत हो गया है। (रूमाल से मुँह पोझ कर) मेरा ख़याल है श्रव उस सिलसिले में भी कुछ बात कर ली जाय जिसके लिए मै यहाँ श्राया हूँ।
- मालती—(प्रसन्न स्वर में) श्रोह । श्रवश्य ।... श्राप कॉन्ट्रेक्ट-फॉर्म तो श्रभी श्रपने साथ नही लाये होंगे ।
- श्रागन्तुक— (सोचता हुआ) कान्ट्रेक्ट फॉर्म १...श्रोह श्रापका मतलब शायद प्रपोजल फॉर्म से है। वह तो मैं लाया हूँ। बैग में है। हमारा प्रॉस्पैक्टस तो श्राप ने नहीं देखा होगा।
- मालती—उसे देखने का सौभाग्य तो ऋभी प्राप्त नहीं हुआ।
- श्रागन्तुक—मै श्रमी दिखाता हूँ। (बैग खोलने को हाथ बढ़ाता है, सहसा रुक कर) वैसे एक बात पूछना चाहता था। दस हज़ार के लिए तो श्राप को कोई श्रापत्ति नहीं होगी ?
- मालती—(चौंक कर) दस हजार १
- त्रागन्तुक-जी, दस हजार तो कोई बहुत बड़ी रक्तम नहीं है। श्रीर फिर श्राप श्री...श्राई मीन पोजीशन को देखते हुए.....

मालती—(प्रसन्न स्वर में) नहीं, श्रगर श्राप इसे ठीक समभते हैं, तब मैं क्या कह सकती हूं ?

श्रागन्तुक - साहब, मेरा तो खयाल हैं कि कम-से-कम इतना तो होना ही चाहिए!

मालती-चिलए, श्राप ही की बात मान ली।

त्रागन्तुक-- श्रौर टाइम कितना रखा जाय--दस साल <sup>१</sup>

मालती-(चौंक कर) दस साल !

त्रागन्तुक—क्यों १ क्या दस साल बहुत कम है १ पर टाइम में क्या रखा है १... त्राई मीन पन्द्रह, बीस या लाइफ लॉग कर देंगे इसे.....

मालती—(चौंक कर) लाइफ लॉग १ मालूम होता है श्राप लोगो की बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ है।

श्रागन्तुक — (हॅस कर) जी हाँ। दूसरी कम्पनियों की श्रपेक्ता हमारी योजनाएँ वडी ही हैं। लाइफ लॉग प्रपोजल के सिलसिले मे मैं श्रापसे एक श्रावश्यक बात पूछना चाहता था, यदि श्राप कुछ...श्राई मीन माइंड न करें।

मालती—हाँ हाँ, पूछिए न !

श्रागन्तुक—देखिए, सभ्य समाज मे एक महिला से इस प्रकार का प्रश्न करना... श्राई मीन इडीसेसी समभी जायगी, मगर जरूरत देखते हुए मजबूर हूँ। पूळुना ही पड रहा है

मालती—नहीं-नहीं, श्राप सकोच मत कीजिए। पूछिए न.....

'यागन्तुक-जी, त्रापकी डेट त्राफ वर्थ यानी जन्म-तिथि क्या है १...मेरा मतलब है त्रापकी उम्र इस समय कितनी है १

मालती—(शरमाती हुई) देखिए, मेरी जन्मपत्री तो खो गयी है, इसलिए सहीं तारीख या सन् बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है। हाँ, मेरे हाई स्कूल सार्टिफिकेट में मेरी जन्म-तिथि १६ अन्त्वर १६२६ लिखी हुई है, जो मेरे विचार से ठीक ही है.....

श्रागन्तक-यानी श्रापकी उम्र इस समय.....

( टेक्तीफ़ोन की घटी बजती है । )

मालती—( कॅंचा श्रावाज से ) जरा देखिएगा जी, किस का फोन है ? रामेश्वर—( स्वर में थोड़ा क्याय है।) वहीं कर रहा हूँ साहव...( प्रुटभूमि मे रिस्तीवर उठा कर ) हैलो . जी. यह ६६१०० है .मै रामेश्वर देविया बोल रहा हूँ. जी हॉ अच्छा लेकिन वो तो...मगर यहाँ तो मालती—हॉ तो आप क्या कह रहे थे १० आगन्तुक—मै कह रहा था कि आपकी उम्र पच्चीस साल सात माह बैठती है।

इसके अनुसार आपके लिए यह अञ्छा होगा कि आप रामेश्वर—( टेलीफ़ोन रखकर, ऊँची भावाज़ मे ) मालती । मालती —किसका फोन है ?

रामेश्वर—( ऊँचो श्रावाज़ मे ) बताता हूँ । इधर श्राश्रो ! मालती—( धोमे से ) जरा एक मिनट मुक्ते माफ कीजिएगा ।

( रामेश्वर के निकट जाती है।)

श्रागन्तुक—हॉ हॉ श्रवश्य।

( चिवड़े की प्छेट की स्रोर हाथ बढ़ाता है। )

मालती—( रामेश्वर के निकट ) क्या बात है १ किस का फोन था १ रामेश्वर—नवजोती फिल्म कम्पनी के प्रोडक्शन मैनेजर का । मालती—( साश्चर्य ) नवजोती के प्रोडक्शन मैनेजर का । लेकिन यह...... रामेश्वर—पहले पूरी बात तो सुनो । उस ने फोन पर कहा है कि उसे दिये हए

टाइम पर न पहुँच पाने का बहुत श्रफ्सोस है। उसे इस बात का भी श्रफ्सोस है कि वह कभी यहाँ न श्रा साकेगा क्योंकि कुछ मज़बूरियाँ ही ऐसी हो गयी हैं। सेठ बुलाकीदास दामोदरमल को शेयर बाज़ार मे ज़बरदस्त घाटा पड़ा है। वो दीवालिये हो गये हैं श्रीर फिल्म तो क्या, बीवी-बच्चो को भी फनास करने लायक नहीं रहे। वह फिल्म श्रीर फिल्म कम्पनी सब ठप्प हो गयी है।

मालती—( आवेश मे ) यह गलत है...ऐसा कैसे हो सकता है ?...िकसी ने हमारे साथ मजाक किया है।.....

रामेश्वर—मजाक कौन करेगा १ किसे ऐसी जरूरत पड़ी है १ मालती—लेकिन लेकिन नवजोती के प्रोडक्शन मैनेजर तो ये बैठे है । रामेश्वर—इनकी शकल पर लिखा हुआ तो है नहीं । मालती—तो...तो ये साहब कौन हैं १ रामेश्वर—पूछ लो इन्हीं से ।

( मानती आगन्तुक के निकट आती है।)

मालती—( श्रागन्तुक के निकट ) क्यों साहब, क्या श्राप नवजोती फिल्म कम्पनी के प्रोडक्शन मैनेजर नहीं हैं ?

श्रागन्तुक—( साश्चर्य ) नवजोती फिल्म कम्पनी १...( प्लेट हाथ में हो किये खड़ा हो जाता है।) जी नहीं। मैं नवजोती इश्योरेन्स कम्पनी का एजेंट हूं।

मिसेज कान्तावाला ने मुक्ते त्रापकी इश्योरेंस के लिए भेजा था।

मालती—( सकोध ) श्रापने पहले ही क्यों नहीं कहा १

श्रागन्तुक-श्रापने कहने का मौका ही कहाँ दिया <sup>१</sup>

मालती-श्रापको मौका निकालना चाहिए था।

रामेश्वर-नमस्ते ।

त्रागन्तुक-मैंने...त्राई मीन.. कोशिश तो बहुत की थी...मगर.....

मालती—( बात काट कर ) मगर-वगर कुछ नही साइव । आप ठीक बात तो कर नही रहे हैं, आई मीन, आई मीन करते जा रहे हैं। आप को सब से पहले अपना कार्ड देना चाहिए था।

श्चागन्तुक—मेरे कार्ड छपने गये हुए हैं। नहीं मैं एक की जगह दो-दो कार्ड पेश करता। वहीं एक मजबूरी हो गयी।

## ( प्लेट मेज पर रख देता है।)

मालती—ज्ञापकी मजबूरी ने मुक्ते कितनी बड़ी गलतफहमी में डाल दिया।
ज्ञागनतुक—इसके लिए मुक्ते अफसोस है। (कुड़ रुक कर इधर-उधर देखते
हुए) अञ्छा जी, मुक्ते अब आज्ञा दीजिए। काफी देर हो गयी है मैं फिर
आऊँगा। अञ्छा जी नमस्ते नमस्ते।

[ श्रागन्तुक श्रपना बैग उठा कर प्रस्थान करता है। उसके चेहरे पर मुस्कराहट है। मालती हताश भाव से सोफ़े पर धम्म से गिर पडती है।] मालती—( स्वर में थकान श्रीर निराशा है।) श्रीह भगवान !.....

( भगवान श्रन्दर से भागा-भागा श्राता है । )

भगवान—( निकट श्रा कर ) क्या लाऊँ बीबी जी १
मालती—( जैसे शिक्जे में कसी जा रही हो ) मेरा सिर !
रामेश्वर—( मुस्करा कर ) भगवान, तुम्हारी बीबी जी थक गयी हैं । चाय पिलाने
मे इतनी मगन रहीं कि खुद ढग से एक प्याला भी नहीं पी सकी । जाओ
भाग कर टी-पाट मे थोडा पानी और ले आओ !
भगवान—जी बहुत अञ्छा !

( टी-पाट उठा कर भाग जाता है । )

मालती—देखिए, मुक्ते तग न कीजिए। त्रपने हाल पर छोड़ दीजिए मुक्ते। (उसी तरह मृतवत सोफे मे धँसी रहती है।)

रामेश्वर—मैं कहता हूँ, नवजोती की नयी हीरोइन तो तुम बन लीं, ऋब क्या 'माहीम ऋार्ट थियेटर' के चॉस से भी हाथ घो लोगी। 'नवजोती' टूट गयी तो प्रभजोती बन जायगी, पर पब्लिक ऋाई (public eye) के सामने से ऋपने ऋापको दूर कर लोगी तो.....

मालती—( जैसे फिर जिन्दा हो उठतो है।) पर रायमोहन का फोन नम्बर तो मेरे पास है नहीं। श्रिमिमन्य जी रखे जा रहे थे पर

रामेश्वर-नम्बर की तुम चिन्ता न करो, इनक्वाइरी से पूछ लेते हैं।

मालती—उन्होंने कम्पनी बदल ली है, जाने कौन सी कम्पनी है १ मैंने क्यों न अभिमन्यु जी से फोन नम्बर ले लिया '

रामेश्वर—( जो इस बीच में सोच रहा है, चुटकी बजाकर) मैं कहता हूँ मिसेज़ कान्तावाला के यहाँ क्यों न चलें । वहीं से रायमोहन को फोन कर देंगे । मालती—यह ठीक है चलो कान्तावाला के यहाँ.....

( एक दम उठ पडती है और रामेश्वर का हाथ खीचती है।) रामेश्वर—( उठता हुआ) पर चाय एक प्याला तो पी लो।

मालती—( उसे खींवते हुए) छोड़ो चाय। मैं चाहती हूँ कि श्रमिमन्यु जी के वहाँ पहुँचने से पहले मैं उन्हें अपनी स्वीकृति की सूचना दे दूँ। कहूँगी कि मैंने श्रमिमन्यु जी को इनकार कर दिया था, पर रग-मच का मोह मुक्ते नहीं छोड़ता.....

रामेश्वर—( मानती की गिरफ़्त में खिचते हुए ) तुम्हारा जूड़ा ढीला हो रहा है। मालती—चलो चलो, कस जायगा जूड़ा।

[ उसे खीचती हुई निकल जाती है, भगवान टी-पाट जिये हुए श्राता है श्रीर दरवाज़े में रुक जाता है। ]

भगवान—( श्रापने श्राप से ) बीबी जी किघर गयीं ( श्रावाज देता हुआ आगे बढता है।) बीबी जी...बीवी जी .

# सत्य किरण

#### 60

#### कृष्णिकशोर श्रीवास्तव

[ डाक्टर श्राचार्य ( वैज्ञानिक ) की प्रयोगशाला का बाहरी कमरा । कमरे में दो दरवाज़ें हैं । दोनों दरवाज़ों पर रग न पदें पडे हैं । दरवाज़ों के बीच दीवार में एक खिड़की है । इस खिड़की से एक काँच का गोला दिखायी देता है । यह गोला काँच की नली से जुड़ा है । काँच का गोला तथा उससे जुड़ी नली के श्राविरिक्त खिड़की से श्रीर कुछ नहीं दिखायी देता । एक काला पदा इस रहस्यात्मकता का कारण है, जो इन काँच की चीजो के पीछे लगा दिखायी देता है । कमरे की दीवारों पर विभिन्न तत्वों का ससरजन ( Spectium ) बतलाने वाले बड़े-बड़े चिन्न लगे हैं । खिडकी से हटकर कमरे के बीच पाँच-छ कुर्सियाँ पड़ी हैं । एक कुर्सी पर रामगरीब (नेता) दूसरी पर खगेश (साहित्यिक) बैटे हैं, तीसरी कुर्सी खाली है और चौथी पर करुणा देवी (समाज सेविका) हैं । बाकी कुर्सियाँ भी खाली हैं । जीरासिह (रिटायर्ड पुलिस श्राधकारी) दीवारो पर लगे चित्रों को घूम-घूम कर देख रहे है । करुणादेवी की कुर्सी पकडे डा० श्राचार्य खड़े हैं । रामगरीब की श्रोर कुछ हटकर मिट्यूलाल (डा० श्राचार्य का सहकारी) डाक्टर श्राचार्य के श्रादेशों के लिए उत्सुक खड़ा है । ]

श्राचार्य—(गम्भीरता से) श्राज मैंने श्राप लोगो को यहाँ एक विशेष कारण-वश निमंत्रण दिया है। यों तो मैं लोगों से बहुत कम मिलता-बोलता हूँ, क्योंकि इसमें भी समय श्रीर शक्ति लगती है। (कक्कर) मै श्रपना सारा समय, सारी शक्ति श्रपने प्रयोग को ही देना चाहता हूँ। पर श्राज.....

लगेरा—(बीच में) त्रहा, त्रलौकिक है त्रापकी लगन! यह लगन एक महान त्रीर त्रान्ठा पागलपन है। मैं इस त्रान्ठे पागलपन की महान्ना स्वीकार करता हूँ। (६ककर) वास्तव में साहित्य भी एक विशिष्ट पागलपन का उदुगार मात्र है।

रामगरीब— (तेजो से) होगा। पर राजनीति चीज ही श्रौर है। हर कदम सोच-समक्त कर रखना होता है। साहब, एक कदम भी डगमगाया तो दुनिया डगमगा जाती है। खगेश जी, साहित्य मे पागलपन ज्यो-का-त्यों चल सकता है, पर राजनीति मे तो पागलपन को समक्तदारी मानकर श्रपनाया जाता है। मिट्टू—(श्राचार्य की सुद्रा देखकर) श्राप लोग पहले डाक्टर साहब को श्रपनी

बात कह लोने दीजिए।

करुणा —(मिट्ठू की बात श्रनसुनी कर) रामगरीव जी, यदि दिमाग से तौलकर देखे तो श्रापको मालूम होगा कि राजनीति श्रीर साहित्य से बड़ी चीज है समाज-सेवा। सेवा चाहे पागलपन में ही क्यों न की जाय, है वह सेवा ही। (धूमकर) क्यों सिंह साहब, श्रापकी क्या राय है ?

सिंह—(चित्रों की श्रोर से घूमते हुए, कुछ कड़े स्वर में) देवी जी, पहले डाक्टर साहब को अपनी बात कहने दीजिए। डाक्टर साहब, श्राप श्रपनी बात कहिए!

**श्राचार्य—**जी, मेरी बात ही श्राप लोगो को सुनना चाहिए।

सिंह—(फिर वित्रों की श्रोर घूमते हुए ) त्राप त्रपनी बात शुरू की जिए !

करुए।—(बात सम्हाबते हुए) जरूर शुरू कीजिए। (खगेश जी की भोर सुककर) खगेश जी, हमें श्राचार्य जी की नथी खोज में जनहित खोजना है।

श्राचार्य — मिट्ठूलाल मेरी बात कहेगा । मिट्ठूलाल समकाना शुरू करो !

मिट्टू—( श्रास्तीन सम्हालकर खिड़की के पास श्राते हुए ) श्राज डाक्टर साहब श्रपनी नयी श्रीर युगान्तरकारी खोज 'सत्य किरण' से श्राप लोगों का परिचय करायेंगे । सत्य किरण . ..

ेश्राचार्य—(बीच में) आप लोग इसे 'दुथ' रे (Truth-ray) भी कह सकते हैं।

खगेश—( भावुकता का श्राभिनय करते हुए ) सत्य किरण ! क्या तात्पर्य है ? सिंह—( चित्रों की श्रोर मुँह किये ) जरा सी चीज है । सत्य किरण...याने जो सच में किरण हो ।

मिट्टू — जी...में समभाता हूँ। जब श्रादमी का शरीर (X-ray) के सामने रखा जाता है तो उसका सारा दिखाना ग्रायन हो जाता है श्रीर हमें उसका श्रिस्थिपिंजर दिखायी देने लगता है। (मिट्टू श्राचार्य की धोर देखता

# १४३ ●● सत्य किरण ● कृष्णिकशोर श्रीवास्तव

है श्रीर श्राचार्य सिर हिला कर स्वीकृति देते है।) तो इसी प्रकार एक श्रलौकिक शक्ति इस सत्यिकरण में है.....

व.रुगा--कौन सी शक्ति है इसमे ? सिह साहव सुनिए !

रामगरीब—( विरोध करते हुए ) पर डाक्टर साहब, आपको ये चीजे तो प्रेस कान्फरेन्स में बतलानी चाहिएँ।

सिह—( घूमते हुए) हम लोग किसी प्रेस वाले से कम है। (बैठकर) हमें बुलाकर आपने ठीक ही किया है।

श्राचार्य—रामगरीव जी, मै प्रेस कान्फरेन्स को मामूली चीजें समभता हूँ। प्रेस मे भूठ को सच श्रौर सच को भूठ बताने के लिए ही मशीने चलती हैं। यही नहीं, श्राजकल प्रेस रिपोर्टर वे बनते हैं, जिन्हें श्रौर कोई काम नहीं मिलता। यही सब सोचकर मैने श्राप लोगों को बुलाना ठीक समभा।

खगेश—( गद्गद् होकर ) त्राचार्य जी, त्राप गस्तव मे धन्य हैं। त्रापने हम लोगों को बुलाकर त्रपनी ऋपूर्व बुद्धि का परिचय दिया है। रामगर्गव जी, त्राचार्य दूरदर्शी हैं। ( डाक्टर की श्रोर कुककर ) त्राचार्य, त्राप त्रपनी बात कहिए।

श्राचार्य--मिट्ठू कटीन्यू।

मिट्टू—सत्यिकरण में एक दैवी शक्ति है। जिस मनुष्य का मस्तिष्क उस किरण के मार्ग में रख दिया जाता है, उसके सारे छुल-कपट दूर हो जाते हैं, वह मनुष्य सत्य बोलने लगता है।

खगेश-इसका प्रमाण ।

सिह-गवाही पेश कीजिए।

मिट्टू--श्राप लोग ही इसका प्रमाण वन सकते है श्रीर गवाही दे सकते हैं।

करुगा—( घबराकर ) जी नहीं, माफ की जिए। ( सम्हलते हुए ) मुक्ते तो इसका प्रमाण नहीं बनना। शायद रामगरीब जी तैयार हो।

रामगरीब—(चौंककर) मैं हें...हे...डाक्टर साहब, दिमाग तो किवयों का परीचा के लायक होता है।

खगेश—( घबराहट छिपाते हुए) मै साहित्यिक होने के नाते, विज्ञान से अपने आपको पृथक ही रखना चाहता हूँ। इसके लिए तो जीरासिह जी जैसे साहसी आदमी का मस्तिष्क ठीक होगा।

सिंह—( इँसने की चेच्टा करते हुए ) मैंने पैतीस साल पुलिस मे नौकरी की

है। पर दिमाग से मैने बहुत कम काम लिया है। पता नहीं श्रांज वह कुछ मतलब का है भी या नहीं।

श्राचार्य--श्राप लोग श्रपने जीवन का 'सत्य छिपाना चाहते है, तभी श्राप डर रहे हैं।

- करुगा—(पसीना पोछ्नते हुए) जी जी.. ऐसी बात नही । सारा नगर मुक्ते जानता है। बच्चा-बच्चा मेरी सेवात्रो की कहानी कहता है। जनता की सेवा करने के लिए मैने स्वय के सुख को ठुकरा दिया है। सड़कें त्रौर नालियाँ साफ करना, त्रपढों को पढाना, बीमारो की सेवा करना तो मेरी दिनचर्या है। पर ( श्रटकते हुए) पर मामला विश्वन का है, इसलिए कुछ, डर मालूम होता है।
- रामगरीय—( खासकर ) जी यही बात है। वरना हमारे जीवन के सत्य में तो कुछ ऐसा है कि किसी भी नौजवान को जोश दिलाने के लिए काफी है। क्यो जीरासिह जी । ज्ञाप तो मुक्ते बहुत दिनों से जानते हैं। ( श्लीघ्रता से ) मैं भी श्रापको जानता हूं। डाक्टर साहब पुलिस में जीरासिंह जी जैसा देशभक्त मैंने कभी नहीं देखा।
- सिंह—रामगरीव जी, श्राप तो शर्मिन्दा कर रहे हैं। (रुक कर) डाक्टर साहब श्रपनी नौकरी के दिनों में हर मिनट सुक्ते यह खयाल रहा करता था कि पहले मैं हिन्दुस्तानी हूँ बाद में श्रगरेजों का नौकर। बस इसी ख़याल ने सुक्ते गिरने से बचाया है। श्रौर
- स्वगेश—(बीच मे) मेरे विषय में भी यह सत्य है। श्राचार्य, हमारी जीवन-गाथाएँ इतिहास का निर्माण करेंगी। विश्वास की जिए, हमारा जीवन श्रपने श्रादशों के कारण भारत की भावी पौध का सुचार-रूप से मार्ग-दर्शन कर सकता है।
- श्राचार्य-फिर तो श्राप लोगो को श्रपनी खोज का प्रमाण बताकर मुक्ते खुशी होगी। (स्ककर) मिट्टू प्रोसीड ...
- मिट्टू—सत्यिकरण की सत्यता परखने के लिए उसका प्रयोग कई प्राणियो पर किया गया। उन प्राणियों के हाव-भाव बतला रहे थे कि वे भी अपने जीवन का सत्य कहना चाहते हैं, पर न बोल सकने के कारण हमें वे कुछ सतोष न दे सके। प्रयोगों में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात देखी गयी, वह यह थी कि उनके अरीर पर सत्यिकरण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।

श्राचार्य-- श्राप लोगों को डरना नही चाहिए । मिट्टू.....

मिट्ठू-जी यही मैं कह रहा था।

रामगरीब—(उत्सकता से) इसका श्रसर कितनी देर रहता है ?

मिट्टू — जितनी देर आपका मस्तिष्क इसके मार्ग में रहेगा वस उतनी ही देर। स्वगेश — यह अत्यन्त सुन्दर है। अन्यथा इसके प्रभाव से जीवन बड़ा व्यथित हो जाता। (इक कर) करुणा देवी, आपको सहमत होना पड़ेगा कि हरेक के जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमय च्या होते हैं, जिनका उद्घाटन करने के बदले वह प्राया त्यागना उचित समस्ता है।

सिंह—(बीच में) जरूर होते हैं। पुलिस वाले की जिन्दगी मे तो राज ही राज होते हैं।

करुणा—सभी के जीवन मे ऐसे च्या होते हैं। (हक कर) मेरे ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें करुणेश जी भी नही जानते।

श्राचार्य-करणेश कौन ?

रामगरीय—(शीव्रता से) करुणा देवी के पति । बहुत बड़े व्यापारी हैं। (हॅस कर) इनके पति होने के साथ-साथ वे करोड़-पति भी हैं।

खगेश—(गद्गद् होकर) श्रहा । रामगरीब जी यही पति का नया श्रीर मौलिक प्रयोग है।

श्राचार्य-( हँसने की कोशिश करते हुए ) जोड़ी के नाम ख़ूब मिलते हैं।

करुणा—जी बात ऐसी नहीं है। मेरा नाम करुणा है, इसलिए सुफते विवाह करने के बाद उन्होंने श्रपना नाम बदल कर करुणेश कर लिया (शर्मा कर) सुक्ते बड़ा प्यार करते हैं न!

मिट्टू—(गर्व से) डाक्टर साहब श्रपनी प्रयोगशाला को भी ऐसा ही प्यार करते हैं।

खगेश—ग्रत्यन्त मनोसुखकारी ! श्राचार्य, श्रापकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है । श्रतएव श्रव में श्रापकी प्रशंसा नहीं कहूँगा।

श्राचार्य — (कुछ चिद कर) मिट्ठूलाल .

मिट्टू—(खिड्की की श्रोर इशारा कर) श्राप लोग इधर देखिए। मैं पहले श्राप लोगों को सत्य किरण के महान यंत्र के विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। (रामगरीब, करुणा देवी श्रोर खगेश श्रपनी श्रपनी कुर्सी सरका कर खिड़की की श्रोर देखने जगते हैं। जोरा सिंह श्रपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास श्रा जाते हैं, डाक्टर श्रपना स्कि हिला कर १० मिट्दू को इशारा करते हैं।) मैं श्राप लोगों को इस यत्र की प्रधान बातें बताऊँगा।

स्वगेश—क्यों। विस्तार पूर्वक क्यो नहीं। स्थाचार्य—यह मेरी स्राज्ञा है। क्योंकि.

सिंह—खगेश जी, हिन्दुस्तान के किवयों मे न जाने कब सब श्रायेगा।

रामगरीय--- चुप भी रहिए खगेश जी करुणा देवी साहित्यिको की त्रादत होती है बीच-बीच मे बोलने की । सुके देखिए, मै चुप हूँ ।

करुणा—(हँसकर) राजनीतिकों की चुप बड़ी भयानक होती है। बोलने पर तो उनके मन का पता चल जाता है।

सिंह — करुणा देवी, मै तो स्रत देख कर ही आदमी के मन का पता पा लेता हूं। डाक्टर साहब आप अपनी बात कहिए।

श्राचार्य — मै श्राप लोगो के सामने उतनी ही बाते कहूँगा जितनी श्राप समक जायँ। श्राप जानते हैं यह विज्ञान का विषय है। विज्ञान पढ़ना श्रीर समक्तना हर एक के बस की बात नहीं। यदि मै इसकी वैज्ञानिकता पर बोलने लगुंगा तो श्राप लोग घबरा जायेंगे।

सिह — डाक्टर साहब, अञ्छे-अञ्छे चोरों... खुटेरों का सामना किया है मैंने। बबराने की बात आप इन लोगों से कहिए।

समग्रीव—(हँसी रोकने की कोशिश करते हुए) हम जानते हैं कि आप नहीं वबरायेंगे पर आपको हमारी घवराहट का ख्रयाल तो रखना ही होगा। डाक्टर साहब, आप आगे बढ़िए।

श्राचार्य—श्राप लोग संद्येप मे इतना समक्त लीजिए कि (सिड्की की श्रोर इशारा कर) इसके पीछे दो प्रधान कॉच की नलियाँ हैं। एक नली में एक्स-रे बनती है श्रोर दूसरी मे गामा-रे।

खिगेश—(चौंककर) जी गामा . . ।

श्राचार्य—जी हॉ, गामा-रे। ये दोनों ही दो प्रकार की किरणें हैं। ये दोनों किरणें फिर एक तीसरी नली में श्राती हैं। यहाँ विद्युत की सहायता से उनमें एक रासप्यनिक किया होती है।

करुगा--कौन सी क्रिया १

श्राचार्य-यह मैं नहीं बताऊँगा। यह मेरे इस प्रयोग का रहस्य है। मिट्टू-श्रीर वदि श्राप बतायेंगे मी तो ये लोग नहीं समक्षेंगे। श्राचार्य-(काँट कर) मिट्टू। (कक कर) एक्स-रे श्रीर गामा-रे कीरासावनिक किया

# १४७ • सत्य किरण • कृष्णिकशोर श्रीवास्तव

के बाद सत्य किरण बनती है श्रीर इस कॉच के गोले से बाहर निकलती है। मिंट्टू तुम श्रन्टर स्विचबोर्ड के पास जाश्रो, जब मै कहूं तो श्रॉन करना। (मिट्टू का प्रस्थान) श्रव मै श्राप लोगों को सत्य किरण से परिचित कराऊँगा।

खगेश—(डरे स्वर मे) तो. तो क्या सत्य किरण के प्रभाव से मै मैं सत्य बोल जाऊँगा।

रामगरीब—(सम्हालते हुए) खगेश जी, सत्य बोल जायेंगे हम लोग १ करुणा देवी आपके जीवन का रहस्य श्रीर सत्य

करुणा—(चौंक कर) मेरे जीवन का सत्य। (रुक कर) सिंह साहब, आप तो पुलिस की नौकरी करते रहे हैं। आपके जीवन के सारे रहस्य...

सिंह--(श्रदकते हुए) रहस्य ! नहीं नहीं..! रहस्य था ही क्या ? पुलिस वालों की बाते तो सभी जानते हैं। फिर भी उसे दोहराना क्या...

श्राचार्य—श्राप लोग डिरिए नहीं । किसी के जीवन का सत्य इस प्रयोगशाला के बाहर नहीं जायेगा । (रुक कर) श्राप शायद नहीं जानते कि वैशानिक श्रपने प्रयोग के फल पहले गुप्त ही रखते हैं।

करुगा-पहले गुप्त रखते है ..श्रौर बाद मे...

श्राचार्य—(हँस कर) कुछ फल हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। लोगों के समने तो प्रयोग की सफलता श्रीर विशेषता की बाते ही श्राती हैं। श्रच्छा श्रव श्राप लोग तैयार हो जाइए। इस गोले में प्रकाश होते ही सत्य किरण इस श्रोर श्राने लगेगी श्रीर (कुर्सियों के श्रास पास सकेत कर) यह सारी जगह उससे प्रमावित हो जायेगी। (रुक कर) तैयार! (पुकार कर) मिट्टू, स्विच श्रांन करो! (भीतर किसी मशीन के चलने की श्रावाज श्राती है। कुछ क्षणों बाद काँच के गोछे मे प्रकाश दिखायी देता है। श्राचार्य खिडकी के पास से हट कर दूर खड़े हो जाते हैं।) यह देखिए श्रा गयी सत्य किरण। (धड़ी कों कुछ क्षणा देख कर) बस श्रव श्राप लोगों पर इसका प्रभाव होगया। श्राप लोग श्रव केवल सच बोलेगे!

रामगरीब—डाक्टर साहब, त्राप भी इधर त्राइए न। हम लोगों में शामिल हो जाइए। हम लोग भी त्रापके जीवन का सत्य जान जायेगे। त्राज की दुनिया में वैश्वानिक भी बहुत बंदे त्रादमी माने जाते हैं।

श्राचार्य-( कुछ घबरा कर ) कुछ देर ठहर जाइए। श्रामी मुक्ते श्रापने यत्रो का भी ध्यान रखना है। सिह— ( हुँस कर ) डाक्टर साहब आप उड़ रहे हैं। मैंने पुलिस मे पैंतीस साल नौकरी की है। मिल-जुल कर सब-इन्स्पेक्टर हुआ था। पर फिर अपनी ही चालाकी से डी. एस. पी होकर रिटायर हुआ हूँ। मुक्त से आप नही उड़ पायेंगे।

खगेश—श्राचार्य श्रापका सहयोगी मिट्टू लाल पर्याप्त निपुरण है। हम लोगो को उस पर विश्वास है।

श्राचार्य-जी .पर .!

करुगा---श्राप श्रपने जीवन का सत्य हम से छिपाना चाहते हैं, सुक्ते राक हो रहा है।

रामगरीब-शक की तो बात है ही।

सिंह-( इस कर ) देखिए डाक्टर साहब, एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अब आ जाहए !

श्राचार्य—( कुर्सियो की श्रोर श्राते हुए ) जी...बात...ऐसी नहीं...। जब श्राप सभी मेरे सामने सच बोलेंगे तो सुभे श्रापके सामने सच बोलने मे क्या डर हो सकता है। लीजिए मै श्रा गया।

[ भीतर से आती मशीन की आवाज कुछ तेज़ होती है, उसके साथ ही प्रकाश कुड़ कुड़ तेज हो जाता है | कुछ देर बाद आवाज़ भीमी हो जाती है | ]

खगेश—आचार्य जी, सत्य या असत्य का भय वहाँ होता है जहाँ प्रेम का अभाव है। जहाँ प्रेम ही सब कुछ, है, वहाँ हर बात प्रेम के अभुकूल सत्य या असत्य बन जाती है।

करुणा—खगेश जी मै प्रेम श्रीर उसके नाटको पर बिलकुल विश्वास नहीं करती। लगेश—पर श्रापने ही कहा था कि करुणेश जी श्रापको बहुत प्रेम करते हैं। जीए। सिंह जी...यह कहा था न करुणा देवी ने।

सिह-इम सब इसके गवाह है।

करुणा--खगेश जी, मैने प्रेम को सदा से मूर्खता माना है। करुणेश जी प्रेम का जितना नाटक करते हैं, उससे अधिक नाटक मैं करती हूं।

रामगरीब—( आश्चर्य से ) करुणेश जी प्रेम का नाटक करते हैं। आपने तो अभी यह कहा था कि आपके प्रेम के कारण उन्होंने अपना नाम करुणेश रख लिया है।

करुणा-पर अब तो कह रही हूँ कि दोनों आर ही नाटक है। उनका प्रेम एक

# १४६ • सत्य किरण • इष्णाकिशोर श्रीवास्तव

वेश्या से है, जिससे विवाह करने से वे डरते हैं। शहर में मेरी इज्जत है.. मेरा नाम है, इसीलिए उन्होंने मुक्ते श्रपनी पत्नी का पार्ट दिया है। बस इससे श्रिधिक श्रीर कुछ नहीं।

सिह—अञ्जा ! सेठ जी तो मुक्तसे अनसर कहा करते हैं कि उन्हे अपने चरित्र पर नाज है । (इस कर) पर आप तो कुछ और ही बता रही हैं।

खगेश—( उत्सुकता से ) करुणा देवी श्रपने इस श्रिमनय की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर श्रीर प्रकाश डालिए न !

करुणा—खगेश जी, करुणेश न्यापारी है। रात-दिन पैसों की हाय हाय। दमड़ी से चमड़ी का मोल माव! जो फॅसा उसका गला दबाने मे वे नहीं चूकते। ( रुक कर ) मै तो जीवन के रसमय पच्च पर विश्वास करती हूँ, साथ ही यह भी चाहती हूँ कि समाज में जो इज़्ज़त है, वह भी बनी रहे। वर्तमान स्थिति में मेरी दोनो साथे पूरी हो जाती हैं।

रामगरीब-किस प्रकार ?

श्राचार्य-मैं भी इतनी देर से चुप था, पर मै भी उत्सुक हो गया हूं।

सिंह—( **इंसने** की कोशिश करते हुए) आपकी बाते विचित्र लग रही हैं। आगो कहिए!

करुणा—धनी सेठ की पत्नी हूँ, इसलिए जहाँ जाती हूँ, लोग सिर पर बैठाते हैं। ( मुस्कराते हुए) समाज-सेवा का काम भी मैने ऋपना मतलब सिद्ध करने के लिए शुरू किया है।

रामगरीव-समाज-सेवा से कौन सा मतदब सिद्ध होता है ?

करुणा—समाज-सेवा के बहाने घूमने-फिरने श्रौर मिलने-जुलने की स्वतत्रता मिली रहती है। ( कक कर ) खगेश जी, श्रापने पिछले दिनों मेरी प्रशंसा में जो कविता लिखी थी, वास्तव में उसमे सब कुछ सूठ था।

खगेश—( ज्ञाधिता से ) वह किवता मेरे नाम से छुपी श्रवश्य थी, पर उसका-रचयिता मै नहीं हूँ। एक निर्धन पड़ोसी है मेरा, उसे दो रुपये देकर वे दो दर्जन पक्तियाँ मैंने उससे ही लिखवायी थीं। ( रुक कर ) देवी जी वह बड़ा विद्वान है।

रामगरीब—विद्वान गरीब तो होते ही हैं। लोग मुक्ते भी विद्वान समक्तते हैं, पर डाक्टर साहब, सच मानिए यदि मै विद्वान होता तो शायद शहर की हवेलियाँ मेरी न होतीं।

सिंह -- रामगरीव जी, आज कल पैसा और कुर्सी देख कर आदमी को समकदार

या बेवकूफ़ कहा जाता है। मेरी ही मिसाल लीजिए। जब तक सब-इन्स्पेक्टर था, सभी त्राफिसर बेवकूफ़समभ्रते थे। जिस दिन कप्तान हुन्ना, होशियारी का ठप्पा लग गया।

खगेश—जीरासिंह जी, आप सत्य कह रहे हैं। एक समय था जब कोई मुम्भसे बात करना भी उचित नहीं सम्भता था। जहाँ मेरी तीन-चार पुस्तके प्रकाशित हुई कि लोगों ने पलकों के पालने में बैठा लिया।

करुणा —खगेश जी, श्रापकी वे पुस्तके कैसे निकली हैं १ उनमें तो कई किव-ताऍ होंगी।

खगेश—सब कवितास्रो के विषय में वही एक सत्य है। वही मेरे जीवन का सत्य भी है। (सक कर) पर मुक्त में एक मौलिकता भी है। प्राचीनतम, अप्राप्य पाडुलिपियों तथा पत्र-पत्रिकास्रो का मैने समह किया है। भिन्न-भिन्न पाडुलिपियों और पत्रिकास्रो की भिन्न-भिन्न पक्तियाँ मेरे प्रयत्न से एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। ये एक स्थान पर जड़ी पक्तियाँ एक नयी और मौलिक कविता का रूप ले लेती हैं।

श्राचार्य-कई पत्रों ने भी श्रापकी बड़ी तारीफ की है।

संगेश—मैंने अपनी चतुराई और चाटुकारी की सहायता से सम्पादकों से परिचय कर लिया है। एक सम्पादक के पुत्र का मै अवैतनिक शिक्षक हूं। दूसरों की पत्नी से राखी बंधवा कर...मैंने उसे अपनी भगनी बना लिया है। ( रुक कर ) आचार्य वे समस्त लेख मैंने स्वयं लिखवाये थे।

करुणा-श्रन्छा । यह मुक्ते नहीं मालूम था।

सिंह-तो अब नोट कर लीजिए।

रामगरीब—खगेश जी, त्रापकी एक पुस्तक प्रकाशित भी तो वड़ी सज-धज से े हुई थी।

स्वोहा—रामगरीव जी, उस पुस्तक के प्रकाशक मेरे ससुर हैं। श्रापने विवाह के समय दहेज के रूप में मैंने उस पुस्तक का प्रकाशन ही माँगा था। (कुछ मेंप कर) करुणा देवी इस सत्य के कारण मै श्रापनी करनी पर श्रापने कवित्व का प्रभुत्व नहीं जमा पाता।

रामगरीय — पत्नी पर प्रभुत्व किस प्रकार जमाया जाये यह मुक्तसे पूछिए। सिंह — (कुब दुख से) बड़ी देर से बनाया त्रापने। मेरी पत्नी तो मुक्त पर अपना-रीव जमा कर दुनियाँ से चली गर्था। श्राचार्य---रामगरीत्र जी, फिर भी श्राप सुना डालिए। हम लोगों के काम श्रायेगा।

रामगरीब---श्राप भी कुछ सुनाइए न।

श्राचार्य--श्रापके बाद सुनाऊँगा। (सुस्कुरा कर) मैं नागरिक हूँ, नेता के पीछे रहूँगा।

रामगरीय—( गला साफ कर ) पत्नी पर प्रभुत्व जमाने के लिए एक ही मूल-मत्र है—सदा उससे भूठ बोलना ( गम्भीरता से ) पर भूठ भी हिम्मत से बोलना चाहिए । घबराये कि बात डगमगा गयी । ( रूक कर ) मैं उसे मूर्ख समभता हूँ जो पत्नी से सच बोलता है । डाक्टर साहब, बिना भूठ बोले कोई भी श्राकती पत्नी पर प्रभुत्व जमा ही नहीं पाता ।

खनेश—रामगरीब जी क्या जीवन के अन्य चेत्रों में भी आप असत्य का आधार लेते हैं।

रामगरीय जी हाँ ! मेरा सारा केरियर ही भूठ पर बना है । मैंने श्रभी कहा न कि मैं भूठ हिम्मत से बोलता हूँ । ऐसी हिम्मत से मैं भूठ बोलता हूँ कि दूसरा श्रादमी सच भी उस हिम्मत से नहीं बोल सकता ।

श्राचार्य-हिम्मत तो बड़ी चीज है। पर श्राप श्रपनी हिम्मत का कोई सबूत तो दीजिए।

रामगरीय—मेरी हिम्मत का सबसे बड़ा सब्त तो मेरे कपड़े और मेरे विचार हैं। सच मानिए, मैने न जाने कितनी पार्टियाँ ज्वाइन की और छोड़ी। उन पार्टियाँ के अनुसार कपड़े और विचार बदले। ( रक कर ऊँचे स्वर में ) हिम्मत की बात तो यह कि एक पार्टी को छोड़ते ही, चौराहे पर खड़े होकर उसे जी भर गालियाँ दीं। डाक्टर साहब, गौर कीजिए, कल जिसकी तारीफ की, आज उसे ही हिम्मत से गाली दी (रुक कर) बड़ी बात है न करुणा देवी।

करुणा—बहुत बड़ी बात है। पर मेरे लिए नयी नहीं है। मैंने घर मे पित को गालियाँ दी हैं, उनसे भगड़ा किया है श्रीर घर से बाहर स्टेज पर पित- भक्ति पर लम्बे-लम्बे सारगर्भित भाषण दिये हैं। (इंस कर) दोनों चीजे एक साथ।

खगेश—(गद्गद् हो कर) करुणादेवी, त्रापका यह साहस, रामगरीब जी के साहस से भी महान है।

सिंह-(कुछ चिढ़ कर) कवि जी, हमारे साहस को आप नहीं जानते। कितने

चोरों श्रीर डाकुश्रों को पकड़ने के लिए हमें प्रमोशन मिले। हमारे साहस पर सब ने हमारी तारीफ की। श्रीर श्रसल बात यह थी कि हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले। हमारे सिपाहियों ने सारा काम किया। (दबे स्वर में) श्रव कहिए।

(सब की हॅसी)

करुणा—यह साहस सब से ऊँचा है। रामगरीव जी श्रव श्राप श्रपनी बात श्रागे बढ़ाइए। हम लोग उत्सुक हैं।

रामगरीब—करुणा देवी, त्राप जानती होगी, मेरी नेतागीरी म्युनिसपेलिटी के जुनाव से शुरू हुई थी। जुनाव के पूर्व बोट देने वालो से जितने वादे किये, जुनाव होते ही मैने उन वादों को बिना सकोच मुला दिया। जुनाव के पहले खोद-खोद कर जिनसे पहचान निकाली (हँस कर) जुनाव के बाद, याद दिलाने पर भी उन्हें न पहचान पाया।

श्राचार्य-क्या बात है ! (रुक कर) रामगरीब जी, सुना है पहले श्रापकी हालन सब तरफ से बड़ी कमज़ोर थी।

सिंह—स्त्रापने सुना था हमने तो सब कुछ देखा था। बड़ी कमजोर थी इनकी हालत।

रामगरीब—(जोर देते हुए) जी हाँ, बहुत ही कमजोर थी। श्रीर श्रब देखिए कैसा जोर है। बात यह है डाक्टर साहब कि मैंने नेता बनने के बाद वही काम किये हैं जो श्रानरेरी याने श्रवैतिनिक थे। मेरा तो श्रानुमव है कि श्रवैतिनिक कामों में ही बेतन श्रिषक मिलता है। मजे की बात तो यह है कि इस बेतन पर (हँस कर) इनकम-टैक्स भी नही लगता। (खगेश का खुला मुँड देख कर) खगेश जी, श्राप को श्राश्चर्य हो रहा है। मैं कहता हूँ कि यदि श्रासामी पहचाना श्रा गया तो पैसा बहता हु श्रा घर में चला श्राता है।

लगेश—श्राप का कथन सत्य है। लोगों का कथन है कि साहित्यिक निर्धन होते हैं, पर मेरा कथन है कि वे साहित्यिक निर्धन होते हैं जिनके पास स्वार्थ बुद्धि की कगाली होती है। मैंने चाहे साहित्य को न समभा हो, साहित्य का श्रध्ययन भी न किया हो. पर साहित्यिक कहलाता तो हूं। (क कर) मैं निर्धन नहीं हूं।

सिंह—वह तो मै जानता हूँ । पुलिस की डायरी में एक जगह नोट किया गया था कि आपके पास मोटर कैसे आ गयी, इसका पता चलाया जाय ।

# १४३ • सत्य किरण • कृष्णकिशोर श्रीवास्तव

रामगरीब--- ज़ीरासिह जी, खगेश जी उसके बाद ही मेरे पास आये थे। हम दोनों के प्रयत्न से वह नोट डायरी से काट दिया गया।

सिंह—मुक्ते मालूम है। मैने ही उसे कटवाया था। पर खगेश जी वह मोटर आपके पास आयी कैसे ?

खगेश-करुणा देवी जानती हैं।

श्राचार्य-तो श्राप ही बताइए न करुणा देवी।

करुगा—खगेश जी को मोटर करुगेश जी ने भेट की थी। दस हजार रुपये उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं।

सिंह-पर इस भेट का कोई सबब जरूर होगा। खगेश जी बताइए न।

खगेश—आपको याद होगा कि पार साल करुणेश जी को उनकी वर्ष-गाँठ पर नगर के साहित्यिको द्वारा एक अभिनन्दन प्रथ भेट किया गया था। वह अभिनन्दन ग्रंथ क्या है करुणेश जी की भूठी प्रशसा का पोथा। करुणादेवी जानती हैं। (क्क कर) करुणेश जी की इच्छा से मैंने यह कार्य कराया था।

आपार्य—(शोधता से) श्रो, तो मोटर उस मेहनत का फल थी। (हँस कर) बड़ा जोर है, श्रापकी कलम में खगेश जी।

करुणा—डाक्टर साहब, रामगरीब जी के भाषण भी बड़े जोरदार होते हैं। मैने सुने हैं।

रामगरीय—भाषण लिखने के लिए मैंने एक मुशी रख छोड़ा है। मुक्ते भाषण वहां समकाता है श्रौर वही रटाता है। यो मैंने दो-चार कलमधसीट भुखमरे श्रौर जमा लिये हैं। जहाँ दस का एक पत्ता भेजा कि बना हुश्रा भाषण चला श्राया। (रुक कर) मुक्ते एक ही कष्ट करना होता है उन्हें ठीक से रटने का। पर मै श्रपना काम दिल लगाकर करता हूँ। क्या मजाल कि कॉमा वगैरह तक की भूल हो जाय।

खगेश-भाषण भी श्राप हिम्मत से ही देते होगे।

रामगरीब — पूरी हिम्मत से स्टेज पर चढ़ता हूँ। जब बोलता हूँ तो लोग उसे मेरा ही भाषण समभते हैं। पत्रकारों को जब तब चाय पिलाता हूँ ताकि वे मेरे भाषण को अपने-अपने पत्रों में अच्छे स्थान पर छापे। बस

श्राचार्य— त्रापकी बाते सुन कर मेरी इच्छा भी प्रेस वालों से मिलने की हो रही है। रामगरीब जी, यह तो मैंने देखा कि त्राज-कल लोग समाचार-पत्रों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं।

ख्रेश्य--तभी तो हम लोग श्रपनी भावनाश्रों का व्यक्तिकरण समाचार-पत्रों के प्राध्यम से करते हैं। करुणा देवी श्रापका क्या विचार है ?

करुगा—पेपर में नाम छुपवाने की कोशिश तो मैं भी करती हूँ, पर साथ ही साथ यह भी कोशिश करती हूँ कि अपना कोई ऐसा रहस्य पेपर में न छुपने पाये जिससे अपने सामाजिक व्यापार में नुकसान हो।

रामगरीब-मुंह की बात छीन ली श्रापने, ठीक उसी तरह

करुगा—(शोवता से) जैसे त्राप लोगो के मुंह का कौर छीन लेते हैं।
( सब की हँसी, रामगरीब गर्म्भार हो जाते हैं।)

श्राचार्य—(बात बदलते हुए) रामगरीब जी कुछ दिनो पहले भिखारियो की समस्या पर पेपरों मे श्रापका जो भाषण छुपा था, वह मुक्ते बड़ा पसन्द

ऋाया था।

रामगरीब—(सम्हलते हुए) मेरे मुशी ने उस भाषण को तैयार करने के लिए न जाने कितनी पुस्तके और बड़े-बड़े नेताओं के दर्जनो भाषण पढे थे। इसके बाद मुशी ने उस भाषण को एक हफ़्ते में लिखा था। (हँस कर) और मैने (ज़ोर देकर) एक दिन में याद किया था। (रुक कर) ऐसे ही भाषणों ने मुक्ते आगे बढ़ाया है। ज़ीरासिंह जी, आपके बढ़ने का क्या कारण है... आपने बतलाया ही नहीं।

सिंह—मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ख़ुशामद का ही जोर था जो मुक्ते यहाँ तक ले आया। जब मै सब-इन्सपेक्टर हुआ तब अपने साहबों के सामने मैंने अपने को कान्सटेबल से बड़ा नहीं समका। साहब, वह अंगरेजो का जमाना था। उनके सामने इन चीजों की बड़ी कीमत थी। मै काम से ज्यादा इन चीजों की फिकर करता था और बढ़ता जाता था।

्रकरुणा—एक दिन करुणेशजी कह रहे थे कि श्राप लोगो को बड़ा तंग करते थे।

सिंह — (हँस कर) तंग ! नहीं जी, मै तो सरकार की बात मानता था । जब दो-चार साथियों को मारता और गालियाँ देता था तो साहब पीठ ठोका करते थे । (इक कर) आप से क्या छिपाऊँ, सन ४२ के आन्दोलन में मैने आज़ादी का नाम तक लेने वालों को ऐसा दुरुस्त किया था कि आज भी उनकी हिंड्डयाँ कडकती होंगी ।

खगेश-चूच्च्...यह तो कठोरता है।

सिंह--उन दिनों यही कर्तव्य समभा जाता था। श्रॅमरेज सरकार को मैने

त्रान्दोलन की कितनी गुप्त बातें बतायी थीं। उन्हीं बातों के दम पर कितने लोग पकड़े गये।

- 1

श्राचार्य-श्रापको इसमें क्या मिला था १

सिंह-प्रमोशन । त्रान्दोलन ठंडा हुत्रा त्रीर मै डी० एस० पी० हो गया।

करुगा-नयी सरकार श्राने पर श्रापकी इज्जत घट गयी होगी।

सिह—जी नहीं । हमारी नथी सरकार के ऋाने पर हमारी इज्ज़त ऋौर बढ़ गयी । (रुक कर) इसका कारण रामगरीब जी बतलाये । ये भी तो इज्ज़त बढ़ाने वालों में हैं ।

रामगरीव—बात यह थी करुणा देवी कि जीरासिंह जी जैसे पुलिस अधिकारी हम लोगों का सारा इतिहास जानते थे। यदि इन्हें दूर करते तो अपना सारा भंडा फोड होता। इसीलिए इन लोगों को गले लगाना ही पड़ा। (इस कर) यही तो राजनीति है।

खगेश—जीरासिंह जी, अब तो अबकाश प्राप्त कर चुके हैं आप। अब तो समय बड़ी कठिनाई से कटता होगा।

सिंह—नहीं किन जी, अन भी कहाँ आराम है। हमारी सरकार हम पर बड़ी खुरा है। हम पर सरकार को मरोसा भी बहुत है। ( रुककर कुछ एँउ से ) अन भी हम पाँच-सात बड़ी कमेटियों के मेम्बर हैं। अन इन्जत और बढ़ गयी है। (कुछ सोचते हुए) डाक्टर साहन एक चीज़ याद आयी।

श्राचार्य-तो जरूर कहिए, यहाँ तो अपना ही राज्य है।

सिह—कुछ दिनों पहले, पेपर में जहाँ यह ख़बर छपी थी कि मैं पुलिस का विशेष ऋषिकारी बना दिया गया हूँ .. उसी के नीचे यह भी छपा था कि ऋगपके गुरु प्रयोगशाला में मरे पाये गये। ख़बर में था कि प्रयोग करते समय.....

त्राचार्य-( **बीच में** ) वह ख़बर गलत थी।

सिंह-तो सच क्या था १

श्राचार्य — वास्तव में सत्य किरण का श्राविष्कार उन्ही का था। यदि वे जीवित रहते तो इस श्राविष्कार का सारा श्रेय उन्ही को मिलता। पर मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि इसका श्राविष्कारक मैं हूं। इसका सारा श्रेय मैं चाहता था, इसीलिए मैंने उन्हें श्रपने रास्ते से हटा दिया। (इक कर) मैंने उन्हें जहर दे दिया था।

[ इसी समय दरवाजे पर मिट्ड् लाल श्राकर जोरों से हँसता है। सब लोग चौंक कर उसी श्रोर देखने जगते हैं। ]

मिट्टू — मैंने भ्राप सबकी बातें बगल के कमरे से सुन ली हैं। डाक्टर साहब ! श्राज मैं सारी चीज समभ्त गया।

श्राचार्य-( डाँट कर ) मिट्ठूलाल ।

मिट्टू--- अब आपकी डॉट का मुक्त पर कोई असर नहीं होगा। दुनिया में मै आपकी वैज्ञानिकता का ढोल पीटूंगा। आपके साथ इन सब के गुरा भी गाऊँगा।

करुगा-( घबरा कर ) तुमने सारी बाते सुन ली हैं।

मिट्टू — जी। करुणेश जी का प्रेम, त्र्यापकी समाज सेवा। ( हँसी, आचार उसकी श्रोर बढते हैं।) वही रुकिए डाक्टर साहब, मैं सब जान गया हूँ। खगेश जी का साहित्य, रामगरीब जी की नेतागीरी, जीरासिंह जी की ईमानदारी । कल तक सारी दुनिया भी जान जायेगी डाक्टर साहब, नमस्ते...मैं चल दिया।

(हँसी, प्रस्थान । उसकी हँसी नेपथ्य में कुछ देर सुनायी देती है।) रामगरीब---डाक्टर साहब, अब क्या होगा १

लगेश—मै श्रपने साहित्य पर एक मित्र से श्रालोचनात्मक ग्रथ लिखा रहा था
...श्रव वह यों ही रह जायेगा।

सिंह-मैं भी कई राष्ट्रीय समितियों का मेम्बर हूं।

करुगा-( घबरा कर ) डाक्टर साहब, कुछ की जिए । हमें बचाइए ।

श्राचार्य—श्राप लोगों से श्रिधिक मुक्ते श्रपनी चिन्ता है। (सोचते हुए)
मैं इस सत्य किरण के श्राविष्कार को ससार के सामने नहीं जाने दूँगा।
सत्य किरण की सत्यता न कोई जानेगा श्रोर न कोई मिट्ठू की बातों पर
भरोसा करेगा। मिट्ठूलाल की बाते सत्य किरण ही सत्य कर सकती है।
पर सत्य किरण से श्रिधिक महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। श्राप लोग विश्वास
रखिए...हम लोग दुनिया की श्रांखों से नहीं गिरेंगे।

सब--श्राप थन्य हैं डाक्टर साहब।

[ डाक्टर खिड्की से श्राती सत्य किरण को देखता है श्रीर सब डाक्टर की श्रोर देखते हैं। पदी धीरे-धीरे गिरता है। ]

#### बन्दी

#### .

# जगदीश चन्द्र माथुर

[ उत्तर भारत के एक गाँव में एक बडे घराने के बगले का बगीचा | एटस्मूमि में मकान की भजक । मकान में जाने के जिए वायीं तरफ़ से रास्ता है और बाहर जाने के जिए दाहिनी तरफ । समय चैत्र प्नो की सध्या । चाँवनी का साम्राज्य गोधूजि वेजा में ही फैंज रहा है । राय तारा नाथ हेमजता के साथ एक स्थान की श्रोर सकेत करते हुए श्राते हैं । ]

राय साहच-न्त्रीर यही वह स्थान है जहाँ तुम्हारी माँ पूजा के बाद तुलसी जी को पानी चढ़ाने श्राती श्रीर में.. ...

हेमलता-- श्राप तो नास्तिक रहे होंगे पापा १

राय साहब— तुम्हारी मॉ को चिदाने के लिए। लेकिन उसकी श्रद्धा श्रिडिंग थी। श्रीर तभी मैं बगीचे के किसी कोने में शायद वही तो...वह देखती हो न पत्थर १

हेमलता—याद है। राय साहब—क्या याद है <sup>१</sup>

हेमलता— कि उस पत्थर पर बैठ कर श्राप सुके सितारों की कथा सुनाया करते थे। ( दक कर मानो कुछ याद श्रायी हों) पापा, कलकत्ते में सितारों-भरा श्रासमान मानो मेरे मन के कोने में दुबका पड़ा रहता था, लेकिन यहाँ ( स्निग्ध स्वर ) गाँव श्राते ऐसे ही खिला पड़ता है, जैसे श्राच इस चैत्र पूनों की चॉदनी !

राय साहब—श्रासमान भी खिला पड़ता है श्रौर तुम्हारा मन भी बेटी ! ( हॅसता है। कुड़ इंक्क कर ) बजा क्या है ! ( श्राहिस्ता से ) गाड़ी का तो वक्त हो गया होगा ! हेमलता—ग्राप भी पापा। (रूठ कर) समभते हैं कि मुक्ते यूँ तो चाँदनी भावी ही नहीं, सिर्फ.....

राय साहब—( बात पूरी करते हुए) बीरेन की इन्तजारी की घड़ी में ही खिली पड़ती है। ( हँसते हैं।) बुराई क्या है श्वीरेन मला लड़का है, इसलिए तो यहाँ आने का न्योता दिया है उसे। देखूँ गाँव की आभा उसके मन चढ़ती है या नहीं?

हेमलता-जैसे जनम से ही शहर की धूल फॉकी हो।

राय साहब — वही समभो । कहता था न कि बचपन मे पिता के मरने पर बरेली चला गया श्रीर उसके बाद लखनऊ श्रीर तब कलकत्ता . .

हेमलता—मुक्ते भी तो आप बचपन मे ही कलकत्ते ले गये और अब लाये हैं गॉव पहली बार.....

राय साहब-मै तुम्हें लाया हूं बेटी या तुम मुक्ते १

हेमलता—पापा, त्राते ही मैं तो यहाँ की हो गयी। न जाने कितने युगों का नाता जुड़ गया। ( उह्न्लास पूर्ण स्वर ) यह हमारा घर, पुरानी कोठी, जिसकी दीवार में पड़ी दरारें मुस्कान मरे मुखड़े की सिलवटे हैं! ये दूर दूर तक फैले हुए खेत, जिन पर दबे पाँव दौड़ते दौड़ते हवा उन पर निछावर हो जाती है और यह चाँदनी जो जितनी हॅमती है उतना ही छिपाती भी है। ( तन्मय ) कलकत्ते मे चैत्र की चाँदनी और ईद के चाँद में कोई अतर नहीं होता। लेकिन यहाँ, भोपड़ियों पर बाँस के अुरमुटों में, खेत-खिलहान पर, बे-हिसाब, बे जुबान, बे-भिभ्भक चाँदनी की दौलत बिखरी पड़ रही है। श्रोह, पापा!

## ( श्रपरिमित सुखानुभूति का मौन )

श्राया-( नेपथ्य में ) हेम बीबी चाय तैयार है !

- राय साहब-चाय ! इतनी देर में १

हेमलता—अग्राया की ज़िद! कहती है सदीं हो चली है, थोड़ी चाय पी लो। (मकान की श्रोर रुख करके) यहीं ले श्राश्रो श्राया, बगीचे में। श्रीर दो मूढे भी

राय साहब—( स्पृति के सागर में उतराते हैं।) सोचता हूँ कि श्रगर दुम्हारी माँ दुम्हारी तरह कोल या लिख पाती तो वह भी कवि या दुम्हारी तरह श्रार्टिस्ट होती।

हैमलता अगर मॉ बोल पाती तो आपको कलकत्ते न जाने देती!

राय साहब—रोका था। दो चार ऋाँसू भी गिराये थे। लेकिन क्या दुम सच मान सकती हो हेम, कि मै न जाता १ कैसे न जाता १ सारं केरियर का सवाल था। यह जमीदारी उन दिनो भरी-पुरी थी, लेकिन आख़िर को ले न डूबती मुक्ते ऋपने साथ !

हेमलता—काश इस गाँव में ही हाईकोर्ट होता ! यही आप वकालत करते और यहीं जज हो जाते !

राय साहब — वाह बेटी ! तब तो यहीं वह बड़ा अस्पताल भी होता जहाँ उम्हारी माँ की लम्बी बीमारी का इलाज हुआ था और यहीं वह कालिज श्रीर हाई स्कूल होते, जहाँ उम्हारी शिद्धा-दीद्धा हुई श्रीर यहीं वे थियेटर सिनेमा...

( श्राया का प्रवेश । हाथ में ट्रे । अपनी धुन में बात करती है ' )

श्राया—यहीं तो मैं कहती थी सरकार ! इस देहात में कैसे हेम बिटिया की तिबयत लगेगी । सनीमा नहीं, येटर नहीं, क्लब नहीं । (पीछे की तरफ़ देख कर पुकारती हुई ) श्रदे श्रो चेतुश्रा, किघर ले गया मेज ?...देहात का श्रादमी, समक भी तो मोटी है ! (चेतुश्रा एक हाथ मे छोटी सी टेबल श्रीर एम में मुद्दा लिये हुए श्राता है ।) उधर रख...हाँ वस (मेज़ पर चाय की ट्रे रख देती है । चाय बनाती हुई ।) श्रापके लिए भी बनाऊँ सरकार ?

राय साहब—( कुछ श्रनिश्चित से मूढ़े पर बैठते हुए ) मे रे लिए..... श्राया—(चेतुम्रा को खडा देख कर) श्ररे खड़ा क्यों है १ दूसरा मूदा तो उठा ला दौड़ कर।

चेतराम-जाते हुए अभी लाया जी !

श्राया—( प्याला देती हुई ) लो बीबी जी, गर्म कपडा नहीं पहना तो गर्म चाय तो लो ।

हेमलता—तुम तो त्राया समभती हो कि जैसे हम बरफ की चोटी पर बैठे हैं। त्राया—(दूसरा प्याबा बनाते हुए) नहीं हम बीबी, देहात की हवा शहरवालों के लिए चडी होती है चंडी!

हेमलता-तुम भी तो देहात ही की हो श्राया।

श्राया—श्रव तीन चौथाई जिन्दगानी तो गुंबर गयी श्राप लोगो के सग (चाय का प्याला राय साहब की श्रोर बढ़ाते हुए) लीजिए सरकार ! (राय साहब को देख, कुछ चौंक कर) श्ररे !

राय साहब-(प्याका छेते हुए ) क्यों क्या हुआ ?

अप्राया—आप भी सरकार गजब करते हैं। यहाँ खुले मे आप यों ही बैठे हैं।
- (घर की तरक़ तेज़ी से बढ़ती है।)

हेमलता-किघर चली आया ?

श्राया—(जहदी से) ड्रेसिंग गाउन लेने ।...साहब का बेरा कलकत्ते से श्राता तो ऐसी गफलत क्यों होती ?

#### (चली जाती है।)

राय साहब —हा हा हा ( ठहाका मारते हैं।) गुड श्रोल्ड श्राया ! (चाय पीते हुए) समभती है कि सारी दुनिया नादान बच्चो का भुड है श्रीर श्रकेली वह माँ है।

हेमलाता—क्या सच उसे देहात नहीं सुहाता पापा १ मै नहीं मान सकती। मगर (चेतू मुद्दा के श्राया है।) यहीं रख दो मूदा, मेज के पास।

राय साहब-- मुक्ते ये पुराने मूढे पसद हैं। कमर बिलकुल ठीक एंगिल में बैठती है। (चेत् को रोक कर) ए, क्या नाम है तुम्हारा ?

चेतराम-जी, चेतराम !

राय साहब-कहार हो १

चेतराम-मुसहर हूँ सरकार !

राय साहब — मुसहरों की तो एक बस्ती थी करीब ही कहीं, गन्दी-सङ्गी। बाप का नाम ?

चेतराम—कमत्राम !... श्रव गन्दगी नहीं है सरकार ! , राय साहव—श्ररे, तू कमतू का लड़का है ? हेमलता—क्यो नहीं है श्रव गन्दी बस्ती ?

#### (आया का प्रवेश)

श्राया—लीजिए सरकार ड्रेसिंग गाउन, जब बैठना ही है यहाँ खुले में तो... श्ररे तू यहीं खड़ा है चेत् ?

राय साहब—( दूर्सिंग गाउन पहनते हुए) श्राया, यह तो उसी कमत् का लड़का है जो १४ वरस पहले यहाँ.....

श्राया—हॉ, सरकार मैंने तो उसे ही बुलाया था, मगर उसने लड़के को मेज दिया। ख़ैर, जाने-पहन्त्राले का लड़का है। चोरी-श्रोरी करेगा तो पकड़ना मुशकिल नहीं।

हेमलता—उम तो श्राया—

श्राया—ेश्चरे हा बीबी जी, श्रव ये देहाती सीधे-सादे नहीं रहे । हमारे-तुम्हारे

कान काटते हैं। चेत् चाय की ट्रे ले कर जल्दी श्राना । पलग-वलग ठीक करने हैं। (चलते चलते) देखूँ बावचीं ने खाना भी तैयार किया कि नहीं।

राय साहब-डीयर स्रोल्ड स्राया।

( श्राया जाती है। राय साहब चाय की चुस्की छेते हैं।)

हेमलता-चेतराम !

चेतराम-जी बीबी जी।

हेमलता-मुसहर बस्ती में अब गन्दगी नही है ! क्यों ?

चेतराम-बस्ती ही बह गयी सरकार !

राय साहब-बह गयी १

चेतराम—पिछले साल बहुत जोर की बाद श्रायी। हमारी तो बस्ती ही ख़त्म हो गयी। चालीस घर थे। मेरे दादा के पास धनहर खेत था श्राठ कट्टा। जैसे-तैसे महाजन से छुड़ाया। वह भी बालू में पड़ गया। श्रीर कान्ह्र काका की चार बकरी थीं । सब पानी....

राय साहब-सरकारी मदद मिली ?

चेतराम—बातचीत तो चल रही है पर ऋब तो हम लोग पहाड़ी की तलहरी में चले गये हैं। नयी रोली बस रही है।

राय साहब—श्रो हो, बड़े जोम हैं। लेकिन वहाँ तो ऊसर जमीन है। खेती की गुजायश कहाँ १

चेतराम—मुसकिल तो हुई है सरकार । पर बारी-बारी से दस-दस जन मिल कर तैयार करते हैं। एक बॉध बन जाय तो बेड़ा पार है सरकार ।

राय साहब-हिम्मत तो बहुत की तुम लोगो ने ।

हेमलता—लेकिन है मुसीबत ही। रोज का खाना पीना कैसे चलता होगा इन लोगों का?

राय साहब-यही, नौकरी मजूरी। जब मिल जाय।

चेतराम—वह तो हुई सरकार ! पर अब तो बॉस का काम करने लगे हैं। हाट-बाज़ार में विक जाता है। इनसे भी बढ़िया मूढे बनाने लगे हैं।

राय साहब-- ऋच्छा १ लाना भई हमारे लिए भी एक सेट।

चेतराम—ज़रूर सरकार ! दादा तो इसी में लगे रहते है रात दिन। मैने भी टोकरी बनाना सीख लिया है, रग-बिरगी। लोचन मैया को बहुत पसंद हैं। कहते हैं सहर में तो बहुत विकेंगी..... हेमलता-तो तुम्हारे भाई भी हैं ?

चेतराम—( इंसता है।) न बीबी जी । लोचन भैया १ लोचन भैया तो . सब के भैया है । बहते हैं...

राय साहब-जगत मैया !

श्राया-(नेपध्य में) चेत्, श्रो चेत् !

चेतराम-चाय ले जाऊँ सरकार १

राय साहब—हाँ ! श्रौर तो नहीं लोगी हेम ?

हेमलता- उ .हॉ...हॅ...नहीं। ले जास्रो !

चित् छे जाता है। राय साहब ड्रेसिंग गाउनकी जेव में हाथ डाल कर इमने लगते है।

राय साहब—तो यह है इन लोगो की जिन्दगी। गरीब भी श्रीर गन्दे भी। उन दिनो तो उस टोली में बिना नाक बद किये जाना हो ही नहीं सकता था। बाप इसका मेहनती था। असल में काम करने में पक्के है ये लोग, लेकिन हैं जाहिल!

हेमलता—पापा, ऋपको याद है हमारे ऋार्ट मास्टर ने वह तसवीर बनायी थी 'किसान की सॉफ'—कधे पर हल, ऋागे बैल, थका-मॉदा किसान, सॉफ की चित्ताकर्षक रगीनी मे भी निर्लिस.

राय साहब-पाँच सौ रुपये दाम रखा था न उन्होंने उसका ?

हेमलता—पापा, श्रापने गौर किया इस चेतराम की शक्क उससे मिलती है...

मास्टर साहब कहते थे देहाती जिन्दगी श्रौर दृश्यों मे श्रुनगिनती मास्टरपीसेज के बीज बिखरे पड़े हैं। एक-एक चेहरे मे सदियों का श्रवसाद है।
एक एक माकी में युगों की गहराईं। श्रमुता शेरगिल .....

राय साहब—ऋमृता शेरगिल...भई, उसकी तसवीरों पर तो मातम-सा छाया रहता है।

हेमलता—वह तो ऋपना ऋपना ऐटीट्यूड है। ऋपनी भंगिमा लिकिन पापा, यह तो मानिएगा कि शेरगिल के रगों मे भारत के गाँव की मिट्टी भलक रही है। पापा मुक्ते लगता है जैसे मेरी कूची, मेरे ब्रुश को यहाँ ऋाकर नयी दृष्टि मिली हो। कितने चित्र मैं यहाँ खींच सकती हूँ १ पकते हुए गेहूँ के खेत में चिकत-सी किसान बाला। रग-बिरगी बॉस की टोकरियाँ बनाता हुआ इसी चेतराम का बाप स्वेर की किरण में छुली-सुली-सी गाय की दुहता हुआ ग्वाला..... गूँगी तसवीरे जान पड़ते हैं श्रीर बातचीत घटियाँ, श्रगर कोई जाना पहचाना न हो।" लेकिन तुमने यह कैसे समक्ष लिया कि मुक्ते वीराना पसन्द नहीं।... .मैं तो चौधरी साहब से भी पल्ला खुड़ाकर भागा।

राय साहब—तो शायद उन्होने तुम्हें समूची दास्तान धुनानी शुरू कर दी होगी।

बीरेन — जी हॉ, यह बताया कि वे साल भर मे एक बार, सिर्फ एक बार, कलकत्ते की रेस में बाजी लगाने जाते हैं। यह भी बताया कि गवर्नर साहब के जिस डिनर में उन्हें बुलाया गया था, उसका निमत्रण-पत्र अब भी उनके पास है और यह कि इस गाँव में अब तक जितनी बार कलक्टर आये हैं, उनके दिन और तारीख़ें उन्हें पूरी तरह याद हैं।

हेमलता-गजन है।

राय साहब-हाँ भाई याददाश्त चौधरी की लाजवाब है।

दिन—याददाश्त की तुनिया में ही रहते जान पड़ते हैं ? इसलिए जब उन्होंने स्टेशन पर सामान की देखमाल का जिम्मा लिया तो मैंने भी छुटकारे की साँस ली श्रोर रास्ता छोड़कर खेतो की राह बस्ती की श्रोर चल दिया।

#### (आया का प्रवेश)

श्राया—बीरेन बाबू, पहले गर्म चाय पीजिएगा या फिर खाने का ही इन्तजाम... वीरेन—श्रो ! हलो श्राया कैसी हो १

श्राया—मैं तो मज़े ही में हूँ। लेकिन श्रापके श्राने से हमारी हेम बीबी के लिए चहल-पहल हो गयी वरना.....

हमलता—वरना क्या १ मुक्ते तो कलकत्ते की चहल-पहल से यहाँ का सूना संगीत ही भाता है।

राय साहव — श्राया, हेम की उलटबॉिंस तुम न समस्तोगी। बीरेन — लेकिन, श्राया, श्रव मैं इस जंगल में मगल करने वाला हूँ। श्राया — भगवान वह दिन भी जल्दी दिखावें मैं तो हेम बिटिया.....

हेमलता—चुप भी रहो, आया !

राय साहब-( उहाका ) हा, हा, हा !

वीरेन—मैं दूसरी बात कह रहा था । मेरा मतलब है इस गाँव की काया-पलट करना । यह गाँव मेरा इन्तजार कर रहा है, जैसे...जैसे.....

हेमलता—जैसे वीगा के तार उस्ताद की उँगलियों का (किचित हास ) ख़ब ! राय साहब—( हँसते हुए ) हा, हा, हा! बीरेन, है न मेरी बिटिया लाजवाब ?

#### १६४ • बन्धि • जगदीश चन्द्र माशुर

बीरेन—लेकिन वीगा के सुर में वह मस्ती कहाँ जो एक नयी दुनिया के निर्माण में है।

हेमलता—( व्यंग्य ) कोलम्बस !

राय साहब—नयी दुनिया का निर्माण । यह तो दिलचस्प बार्त जान पड़ती है बीरेन ! सुनें तो. ....

वीरेन—जिस रास्ते से —शार्टकट से — मैं आया हूँ, उससे लगी हुई जो ज्मीन है, थोडी ऊँची और समतल, उसे देखकर मेरी तिवयत फड़क गयी और मैंने तय कर लिया कि .

श्राया-बीरेन बाबू!

बीरेन—( अपनी बात जारी रखते हुए) कि बिलकुल श्राइडियल रहेगी वह जगह ! बिलकुल मानो उसी के लिए तैयार खड़ी हो.....

राय साहब-किसके लिए १

श्राया—सरकार बीरेन बाबू की बातें तो सावन की भरी हैं, पर मुक्ते तो बहुतेरा काम पड़ा है।

हेमलता—(चचल) इन्हें खाना मत देना श्राया !

बीरेन — (उसी धन में) मैं कहता हूं पापाजी उससे बेहतर जगह. ....

राय साहब — ना, भई, बीरेन । पहले आया का हुक्म मान लो । हेम, कमरा इन्हें दिखा दो । गर्म पानी का इन्तजाम तो होगा ही । जब तैयार हो जाये और खाना भी, तो आया, मुक्ते खबर दे देना ।

श्राया - लेकिन इस मौसम में बाहर रहिएगा देर तक तो

राय साहच-वस अभी आया। चौधरी साहब इस बीच में आयें तो दो बात उन से भी कर लूँगा।

बीरेन—(जाते-जाते) लेकिन, पापाजी, आप गौर करके देखिए, ग्रामोद्धार-सिप्ति के लिए पहाड़ की तलहटी वाली जमीन से मौजूँ और कोई जगह हो ही नहीं सकती ! मैने उन लोगों से

(जाता है।)

राय साहब—प्रामोद्धार-समिति ! ख़याल तो श्रच्छा है। एक जमाने मे मैंने भी (सामने देखकर) कौन ? चेत् ! श्ररे त् यहाँ कैसे खड़ा है ? चेत—सरकार.....

( रुक जाता है।)

राय साहब-क्या गर्म पानी तैयार नहीं १

चेतू—कर त्राया सरकार ! कमरा भी सफा है । राय साहब—ठीक । चेतू—सरकार !

(भिभक कर रुक जाता है।)

राय साहब—क्या बात है चेत् १ चेतू—सरकार वह तलहटी वाली जमीन । राय साहब—कौन जमीन १

चेतू-जी नये साहब जिसे लेने की सोच रहे है।

राय साहब — ऋरे बीरेन ! ऋच्छा वह जमीन, जहाँ वह प्रामोद्धार-समिति बैठायेंगे।

चेतू — लेकिन 'सरकार उस पर तो हम लोग ऋपना नया बसेरा कर रहे हैं। श्राठ दस बाँस की कोठियाँ — ऋरसुट — लग जायों तो बेड़ा पार हो जाय।

राय साहब—ग्ररे तुम मुसहरों का क्या । जहां बैठ जाश्रोगे, बसेरा हो जायेगा, लेकिन गॉन में जो उद्धार के लिए काम होगा—( घोड़े के टाफों और ताँगे की आवाज़ ) यह क्या ? ताँगा श्रा गया क्या ? देख भई, बीरेन बाबू का सामान उतार ला। (चेनू बाहर जाता है। ताँगा रुकने की आवाज़ ) चौधरी साहब हैं क्या ?

बालेश्वर—( बाहर ही से बोजता हुआ आता है।) जी, चौघरी साहब ने ही मुक्ते मेजा है सामान के साथ। मेरा नाम बालेश्वर है, बी० पी० सिन्हा। श्रीर ये हैं करम चद बरैठा। (करम चद नमस्ते करता है।) बच्चू बाबू के चचेरे माई हैं। मै चौघरी साहब का मतीजा हूं।

राय साहब-कहाँ रह गये चौधरी साहब ?

बाले श्वर—जी ताँगे मे त्राने की वजह से उनके घूमने का कीटा पूरा नहीं हुआ तो फिर से घूमने गये हैं।

राय साहब—( इँसते हुए ) ख़ूब !

करम चन्द—हम लोगों ने सोचा कि आपका सामान भी पहुँचा दें और आपके दर्शन भी हो जायें।

बालेश्वर-बात यह है कि देहात में कोई 'लाइफ' नहीं।

करम चन्द-जबसे शहर से लौटे हैं, जान पड़ता है कि बन्दी बन गये हैं। 'ट्रान्सपोर्टेशन फार लाइफ !'

राय साहब-क्या करते थे शहर में १

बालेश्वर -- करम चद तो इटरमीडियेट तक पढ कर लीट आये और मैं .. करम चन्द-बात यह है कि इम्तहान के परचे ही बेढगे बनाये थे किसी ने । बालेश्वर-मै तो बी० ए० कर रहा था श्रीर एक दफ्तर मे किरानी की नौकरी के लिए भी दरक्वास्त दे दी थी, मगर सिफ़ारिश की कमी की वजह से . . राय साहब-किरानी १ तुम्हारे यहाँ तो कई बीघे खेती होती है। बालेश्वर-पढ़ाई-लिखाई के बाद भी खेती! पढे फारसी बेचे तेल! करम चन्द--श्रीर फिर शहर की लाइफ की बात ही श्रीर है। खाने के लिए होटल, सैर के लिए मोटर, तमाशे के लिए सिनेमा। राय साहब-सहते कहाँ थे १ बालेश्वर - शहर में रहने का क्या ? चार त्रागुल का कोना भी काफी है। करम चन्द---शहर की सड़के यहाँ के बैठक-ख़ाने से कम नहीं। वह चहल-पहल वह रगीनियाँ। राय साहब-भई, यह तो तुम लोग गलत कहते हो । मैंने अपने बचपन श्रीर जवानी के अनेक सुहाने बरस यहाँ गुजारे हैं। बालेश्वर-तब बात श्रीर रही होगी, जज साहब ! करम चन्द--श्रीर फिर छोटी उम्र मे शहर की मनमोहक जिन्दगी से गाँव का मिलान करने का मौका कहाँ मिलता होगा। राय साहब-मन मोहक ख़ैर । श्राजकल क्या शगल रहता है ? करम चन्द---गले पड़ी ढोलकी बजावे सिद्ध । सोचा कुछ पढे-लिखे. जानकार लोंगो का क्लब ही बना ले। बालेश्वर-वह भी तो नहीं करने देते लोग। राय साहब-कौन लोग १ करम चन्द—इस गाँव की पालिटिक्स त्रापको नहीं मालूम १ राय साइब-यहाँ भी पालिटिक्स है ? बालेश्वर-जबरदस्त ! बात यह है कि मै ग्रीर करम चन्द तो ढग से क्लब चलाना चाहते हैं। प्रेज़ीडेंट, दो वाइस प्रेजीडेंट, एक सेक्रेटरी, दो ज्वाइट सेक्रेटरी, पाँच कमेटी मेम्बर। करम चन्द-जी हाँ, यह देखिए ! ( एक कागृज निकाल कर राय साहब को दिखाता है।) इस तरह लेटर-पेपर छपवाने का इरादा है। ऊपर क्लब का नाम रहेगा त्रीर .यहाँ हाशिए में सब पदाधिकारियों के नाम श्रीर.

बालेश्वर—लेकिन ठाकुरों की बस्ती में दो श्रादमी हैं. धरम सिंह और किशन-

#### १६८ •• संकेत

कुमार सिंह। कहते हैं, दोनों वाइस प्रेज़ीडेंट उन्हीं के रहें श्रौर कमेटी में भी तीन श्रादमी। मैने कहा कि एक ज्वाइट सेक्रेटरी ले लो श्रौर दो कमेटी के मेम्बर।

राय साहब-वे भी तो पढे-लिखे होगे।

करम चन्द-जी हाँ, कालेज तक।

राय साहब—तब १

करम चन्द—न्त्रपने को लाट साहब समभते हैं। कहते हैं, क्लब होगा तो उन्हीं के मोहल्ले में।

बालेश्वर—भला श्राप ही सोचिए, हम।लोगो के रहते हुए ठाकुरो की बस्ती में क्लब कैसे खुल सकता है १

करम चन्द--श्राप ही इसाफ कीजिए, जज साहब।

राय साहब — भई, इसके लिए तुम बीरेन से बात करो । यह लो बीरेन आ गये। बीरेन—( हेम के साथ आते हुए) पापा जी आमोद्धार-समिति वाली वह बात मैने पूरी नहीं की:।

राय साहब—बीरेन वह बात तुम इन लोगो को समक्ताश्रो। यह हैं बालेश्वर उर्फ बी० पी० सिन्हा श्रीर ये हैं करम चन्द बरैठा। गाँव के पढ़े-लिखे नौजवान! क्लब खोलना चाहते हैं। मैं तो चलता हूँ, देरी हो रही है। हेम बेटी, बीरेन को देर मत करने देना।

#### (चले जाते हैं।)

बीरेन-श्रन्छा तो गाँव मे क्लब स्थापित करना चाहते हैं श्राप ?

बालेश्वर---जी हॉ । यह देखिए यह है हम लोगो का लेटर-पेपर श्रीर नियमावली का मसौदा । बात यह है कि.....

बीरेन-श्राइए मेरे कमरे मे चलिए, वहाँ इत्मीनान से बातें होगी। इधर से चिलिए। मै श्रमी श्राया।

#### (बाछेश्वर श्रीर करम चन्द जाते हैं।)

हेमलाता—मैं यहीं हूँ। जल्दी करना नहीं तो जानते हो श्राया वह ख़बर लेगी कि. .

बीरेन—दुम भी चलो न ! क्या उमदा मेरी योजना है । सुनकर फड़क जान्नोगी । हेमलता—कमरे मे चलूँ ! उह,...देखते हो यह चॉदनी (बाहर दूर से सम्मिकत स्वर में गाने की भावाज़) ऋौर सुनते हो यह स्वर, मानो चेंदनी बोलती हो !

१३

बीरेन-( जाते जाते शरास्त भरे स्वर में ) मैं तो देखता हूँ बस किसी का चाँद-सा मुखड़ा श्रीर सुनता हूं तो श्रपने दिल की धड़कन ( हाथ हिलाते हुए ) य य! हेमलता — ( मीठी मुस्कान ) भूठे। ( सम्मिलित सगीत-स्वर निकट आ रहा है, स्त्री-पुरुष दोनो का स्वर ) चननिया छटकी मो का करो राम। गगा मोर महया जमुना मोर बहिनी चॉद सूरज दूनो भइया मो का करो राम । चननिया छुटकी...... सोसु मोर रानी, ससुर मोर राजा देवरा हवे सहजादा मो का करो काम चननिया छटकी मो का करो राम ! [ गाने के बीच मे चेत् का जल्दी से आना और बाहर की तरफ़ हेमलता-कौन चेत् ? कहाँ जा रहे हो ? चेत्-जी...वह...वह.. गाना हेमलता-बड़ा मुन्दर है। चेतृ - मेरी ही बस्ती की टोली है। हर पूनो की रात को गाँव के डगरे-डगरे घूमती है। हेमलता-इधर ही त्रा रही है। चेतू--सामने वाले डगरे मे । वह देखिए । श्रीर देखिए उसमें वह लोचन भैया भी हैं।.... हेमलता-कहाँ १ चेतू-वह मिर्ज़ई पहने । मैं चलता हूँ बीबी जी । वे लोग मुफे बुला रहे हैं..... ( जाता है। गाने का स्वर निकट श्राकर दूर जाता है।) "मो का करो राम...मो का करो राम !" हेमलता—( श्रव स्वर मंद हो गया है।) "चननिया छटकी मो का करो राम !" त्र्रोह, कैसी मनोहर पीर है यह ! श्राया-हिम बीबी, हेम बीबी । इस ठड में कब तक बाहर रहोगी ? हेमलता—( उच्च स्वर ) श्रभी श्रायी श्राया । (फिर मद स्वर में ) चॉदनी श्रीर मैं भैं श्रीर बीरेन 'लेकिन यह गाना श्रीर वह...वह...लोचन ! (विचार-मग्न श्रवस्था में प्रस्थान )

#### दूसरा दृश्य

[स्थान वही । पन्द्रह रोज़ बाद । समय सबेरे । बाहर से राय साहब और एक व्यक्ति की बातचीत का श्रस्पष्ट स्वर श्रीर फिर थोडी देर में उहाका मार मार कर हँसते हुए राय साहब का प्रवेश ।]

राय साहब—हा, हा, हा ' वाह भाई वाह ' सुना बेटी हेम ! हेम ' हेमलता—( नेपच्य में ) श्राई पापा ' राय साहब—हा, हा, हा '

( हेम का प्रवेश, हाथ में एक बड़ा-सा चित्र श्रीर मश । ) हेमलता—क्या बात हुई पापा ?

राय साहब—हेम हमारे चौधरी साहब भी लाजवाब हैं! अभी तो मुक्ते फाटक पर छोड़ कर गये हैं। सबेरे की चहलकदमी मे इनका साथ न हो तो मैं तो इस देहात मे गुँगाभी हो जाऊँ और बहरा भी!

हेमलता-- श्राप तो श्राज उनके घर तक जाने वाले थे।

राय साहब--गया तो था, यही सोच कर कि थोड़ी देर के लिए उनकी बैठक में भी चलूं, लेकिन बाहर से ही बोले, "वहीं ठहरिए !"

हेमलता-अरे ।

राय साहब—कहने लगे, ''पहले मै ऊपर पहुँच जाऊँ, तब श्राप कार्ड मेजिएगा श्रीर तब बैठक में जाना सुनासिब होगा ! क्रायदा जो है।

हेमलता—( हैंसती है।) ऐसी भी क्या अॅप्रेजियत ?

राय साहब — आरे भी तो सुनो। घर में उनका जो प्राइवेट कमरा है, उसमें बाहर एक घटी लगी है। जिसे भी अन्दर जाना हो, घंटी बजानी होती है। बिना घंटी बजाये अगर कोई अन्दर आ गया तो चौघरी साहब उससे बात नहीं करते, चाहे उनकी बीवी हो।

हें मलता—मालूम होता है मनुस्मृति की तरह एटीकेट संहिता चौधरी साहब छोड़ कर जायेंगे।

राय साहब्र लेकिन त्रादमी दिल का साफ और बिलकुल खरा है, हीरे की मानिन्द । दूसरे के एक पैसे पर हाथ नहीं लगाता।

#### १७१ •• बन्दी • जगदीश चन्द्र माशुर

हेमलता—तभी शायद बीरेन ने उन्हें ग्रामोद्धार-समिति का श्राँडीटर बनाया है। राय साहब —बीरेन से कह देना कि चौधरी साहब हिसाब में बहुत कई हैं। कह रहे ये कि चूकि इस सस्था में उनका भतीजा बालेश्वर शामिल है, इस लिए इसकी तो एक एक पाई पर निगाह रखेंगे!

हेमलता—जालेश्वर मुभे पसंद नहीं। भगड़ालू ब्रादमी है। राय साहब—भगडा तो गॉव की नस-नस में बसा है। हेमलता—पहले भी ऐसा था पापा १

राय साहब — था, लेकिन ऐसी हठ-धर्मी नहीं थी। मै यह नहीं कहता कि पहले, शेर-बकरी एक घाट पानी पीते थे, लेकिन...लेकिन पहले, पढे-लिखे नीजवान गांव में कम थे और.....

हेमलता—पढे-लिखे नहीं, अधकचरे। टैगोर ने लिखा है न 'हाफ बेक्ड कल्चर।' लेकिन पापा क्या सच बीरेन का त्झानी जोशा श्रौर उसकी पैनी स्फ गॉव में काया-पलट कर देगी ?

राय साहब-उम क्या समभ्रती हो १

हेमलता—कह रहे थे न बीरेन उस रोज कि गाँव में क्रांति के लिए एक नथे दृष्टि-कोस की ज़रूरत है, एक नथे मानसिक धरातल की.....

राय साहब--बीरेन बोलता खूब है। उसी का जादू है। हेमलता--वैकडों की जनता भूम जाती है।

राय साहब-उस दूसरी पार्टी का क्या हुआ। ग्राम-सुधार-सिमिति में शामिल हुई या नहीं ?

हेमलता—ग्रमी तो नहीं। कल रात बहुत सा वाद-विवाद चलता रहा। बीरेन देर से लौटे थे। पता नहीं क्या हुन्रा १

राय साहब-लेकिन आज तो नींव पड़ेगी समिति की। हेमलता के हों, आप नहीं जाइएगा उत्सव में पापा १

राय साहब-न बेटी, मैं ने तो बीरेन से पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं ना सक्ँगा सुके.....

[ एक हाथ में काग़ज तिये, दूसरे से कुरते के बटन तागाते हुए बीरेन का प्रवेश ! ]

बीरेन—लेकिन पापा जी, चौधरी साहब तो ऋा रहे हैं। राय साहब—उन्हें ठीक स्थान पर बैठाना, नियम के साथ। बीरेन—( हॅंबते हुए) उनकी पूरी देख-भाल होगी। पापा जी, अगर आप वहाँ पहुँच नही रहे हैं तो यह तो देखिए मेरे भाषण का ब्राफ्ट। राय साहब—( उसके हाथ से काग़ज छेते हुए) तुम तो बिना तैयारी के ही

बोलते हो।

#### (कागज पढ़ने जगते हैं।)

बीरेन—जी हॉ, लेकिन आज तो ग्राम-सुधार-समिति की समूची योजना को गाँव के सामने रखना है पढ़िए न !

राय साहब-( पढ्ते हुए ) बड़ी ज़ोरदार स्कीम है !

बीरेन—जी त्रांगे श्रीर देखिए (हेम से) श्रीर हेम समिति के भवन में जो चित्र टॅंगेंगे तुमने पूरे कर लिये ?

हेमलता-एक तो तैयार ही-सा है।

#### (चित्र की घोर सकेत करती है।)

बीरेन — यह १ बड़े चटकीले रग हैं, बड़ा मनोहर नाच का दृश्य है खूब ! लेकिन ये इस कोने के क्रॉघेरे में ये कौन लोग हैं १ ..

हेमलता—दुम क्या समभते हो १

बीरेन-( रुक कर सोचता-सा ) जैसे निर्वासित भटके हुए प्राणी !

राय साहब-(पद्ते पद्ते) बीरेन तुम्हारी प्राम-सुधार-समिति में दिमागी कसरत तो बहुत है-पुस्तकालय, भाषण, श्रध्ययन मडल. ...

बीरेन—(चित्र को श्रवण रखता हुआ) वहीं तो पापाजी! प्राम-जाग्रति के मानी क्या हैं १ श्रपनी ज़रूरतों श्रोर समस्यात्रों पर विचार करने की चमता! देहात की मूक-व्यथा को वाणी की श्रावश्यकता है। माँग है, चुने हुए ऐसे नौजवानों की जो घरती की घुटनों को गगन के गर्जन का रूप दे सकें, जो रूदियों के ख़िलाफ श्रावाज उठा सकें, जो श्रार्थिक प्रश्नों से माथापची कर सकें। मैं समिति के पुस्तकालय में मार्क्य, लेनिन से लेकर स्पेंग्लर, रसेल इत्यादि सभी प्रथों का श्रध्ययन कराऊँगा। एक नयी रोशनी, एक नया मानसिक मन्थन—इटलेक्युश्रल फरमेट.

राय साहब—ठीक बीरेन ठीक ! बातें तो बहुत होंगी, लेकिन भई, देहात की ग्रीबी श्रीर गन्दगी को देखकर तो मन उचाट होता है।

बीरेन—(जोश के साथ) यह त्रापने ठीक सवाल उठाया। गरीबी त्रीर गन्दगी । पापाबी, इस गरीबी त्रीर गन्दगी को देखकर मेरा मन क्रोधाग्नि से जल जाता है। वे वेघरबार के बूढे-बच्चे, वह मुखे-मिखमगों की टोली, वे

# १७३ •• बन्दी • जगदीश चन्द्र माथुर

चीथडों में सिकुड़ी श्रीरते—इन सबके ध्यान-मात्र से दया का सागर उमड़ उठता है। लेकिन दया के सागर में क्रोध के तुफान की ज़रूरत है पापा जी। तुफान जो न थमना जाने न चुप रहना। श्रीर इस तुफान को कायम रखने के लिए चाहिए कुछ ऐसी हस्तिया जो उस क्रोध श्रीर दया के क्राचू में न श्राकर भी उसी के राग छेड़ सकें, वकील की तरह पूरे जोश के साथ जिरह कर सकें, लेकिन मुवक्किल से श्रलग भी रह सके।

हेमलता—सरोवर में कमल, लेकिन जल से अञ्जूता!

विरिन—हॉ, उसी की जरूरत है। जो लोग इस गरीबी श्रीर गन्दगी की दलदल से दूर रह कर उसमें फॅसी दुनिया के बेबस श्ररमानों को समाज के सामने सुस्तैदी के साथ चुनौती का रूप दे सकें। (रुक्कर भाषण के स्तर से उत्तरता हुआ) लेकिन मुक्ते तो चलना है पापाजी। पहले से जाकर समिति की कुछ उलक्तने सुलक्तानी हैं, जिससे उत्सव के वक्त फसाद न हो।... तुम तो थोड़ी देर में श्राश्रोगी हेम १ तब तक इस चित्र को ठीक-ठाक कर लो। श्रच्छा तो मैं चला।

( चला जाता है। कुछ देर चुप्पी रहती है।)

राय साहब-यही तो जादू है बीरेन का।

हेमलता-जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले।

राय साहब—कभी कभी मुक्ते तो देहात में उलक्कत-सी लगती है। बरसों बाद त्राया हूँ जैसे चश्मा शहर ही छोड त्राया हूँ त्रीर बीरेन है कि त्राते ही गाँव को त्रपना लिया।

हेमलता—मालूम नहीं पापा जी, उन्होंने गॉव को श्रपना लिया या (चेतु का प्रवेश)

चेत्-सरकार का नाश्ता तैयार है।

राय साहब—( श्राते हुए ) अञ्छा चेत् ! श्राता हूँ । ( चक्रते चक्रते चित्र पर निगाद जाती है ।) हेम ! यह तसवीर अञ्छी बनी है ।

हेमलता-थोड़ा टच करना बाकी है।

राय साहब-नाचने वालों की टोली में बड़ी लाइफ है। रग की भी, गति की भी! लेकिन कोने में यह लोग कैसे खड़े हैं।

हेमलता-- श्राप क्या समभते हैं ?

राय साहब—(सोचते-से सप्रयास) जैसे जैसे स्खे श्रीर स्ने दरज़्त जिन्हें धरती से खुराक ही नहीं मिलती। हेमलता — पापा, श्राप भी तो किव हैं। राय साहब — (हँसते हैं।) तुम्हारा बाप भी जो हूँ।...श्रच्छा मैं तो चला। (चछे जाते हैं।)

हेमलता—(विचार मग्न) सूखे श्रौर सूने दरख्त ।...या निर्वासित श्रौर भटके प्राणी !...नही ..नहीं कुछ श्रौर (चेतू से) चेतू जरा लाना वह स्टूल, यहीं बैठ कर जरा इसे ठीक करूँ।

चेत्—(स्टूज रखता हुआ) यह लीजिए। रग भी यहीं रख दूँ ? हेमलता—लाश्रो, मुक्ते दो। श्रव तो तुम्हे मेरी तसवीर खींचने की क्रक की श्रादत हो गयी है।

#### (रग तैयार करने जगती है।)

चेतू—जी, बीबी जी। हेमलता—देखो, थोड़ी देर मे यह तसवीर लेकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। चेतू—कहाँ १

हेमलता—बीरेन बाबू की समिति का जलसा कहाँ हो रहा है, वहीं पहाड़ी की तलहटी पर।

चेतू—(सिम्बकता हुआ) बीबी जी, वहाँ मै नही जाऊँगा। हेमलता—क्यों ?

चेतू — बीबी जी, वहाँ हम ग्ररीव मुसहर अपना बसेरा करने वाले थे। हम बाँस की पौध लगा रहे थे। मेहनत करके टोकरी बनाते, घर तैयार करते। बाँध होता तो खेत भी.....

हेमलता—(चित्र बनाते बनाते) लेकिन आमोद्धार-समिति से भी तो आख़िर तुम लोगों की तकलीफें दूर होगी।

चेतू—पता नहीं बीबी जी । प्राम्मिति में बहुत देर तक बहसे तो होती हैं । पर...... हेमलता—श्रीर फिर बीरेन बाबू के दिल में तुम लोगों के लिए कितना ख़याल है, कितनी दया है।

चेतू-( किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभृत हों ) हमें दया नहीं चाहिए।

हेमलता — (चौंक कर उसकी श्रोर मुक्ती है।) दया नहीं चाहिए ? चैतू ! यह तुमसे किसने कहा ?

चेतू-(इद्ध सकपका कर) बीबीजी लोचन मैंया कहते हैं कि.....

🗂 (सड़क पर से सम्मितित स्वर में नारों की श्रावाज़)

#### १७५ •• बन्दी • जगदीश चन्द्र माथुर

ग्रामोद्धार-समिति जिन्दाबाद ! बी० पी० सिन्हा जिन्दाबाद ! गद्दारो का नाश हो ! ग्रामोद्धार-समिति जिन्दाबाद !

(आवाज़ दूर हो जाती है।)

हेमलता-चेत् यह सब क्या है १

(खडी होकर देखने जगती है।)

चेतू—उत्सव मे ही जा रहे हैं। बालेश्वर बाबू की पार्टी के लोग हैं। करम चद बाबू इनसे श्रालग हो गये हैं श्रीर ठाकुर पार्टी के लोगों में जा मिले हैं। हेमलता—कल रात भगड़ा तय नहीं हुश्रा १ चेतू—पता नहीं...यह देखिए दूसरी पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। कहीं भगड़ा न हो जाय।

( सड़क पर से दूसरे दल के नारों का शोर सुनायी देता है । )

करम चद की जय हो ! करम चद की जय हो । ग्रामोद्धार-समिति हमारी है । ग्राम-जाग्रति जिन्दाबाद ! स्वार्थी सिन्हा मुर्दाबाद

( आवाज़ दूर हो जाती है।)

हैं मलता—( चितित स्वर में ) चेतू, ये लोग तो लाठी लिये हुए हैं। चेतूं—जी हॉ, पहली पार्टी भी लैस थी।

(नेपथ्य में पुकारते हुए आया का प्रवेश )
आया—चेत्, स्रो चेतुस्रा ! देख तो यह क्या फताद है ?
चेतू—बालेश्वर बाबू और करम चन्द की पार्टिया हैं। दोनों बीरेन बाबू के उत्सव
मे गयी हैं।

हेमलता--लाठी-डडा लिये हुए, श्राया !

श्राया—श्रीर त्यहीं खड़ा है चेतुश्रा। श्ररे जल्दी जा दौड़ कर चौकीदार से कह कि थाने में ख़बर कर दें। क्या मालूम क्या मज़ड़ा हो जाये। जल्दी जा। लाठी चल गयी तो बीरेन बाबू घिर जायेंगे।...जल्दी दौड़ जा।

(चेतू तेज़ी से जाता है।)

हेमलता-मै भी जाऊँगी, श्राया। बीरेन श्रकेले हैं।

आया—न बीबी जी, तुम्हें न जाने दूँगी। (जाते हुए चेत् को पुकारते हुए) चेत्, लौटते वक्त जलसे में भॉकता आह्यों (हेम से) हेम बीबी, कहाँ की हल्लत मोल ले ली बीरेन बाबू ने !

हेमलता-उनकी बात तो सब लोग सुनेगे।

श्राया—बीबी जी, तुम ने श्रभी तक नहीं समभा गाँव-गाँवई के मामलों को। यहाँ भलेमानसों का बस नहीं है। श्रपना तो वहीं कलकत्ता श्रच्छा था। हेमलता—( किंदुकते स्वर में ) श्राया तुम तो बस.....

हमलता—( ामड़कत स्वरं मं ) श्राया तुम ता वस..... श्राया—मै ठीक कह रही हूँ बीबी जी। श्रमी तुम लोगो को पन्द्रह दिन हुए हैं

यहाँ आरो । देख लो, बड़े सरकार की तबीयत ऊबी सी रहती है । चौधरी न हो तो एक दिन काटना मुश्किल हो जाय । और उम हो.....

हेमलता-मुक्ते तो अच्छा लगता है। कई स्केच बना चुकी हूँ।

श्राया—श्रारे, तसवीरे तो तुम कलकत्ते मे भी बना लोगी। श्रानगिनती श्रीर इनसे श्रन्छी।

हेमलता—उम तो, श्राया, उलटी बाते करती हो। श्राफ़िर हम लोग गाँव की ही श्रीलाद हैं। यह धरती हमारी माँ है। श्रव हम लोग फिर यहाँ श्राकर रहना चाहते हैं। इसकी गोदी मे श्राना चाहते हैं।

श्राया— ग्रब बीबी जी इतनी हुसियार तो मैं हूँ नहीं जो तुम्हें समक्ता सकूँ। पर इतना कहे देती हूँ कि उखाड़े हुए पौधे की जड़ में हवा लग जाय तो फिर दुबारा जमीन में गाड़ना बेकार है। उसके फूल तो बगले के गुलदस्तों की ही शोमा बढ़ायेंगे।

हेमलता—( श्रवभित श्राया को देखती रह जाती है।) श्राया तुम्हारी बात... तुम्हारी बात...खौफनाक है।

(नेपथ्य से त्रावाज़ें "इधर इधर...ले श्राश्रो, सम्हल कर...चेतू तुम हाथ पकड़ लो...इधर इधर")

श्राया—हैं। यह कीन श्रारहा है ? (बाहर की श्रोर देखते हुए ) श्ररे यह तो बीरेन बाबू को पकड़े दो श्रादमी चले श्रा रहे हैं। घायल, होगये क्या ? बाप रे !...

(दौड़ कर बाहर की तरफ़ जाती है।)

हेमलता—( घवडा कर ) बीरेन, बीरेन ! ( बगले की तरफ पुकारते हुए )...
पास जी, पापा जी इधर श्राइए !

राय साहब—(नेपच्य में ) क्या हुआ १ ~ हेमलता—बीरेन घायल हो गये। श्रोह ...

[ बेहोश बीरेन को जाठियों के स्ट्रेचर पर सम्हाछे हुए, चेतू श्रीर एक व्यक्ति, जिसकी श्रपनी बाँह पर घाव है, प्रवेश करते हैं। वह इस परिस्थिति में भी स्थिरचित्त जान पड़ता है। उसकी वेश-भूषा चेतृ की सी है।]

श्राया-( धबड़ाई हुई ) चेत्, ये तो बेहोश हैं। हाय...राम !

(स्ट्रेचर ज़मीन पर रख दी जाती है।)

व्यक्ति-धबड़ाइए नहीं।

हेमलता—( स्ट्रेचर के पास घुटने टेकती हुई ) बीरेन ! बीरेन !

( राय साहब घवडाये हुए प्रवेश करते हैं । )

राय साहब — क्या हुआ १ हैं। यह तो बेहोश हैं।...चेत् क्या हुआ १ चेतू — सरकार दोनो पार्टी के लठैत भिड़ गये। बीच मे आ गये बीरेन बाबू। वह तो लोचन भैया ने जान पर खेल कर बचा लिया वरना व्यक्ति — इन्हें फौरन मकान के अन्दर पहुँचाइए। पट्टी-वट्टी है घर में १

हेमलता-बीरेन ! बीरेन !

राय साहब—आया जल्दी अन्दर ले चलो।...चेत् सम्हल कर लिटाना। हेम,
मेरी ऊपर वाली अलमारी मे लोशन है, जल्दी...जल्दी .... ( बीरेन
को पकड़ कर आया, चेत् और हेम जाते है।) और यह लोचन कीन है ?

व्यक्ति—मेरा ही नाम लोचन है।

राय साह्ब-जुमने बड़ी बहादुरी का काम किया। यह लो दस रुपये श्रीर ज़रा दौड जास्रो, थाने के पास ही डाक्टर रहते हैं।

लोचन—ग्राप रुपये रखे । मै डाक्टर के पास पहले ही ख़बर मेज श्राया हूँ । श्राते ही होंगे ।

राय साहब—( कुछ हतप्रभ ) तुम . तुम इसी गाँव के हो १ लोचन— हूँ भी श्रोर नहीं भी ।...श्राप बीरेन बाबू को देखे । राय साहब—( संकुचित होकर ) हाँ...श्रॉ ..हाँ

[ जाते हैं। जोचन कमर में बँधे कपड़े को फाड कर, अपनी बायीं भुजा में बहते हुए घाव पर पट्टी बाँघता है, तसवीर को सीघा उठा कर रखता और गौर से देखता है। इतने में तेजी से हेमजता का प्रवेश।] हेमलता—उम्हारा ही नाम लोचन है ?

हंमलता—दुम्हारा ही नाम लोचन है

लोचन-जी ।

हेमलता—तुम्ही ने बीरेन की जान बचायी है। (प्रसन्न स्वर मे) वे होश में श्रा गये हैं। हम लोग बड़े एहसानमन्द हैं।

लोचन-( स्पष्ट स्वर मे ) जान मैने नहीं बचायी ।

हेमलता-- तुम्हारी बॉह पर भी तो चोट है।

लोचन—जान उन गरीब मुसहरो ने बचायी है जिनसे जमीन छीन कर बीरेन बाबू ग्रामोद्धार-समिति का भवन बनवा रहे हैं। जब समिति के क्रातिकारी नौजवान त्र्यापस मे लाठी चला रहे थे, तब यही गरीब बीरेन बाबू को बचाने के लिए मेरे साथ बढे। ( व्यग्य-पूर्ण मुस्कान ) क्रांति का दीपक बच गया!

हेमलता—(हिचिकचाती हुई) तुम त्राप पढे-लिखे हैं ?

लोचन--पदा-लिखा १ (वहीं मुस्कान) हाँ, भी श्रौर नहीं भी ।...श्राच्छा चलता हूँ ।...हाँ, यह तसवीर श्रापने बनायी है १

हेमलता-कोई त्रुटि है क्या ?

लोचन—नहीं । श्रापने हमारे नाच की गति को रेखाश्रो श्रौर रंगो में ख़ूब बॉधा है। श्रौर...

हेमलता—श्रीर १

लोचन-कोने में खड़े छाया में लपेटे ये व्यक्ति... .

हेमलता—कैसे हैं ?

लोचन-(बिना किकक के) जैसे अपनी ही ज़जीरो से बँधे बन्दी !

हेमलता-बन्दी ! क्यों १

लोचन—(वही मुस्कान) यह फिर बताऊँगा। (चलते हुए) अञ्छा नमस्ते। [ लोचन चला जाता है। हेमलता श्रचरज में खड़ी रह जाती है।

फिर चित्र उठा कर घर की तरफ़ जाती है।]

हेमलता—(जाते-जाते मद स्वर में ) बन्दी। अपनी ही ज़जीरो में बॅधे बन्दी...

(पर्दा गिरता है।)

### तीसरा दृश्य

[वही स्थान । एक हफ़्ते बाद | समय सध्या । नौकर लोग मकान से बगीचे मे होकर बाहर की ओर सामान जाते नज़र पहते है । कभी-

#### १७६ • बन्दी • जगदीश चन्द्र माथुर

कभी श्राया की दबंग श्रावाज सुन पड़ती है, कभी चैत् की, कभी श्रीर लोगों की ]

"वह बिस्तरा दो त्र्यादमी पकड़ो !" "सम्हाल कर भई ।" "वक्से मे चीनी के बर्तन हैं।" "जल्दी जल्दी।" "यह टोकरी दूसरे हाथ मे पकड़ो !"

[ घर की तरफ़ से श्राया का न्यस्त मुद्रा में जहदी-जहदी श्राना। बाहर से चेत् श्राता है।]

**आया**—सब सामान लद गया चेतू १

चेतू — हॉ आ्राया ! बस, बड़े सरकार का अटेची रहा है। उनके आने पर बन्द होगा।

श्राया-कहाँ गये सरकार <sup>१</sup>

चेतू — चौधरी जी के यहाँ विदा लेने । सुना है चौधरी के बचने की उम्मीद नहीं।

श्राया—जिस गाँव में भतीजा श्रपने चचा पर वार कर बैठे वहाँ ठहरना घरम नहीं।

चेतू-अभी जमानत नहीं मिली बालेश्वर बाबू को।

श्राया—अब हमें क्या मतलब १ हम तो कलकत्ते पहुँच कर शान्ति की सॉस लेंगे।

चेत्-शान्ति!

श्राया—त् तो बुद्ध् है चेत्। चल कलकत्ते। मौज उड़ायेगा। देखेगा बहार श्रीर बजायेगा चैन की वसी।

चेंतू—गाँव छोड़ कर १ नौकरी ही करनी है तो अपनी धरती पर करूँगा। आया—अरे, शहर में नौकरी भी न करेगा तो भी रिक्शा चला कर डेढ़-दो सौ महीना कमा लेगा।

चेतू-डेढ़-दो सौ ?

श्राया—हाँ, श्रौर रोज शाम को सनीमा। होटल में चाय। चकचकाती सडकें, जगमगाते महल। ठाठ से रहेगा।

चेतू—( विरक्त मुद्रा ) खाना किराये का, रहना किराये का श्रौर बोली भी किराये की।

श्राया—जैसी तेरी मर्ज़ी । भुगत यहीं देहात के सकट । चेतू—लोचन मैया तो बहत.....

श्राया—( किड़कती हुई) चल, चल, लोचन मैया के बाबा । श्रन्दर जा कर देख, बीरेन बाबू तैयार हों तो सहारा देकर लिवा ला। हेम बीबी तो तैयार हैं ?

चेत्--- अञ्छा।

( अन्दर जाता है । )

श्राया—( जाते जाते ) देख़ेँ गाडी पर सामान ठीक-ठीक लदा है या नहीं। ये देहाती नौकर.....

[ बाहर जाती है। थोडी देर में राय साहब और कोचन का बातें करते हुए बाहर से प्रवेश | ]

राय साहब — भई लोचन, मुक्तसे यहाँ नहीं रहा जायेगा। श्रच्छा हुश्रा जाते वक्त द्वम श्रा गये। बीरेन ने तुम्हें देखा नहीं। चलते वक्त उस दिन के एहसान के लिए....

लोचन-मैंने सोचा था कि स्राप लोग रक जायँगे।

राय साहब—हकना १ श्राया तो इसी विचार से था कि कलकत्ते के बाद देहात में ही दिन काटूँगा। लेकिन एक महीने में देख लिया कि हम तो इस दुनिया से निर्वासित हो चले। बरसों पहले की दुनिया उजड़ गयी श्रीर मैं जिस समाज में बसने श्राया था, वह ख़्वाब हो चला। चौधरी भी शायद उसी ख़्वाब के भटके हुए दुकड़े थे। श्राभी उन्हें देख कर श्रा रहा हूँ। उम्मीद नहीं बचने की। उस दिन के भगड़े में बालेश्वर ने उन पर लाठी से वार नहीं किया, दिल को भी चकनाचूर कर दिया।

लोचन-- बालेश्वर ही गाँव की नयी पीढ़ी नही है।

राय साहब—( निराश स्वर ) मै नही जानता कि कौन नयी पीढ़ी है। बस इतना देखता हूँ कि रैयत के मुख-दुख में हाथ बटाने वाला ज़मींदार, पुरखों के तज़र्वे के रच्क बुज़र्ग, बेफिक्री की हॅसी श्रौर बड़ों की इज्ज़त में पले हुए नौजवान—जब ये सब ही नहीं रहे तो गाँव में ठहर कर मैं क्या करूँ! शहर.....

लोचन-शहर श्रापको खींच रहा है राय साहब !

राय साहब—( काचारी का स्वर ) द्यम शायद ठीक कहते हो। शहर मुक्ते बीचि रहा है। लं।चन-श्रीर श्राप बेबस खिंचे जा रहे हैं। राय साहब-(पीडित सुद्रा) बेबस .बेबस ऐसा न कहो लोचन, ऐसा न कहो। हम जा रहे हैं क्योंकि...क्योंकि.....

(चेत् का सहारा लिये बीरेन का प्रवेश, साथ में हेम भी है।) बीरेन—पापा जी, श्रव श्राप ही की देरी है। राय साहब—(मानो मुक्ति मिली हो) कौन १ बीरेन, हेम ! तैयार हो गये तुम लोग १ तो मैं भी श्रपना श्रटेची ले श्राता हूँ। चेत् मेरे साथ तो चल!

( घर की तरफ़ प्रस्थान । साथ में चेत् )

लोचन-( इंमलता से ) नमस्ते !

हेमलता—कौन ?... श्रच्छा श्राप १ बीरेन, यही हैं लोचन जिन्होंने उस रोज तुम्हें बचाया था।

बीरेन-श्रच्छा !...उस दिन तो तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन फिर भी (ग़ौर से देखते हुए) तुम पहचाने-से लगते हो।

लोचन—( मुस्कराते हुए ) कोशिश कीजिए। शायद पहचान लें। वीरेन—( सोचता हुआ ) तुम...वह...वह...नहीं नहीं। वह तो ऊँची जात का,

ऊँचे कुल का त्रादमी था।

हेमलता-कौन १

बीरेन-मेरा कालेज का साथी एल० एस० परमार।

लोचन-( मुस्कराहट ) एल० एस० परमार ।...लोचन सिंह परमार ।

बीरेन-( चौंक कर ) ऐं ! परमार...परमार !!

लोचन—( श्रविचितत स्वर में ) हाँ मैं परमार ही हूं, बीरेन।

हेमलता—( विस्मित ) बीरेन यह तुम्हारे कालेज के साथी हैं ?

बीरेन—( लोचन का हाथ पकड़ कर ) यकीन नहीं होता परमार, कि तुम्हीं हो इस देहाती वेश मे, मुसहरों के बीच । कालेज छोड़ कर तो दुम ऐसे गायब हुए ये कि.....

लोचन—( किंचित हॅंसी) एक दिन मैंने तुम लोगों को छोडा था और आज ( इक कर )...आज, तुम जा रहे हो।

बीरेन-परमार, मैं जा रहा हूँ चूंकि मैं अपने आदर्श को खडित होते नही देख सकता।

लोचन-श्रादर्श ? कौन-सा वह श्रादर्श है जिसे गाँव खंडित कर देगा 🕆

बीरेन-काति का आदर्श परमार । मै भूल गया था कि देहात की मध्ययुगीन ऊसर भूमि अभी काति के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है शहर ऋौर कारख़ानो की सजग ऋौर चेतनाशील भूमि की ।.....

लोचन—( तीत्र दिट ) बीरेन, तुम भाग रहे हो।

बीरेन-मै लाठियों की मार से नही डरता लोचन।

लोचन-तम भाग रहे हो लाठियों के डर से नहीं, बल्कि उन गुटबन्दियों. अधविश्वास अप्रौर भगड़े-फसाद की दल-दल के डर से, जिसे तुम एक छलाग मे पार कर जाना चाहते थे। ( गम्भीर चुनौती पूर्ण स्वर मे ) तुम पीठ दिखा रहे हो, बीरेन !

बीरेन-( हठात विचित्तत) पीठ दिखा रहा हूं नहीं नहीं...यह गलत है। ...हम जा रहे ..हैं, क्योंकि...क्योंकि ....

( स्राया का तेजी से प्रवेश )

श्राया-हिम बीबी ! बीरेन बाबू !! अरे त्राप लोगों को चलना नहीं है क्या ? सारा सामान रवाना भी हो गया। कही गाड़ी छूट गयी तो.....कहाँ हैं बढ़े साकार १ स्त्राप लोग भी गजब करते है।--

( राय साहब का प्रवेश, साथ में चेत् श्रटेची लिये हुए )

राय साहब-यह त्रा गया मैं। चलो भई, त्राया। बीरेन, तुम चेतू का सहारा लेकर त्रागे बढ़ो, पहले तुम्हें बैठना है।

बीरेन-मैं चलता हूं परमार १ फिर कभी..... लोचन-फिर कभी (किचित हैंसी) फिर कभी ! ...

[ श्राया श्रटेची लेती है, चेत् का सहारा तिये हुए बीरेन बाहर जाता है। पीछे पीछे आया ]

राय साहब - अञ्छा भाई लोचन, हम भी चलते हैं ।...सुमिकन है तुम्हारा कहना सही हो !

लोचन-काश मैं श्रापको रोक पाता !-राय साहब-हेम, बुम्हारी तसवीर उघर कोने में रखी रह गयी। हेमलता—ग्रभी लायी पापा, श्राप चलिए। राय साहब---श्रन्छा !

(चलते हैं।) लोचन-ग्राप भी जा रही हैं हेमलता जी। हेमलती-मजबूर हूं।

लोचन—मैं जानता हूं। बीरेन का मोह। हिमलता—मैं बीरेन को यहा रख सकती थी लेकिन... लोचन—लेकिन

हेमलता—(सत्य की खोज से अभिभूत वार्गा) लेकिन एक बात है जिसे न पापा समभते हैं न बीरेन । पर मै कुछ-कुछ समभ रही हूँ । पापा गाँव को लौटे प्रतिष्ठा और अवकाश में सराबोर होने । बीरेन ने देहात को क्रांति की योजना का टीला बनाना चाहा और मै...मैं गाँव की मोहक भाकी में कल्पना का महल बनाने को लक्क पड़ी।

लोचन-महल मिटने को बनते हैं, हेमजी।

हें मलता—यह मैं जानती हूँ, लेकिन हम तीनों यह न समभ सके कि हमारी जड़े कट जुकी हैं, हम गाँव के लिए बिराने हो जुके हैं।..(श्राविष्ट स्वर) क्या श्राप इस दुविधा, इस उलभन, इस पीड़ा के शिकार नहीं हुए हैं ? एक तरफ गाँव श्रोर दूसरी तरफ नागरिक शिक्षा-दीक्षा श्रोर सम्यता की मज़बूत जकड़। उफ, कैसी भयानक है यह खाई जिसने हमारे तन, हमारे मन, हमारे व्यक्तित्व को दो ट्रक कर दिया है ? बताइए कैसे यह दुविधा मिट सकती है ? कैसे हम धरती की गध, धरती के स्पर्श को पा सकते हैं ? बताइए !...बताइए !

श्राया—(नेपथ्य में) हेम बीबी, हेम बीबी जल्दी श्राश्रो देरी हो रही है। लोचन—श्रापके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, लेकिन श्राप तो जा रही हैं। हेमलता—जाना ही है। श्राप मेरे लिए पहेली ही बने रहेंगे !...वह तसवीर श्रापके लिए छोड़े जा रही हूँ। नमस्ते।

#### ( जाती है।)

लोचन—(कुछ देर बाद आप ही आप धीरे-धीरे) पहेली...(तसवीर उठाता है।) श्रीर ये बन्दी! (तसवीर की श्रोर एक टक देखता है) मैं जानता हूं— (गहरी साँस)...मैं जानता हूं कि कौन सी जजीरें हैं जो इन्हें बद किये हैं। (नेपथ्य में तांगे के चलने की आवाज़) जा रहे हैं वे लोग! श्रीर मैं बता भी न पाया!...कैसे बताऊं १.. कैसे बताऊं कि यह कुदाली श्रीर ये मेहनत-कश हाथ, यही वे तिलिस्म हैं जिससे मैं धरती के मेद पाता हूं। ये मेरी श्राजाद दुनिया के सदेश-वाहक हैं, यही वह वाणी है जो मुक्ते ग्रीबी के लोक मे श्रपनापन देती है...(इक कर) दुम लोग जा रहे

#### १८४ 🕶 संकेत

हो। बच कर भाग रहे हो...लेकिन मैं १...क्या मै श्रकेला हूँ १ (विक्वास-पूर्ण स्वर) श्रकेला ही सही, लेकिन बन्दी तो नहीं।

[ इस बीच मे चेत् श्राकर खड़ा-खड़ा लोचन की स्वगत-वार्ता को सुनने लगता है।]

चेतू-लोचन भैया।

लोचन-कौन १

चेतू--लोचन भैया, आप तो ऋपने आप ही बाते करते हैं।

लोचन-चेतराम !.. मै भूल गया था।

चेतू-क्या भूल गये थे भैया १

लोचन-कि मै अकेला नही हूँ।

चेतू-अकेले १

लोचन — हॉ श्रीर यह भी भूल गया था कि हमारी दुनिया में बेकार बातें करने का समय नहीं है।

चेतू—काम तो बहुत है ही भैया। अब वह जमीन वापस मिली है तो— लोचन—चलो, चेतराम तलहटी वाली जमीन पर खुदाई शुरु करे, आज ही। चेतू—जी बांस के भुरमुट भी तो लगायेगे।

लोचन-हाँ श्रीर बाँध भी बाँयेगे।

चेतू--श्रगली बरखा तक खेत तैयार करेंगे।

लोचन—( उञ्जास-पूर्ण वाणी ) चलो हम रोज सॉफ को ऋपने पसीने के दर्पण में कभी न मिटने वाली फॉकी देखेंगे । चलो चेतराम !

[ कथे पर कुदाली और बगल में चेतराम को छेकर प्रस्थान करता है। नेपथ्य में वाय-सगीत जो श्रोजस्विनी लय में परिवर्तित हो जाता है।]



# तीन कवि

# केदारनायसिंह

#### बादल के नाम

इम नये-नये धानों के बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं—
"बादल भी !" "बादल भी !" 'बादल भी !"
इम बच्चे हैं—
चिद्यों की परछाई पकड़ रहे हैं उद-उद !
इम बच्चे हैं—
इमें याद भायी है जाने किन जनमो की,
भान हो गया है जी उन्मन !
तुम कि पिता हो,
बादल भी !

हम कि नदी को नहीं जानते, हम कि दूर सागर की जहरे नहीं माँगते, हमने सिफ़ तुहे जाना है— तुम्हें माँगते हैं!

श्राद्वां के पहले कोंके में तुमको सूँचा है,
पहला पत्ता बढ़ा दिया है।
लिये हाथ में हाथ हवा का,
सभ्या की मेढों पर फिरते तुमको देखा है—
बेबस श्रोठों को कुका दिया है।
सो सुनो अन्नवर्षी बादल !
सम पत्त माँगते हैं,
इम सफि माँगते हैं,

हम बूंदों की हतकी-हतकी थपिकयाँ माँगते हैं। हम बस कि माँगते हैं— बादत ' बादत '! घर बादल, श्राँगन बादल, सारे द्रवाज़े बाढल, तन बादल, मन बादल, ये नन्हे हाथ-पाँव बादल, हम बस कि माँगते हैं— बादल ' बादल '!

त्रम गरजो--पेड़ चुरा लेंगे गर्जन ! तुम कड्को--चट्टानों मे बिखर जायगी कड्कन ! तुम बरसो-फूट पड़ेगी प्राणों की उमडन-कसकन ! फिर हम अबाध भीं जेंगे. भूमेंगे, ये हरी भुजाएँ नील दिशाश्रो को छ श्रयँगी। फिर तुम्हे बनों में पाखी गायेंगे ! फिर नये जुते खेतों में हवा-सरस बस जायेगी, फिर नयन तुम्हें जोहेंगे --परियों के जुही-बन में, जादू के देश. साँभ के सूने टीलों पर ! पवन-भाँगुलियाँ फिर तुम्हे चीन्ह लेंगी-पौधों में, पत्तों में, कत्थई कोंपलों में !

#### १८७ ●● तीन कवि ● केदारनाथसिंह

तुम कि पिता हो, कहीं तुम्हारे सवेदन में भी तो यही कम्प होगा जो हमें हिजाता है !

श्रो सुनो रगवर्षी बादल, श्रो सुनो गधवर्षी बादल, हम तुम्हें माँगते हैं— हम श्रधननमे धानो के बच्चे तुम्हें माँगते हैं !

## पूर्वाभास

रात कहीं कोई मीनार टूटने की आवाज़— इधर आयी थी, क्या यह सच है ! सुबह एक मंदिर के पास— किसी अजनबी फ़रिश्ते के पख पढ़े दीखे थे, क्या यह सच है ! दोपहर—किसी टूटे दरवाजे से होकर, स्वर्ग-रथों का जुल्द्स एक गुजरा था, क्या यह सच है ! शाम—किसी बच्चे ने बुद्ध-मूर्ति के आगे, ऊषा का एक नया मंत्र गुनगुनाया था, क्या यह सच है !

## भ्रॉगन की गुहार

जाना, फिर जाना,
उस तट पर भी जा कर दिया जला आना !
पर पहले अपना यह आँगन कुछ कहता है !
उस उड़ते आँचल से गुड़हल की दाल
बार-बार उलक्क जाती है,
एक दिया वहाँ भी जलाना !

एक दिया वहाँ, जहाँ नयी-नयी दुवों ने कल्के फोड़े हैं. एक दिया वहाँ, जहाँ उस नन्हे गेंदे ने अभी-अभी पहकी ही पँखडी बस खोजी है. एक दिया उस ठट्टर के नीचे, जिसकी हर जतर तुम्हे छूने को आकुष है, एक दिया वहाँ, जहाँ बर्तन मँजने से गढढा-सा दिखता है, एक दिया वहाँ, जहाँ अभी-अभी चुले नमे चावज का पानी फैला है. एक दिया उस घर में, जहाँ नयी फुसनों की गन्ध बरपटाती है. एक दिया उस जँगले पर जिससे दर नदी की नावें अक्सर दिख जाती हैं. एक दिया उस सिरहाने. जिसने आज किसी चन्दा से जोरियाँ नहीं माँगीं. एक दिया वहाँ, जहाँ धवरा बँधता है. एक दिया वहाँ, जहाँ पियरी दुहती है, एक दिया वहाँ, जहाँ अपना प्यारा सबरा दिन-दिन भर सोता है. एक दिया उस पगद्धी पर, जो अनजाने ऋहरों के पार डूब जाती है. एक दिया उस चौराहे पर. जो मन की सारी राहें विवश जीन केता है. एक दिया इस चौखट पक दिया उस तासे. एक दिया बरगद के तले जलाना !

नाना, फिर नाना ! उस तट पर भी जाकर दिया नता आना ! पर पहले अपना थह आँगन, कुछ कहता है— नाना, फिर नाना !

## गंगाप्रसाद श्रीवास्तव

# हम जीते हैं

दर्द तो जैसे अपनी सौगात और ऐंडन पीड़न हैंसी की बात

भाँकों के भागे कुहरे का जाल फटता माथा छटके हुए बाल

इम टूटने को पर कजम पकड़े जिन्दगी के चँगुलो में जकड़े

इम जीते हैं

जीने का अर्थ है करना और मरना जीने का अर्थ है खाजी को भरना

#### सेमर के पेड़

जन्में बढ़ें घर की क्तों से बहुत करेंचे घनी डाजें हवा से न केंपने वाजी मोटी मजबूत पेडियां रग स्याह, सेमर के पेड़ पत्तियों का बोक सब उतार फेंका है तन से उहनियों के जाज भी काटे हैं छाँटे हैं
बेको जताओं सारे बधनो से
अपने को कर जिया है मुक्त
मुक्त होकर जीने के वास्ते
मुक्तिभोगी बनने के वास्ते
देखो और
मन की सब बेडियो को खोल-खोल
रेशम से चिकने सुगध-सने
बडे पट-बीजने से
गोल-गोल फाहे निकाजते हैं
बाँटते है उनको जन-जन में
निबंध निभेंद
धरती के हर छोर तक पहुँचाते है
अपना देय सब तक पठाते हैं

#### कनाट प्लेस

धूमो
.ख्ब धूमो
चार छः चक्कर लगाथो
भीतरी बाहरी 'सर्किल' में श्राश्रो, जाथो
रूको मत, लगातार चलो
कनाट प्लेस खूब धूमो
पाकों में चले श्राश्रो
सकरी, पतली गलियों से निकबो
उनमें भूलो, भटको, चक्कर लगाश्रो
भीतर घुसो
घास का मखमलीपन महस्स करो
दो चार खिले-सुँदे फूल देखो
पीदों को छुश्रो

बिजली श्रीर तारों के अटपुटे में देखों कुछ कुछ पहिचाने से लगेंगे पार्कों मे श्राश्रो मन बहलाश्रो

दुकानों की श्रोर बढ़ो घूमते हुए गोले के साथ घूमी,मुड़ो सिर्फ एक ध्यान रखो मोटरों से बचो किसी से टकराश्रो 'सॉरी' कहो कोई राह दे उसे 'थेंक्स दो' चलते जाओ श्रगत-बगत देखो यादमी दिखेंगे---देशी-विदेशी, गोरे-काले औरतें दिखेंगी-मोटी पत्तजी, गोरी-साँवजी सुन्दर श्रति सुन्दर यौयन दिखेगा-बहता, उफनाता, ढरता, कुछ कहता भरा-पुरा ष्वार-उतार, रूप तुम देखोगे-चाँद-सा सूरज-सा कितयो-सा बिछे फूबों-सा चिकने गदराये मसूण मेघो-सा

कूटती उषा-सा **रज**ती संध्या-सा

देखो, देखो, सब कुछ देखो

पूम कर देखों
फिर कर देखों
फक कर, मुद्द कर, तिरछे हो
खडे होकर देखों
जी भर जो
दुकानों को जगमगाहट देखों
चीजों का रग
खेल-कूद, चुहल
आना-जाना
हॅसना-जुभाना
घदाज से बुलाना
सब पर निगाह हालो
जी भर सो

मन का कोई कोना खाली न रक्खों सारी इन्द्रियों को नृप्ति के सागर में खुवा लो अनृप्ति मिटा लो खूमो, खूब धूमो लगातार चलो, रुको मत तन-बद्द हाथ-पाँच थका लो अपने को शिथिल बना लो छेकिन, कसम है तुम्हें यह सब देख, अपने किसी को याद न करो घर जाकर बिस्तर पर पड़ो ऑख मूँद सो जाओ अपने किसी को सोच उदास न हो आँख न भर लाओ

# श्रीकान्त वर्मा

## मिए। सर्प

मेरी बाँबी से तुम छे गये मेरी मणि हर कर. मेरो--अबुभूति खो गयी है, अनुभूति खो गयी है, अनुभूति खो गयी है, अर्थ-हीन मन्नों-सा पथ पर मैं फिरता हूँ। अधेरे की साडी-अरमूट में बरक, घटक, पत्थर पर फण पंटक रहता हूं। मिण के बिना मैं श्रंधा श्रपाहिज सौँप हूं ! मेरी---अमुभूति खो गयी है, अनुसृति खो गयी है, शब्द मर गये हैं, भावाज मर गयी है।

डोक रहे शब्द-हीन गीत हवा में, जैसे वंशी की बिछुद्न में प्रायों की राधा की जाज मर गयी है। मेरी— भद्वभूति को गयी है। मिशा बिन मैं श्रधा हूँ। मिशा बिन मैं गूंगा हूँ। मिशा बिन मैं साँप नहीं। मिशा बिन मैं सर्वा हैं।

ठहरी, ठहरी, ठहरी, मेरी बाँबी मत शेंटो अपने पाँची से ! समसे अब भी विष है। मेरा विष ही मणि बन मुक्तको पथ दिखलायेगा। मेरे विष की थैली रतना. मिण्यामी है। मणि छेकर मुक्तसे, मुक्तपर मत कौड़ी फेंको ! दुध का कटोरा मत मेरे आगे रक्को ! विष को लग जायगा दुध जहर मेरा मर जायेगा। मेरे फ़फकारों की लड्ड की त्रिवेणी में इबेंगे तीर्थ सभी चर्बी के पंडों के। मेरे दशन से ये सोने की मुँडेरें नीली पड़ जायँगी-तुमने मेरी मिए को. उपल की आँख बना रक्खा है। छेकिन मेरे विष को कैसे पी पाश्रोगे ? मेरी ही केंचुल से मुक्ती को डराश्रीगे ?

सम्हलो ! जिन साँपों को दूध पिलाया तुमने
मैं उनसे भिन्न हूँ —
मैं अपनी मिण वापस छेने श्राया हूँ ।
मैं मिण का स्वामी हूँ ।
मैं मिण का सुद्धा हूँ ।
मैं मिण का रक्षक हूँ ।
सक्षक हूँ , तक्षक हूँ ।

# १९५ • तीन कवि • श्रीकान्त वर्मा

# जन्म दो सूर्य के लिए

गहरे श्रॅंधेरे में, मिद्धम श्रालोक का कृत्त खींचती हुईं नगी जाजटेन-सी, बैठी हो तुम।

चून्हे की राख-से सपने सब शेष हुए, बच्चों की सिसकियाँ भीतों पर चढ़ती छिपकबियों-सी बिछ्क गयी।

बाज़ारों के सौदे-जैसे जीवन के क्षण उमसे स्वेद मुद्रा छे दिवस की तराजू पर तौल दिये समय ने बासी सब्जियो-से।

दिन श्रगर तुम्हारे जिए
कक्ष्मट की बेज है,
रात किसी बासन पर
मजी हुई राख है।
तुम पति के श्रक में
वभू नहीं, वश्य हो।
साँस भी विवशता,
उज्ज्वास भी विवशता है।

बच्चे नहीं चलते हैं, चलते हैं प्रधन चिह्न ! जीवन के प्रधन चिह्न ! आँगन के प्रधन चिह्न ! मगर तुम निरुत्तर हो। ज़िन्दगी निरुत्तर हो।

प्राण, उठो ! गिरना श्रनिवार्य नहीं, उठना श्रनिवार्य है।

बच्चों की सिसकी साँसों की प्रत्यचा से तीरों-सी छूटेगी। बच्चों के नारों की कुओ से द्वार नये युग के खुल जायेंगे। बच्चों के शब्द समय के खेतों को इल बन जोतेंगे। बच्चे मैली-मैकी सदियों को श्राँस् से, धो देंगे, धो देंगे।

श्रो पीढित श्रात्मा ! एक श्रौर श्रात्मा को कुहरे में जन्म दो — सूर्य के जिए!

## १९७ ●● तीन कवि ● श्रीकान्त वर्मा

#### भटका मेघ

भटक गया हूँ—

मैं असाद का पहला बादल ।

इवेत फूल-सी श्रलका की

मैं पखुरियाँ तक छू न सका हूँ ।

किसी शाप से शस हुआ,

दिग्अमित हुआ हूँ ।

शताब्दियों के अन्तराल में शुमड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ !

कालिदास, मैं भटक गया हूँ,

मोती के कमलों पर बैठी
अलका का पथ भूल गया हूँ !

मेरी पलकों में अलका के
सपने जैसे दूव गये हैं।
मानो तुम, अब तक भी मुक्तमें
कड़क रहा है बिजली बन आदेश तुम्हारा।
आँस् धुला रामगिरि काले हाथी जैसा मुमे याद है।
लेकिन में निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं हूं।
मुमे मालवा के कझार से
साथ उडाती हुई हवाएँ
कहाँ न जाने छोड़ गयी हैं।
अगर कहीं अलका बादल बन सकती!
मैं अलका बन सकता!

मुक्ते मालवा के कछार से

, साथ उडाती हुई हवाएँ

उज्जयिनी में

,पल भर जैसे टहर गयी थीं,

क्षित्रा की श्रति क्षीया धार छू

ठिठक गयी थीं।

मैंने अपने स्वागत में तब कितने हाथ जुड़े पाये थे—
मध्य मालवा, मध्य देश में
कितने खेत पढ़े पाये थे।
कितने हलों, नागरों की तब
नोकें मेरे वक्ष गड़ी थीं।
कितनी सरिताएँ घनु की ढीली डोरी सी श्लीण पड़ी थीं।
ताल-पत्र सी घरती,
स्खी, दरकी, कब से फटी हुई थी।
माँएँ मुमे निहार रही थी, बधुएँ मुमे पुकार रही थीं,
बीज मुमे जलकार रहे थे
ऋतुएँ मुमे गुहार रही थीं।

मैंने शैशव की निर्देश आँख में तब पानी देखा था। मुक्ते याद श्राया, मैं ऐसी ही श्राँखों का कभी नमक था। अब धरती से दूर हुश्रा, मैं आसमान का धड़बा भर था।

मुक्ते क्षमा करना किन मेरे !

तब से भव तक भटक रहा हूँ ।

ग्रव तक वैसे हाथ जुडे हैं,

ग्रव तक स्पूषे पेड खड़े हैं,

ग्रव तक उजड़ी हैं खपरें जें,

ग्रव तक प्यासे खेत पड़े हैं ।

मैकी-मैकी सध्या में—

करते प्लाश के पत्तों से

भरती के सपने उजड रहे हैं ।

मैं बादल, मेरे भन्दर कितने ही बादल ग्रमड रहे हैं ।

मैं सदियों के श्रन्तराज में वाष्प-चक्र-सा धूम रहा हूँ।

## १९९ • तीन कवि • श्रीकान्त वर्मा

बार-बार सूखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूँ। प्यास मिटा पाया कब इसकी धुमड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ।

जिस धरती से जन्मा था मैं, उसे भुजा दूँ कैसे सम्भव ? पानी कीं जड़ है पृथ्वी में बादक तो है केवक पक्कव !

मुक्त में अन्तर्द्धन्द्व छिड़ा है।
मुक्ते क्षमा करना कवि मेरे,
तुमने जो दिखलाया, मैंने
उससे छुछ ज़्यादा देखा है।
मैंने सदियों को मनुष्य की आँखों में धुलते देखा है।

मेरा मन भर श्राया है किन, श्रव न रुकूँगा— श्रवका भूल चुकी, मैं श्रव तो इस धरती की प्यास हरूँगा ! सूखे पेड़ों, पौधों, श्रॅंकुश्रो की श्रव मौन पुकार सुनूँगा ! सुखी रहे तेरी श्रवका मैं यहीं सरूँगा ! श्रगर सृत्यु भी मिली सुमें तो

मुक्ते क्षमा करना कवि मेरे, मैं बब खलका जा न सकूँगा ! मुक्ते समय ने याद किया है मैं खुद को बहुजा न सकूँगा !

## २०० 🕶 संकेत

जब श्रॅंकुश्राये धान, किसी कजरी में तुम मुसको पा छेना ! मैं हूँ नहीं कृतन्न मुमे तुम शाप न देना !

मैं श्रसाढ़ का पहला बादल, शताब्दियों के श्रन्तराल मे घूम रहा हूं बार-बार सुखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूं।



मेम की त्रिवेणी लहराया करती थी। श्रीर कुशाग्र-बुद्धि जगत् की गृह समस्यात्रों को अनायास मेद जाया करती थी। जितना ही सोचता हूँ, उतना ही लगता है, रवीन्द्र नाथ का व्यक्तित्व अपूर्व था, श्रद्भुत था। ऐसे महापुरुष के सान्निध्य को विधाता के वरदान के सिवा श्रीर क्या कहा जा सकता है श और ऐसे स्नेहाधार से विमुक्त होने को दुदैंव के भयकर श्रिभिशाप के सिवा श्रीर क्या कहा जाय!

जिस दृष्टि की प्रेमाप्लुत मोहिनी शक्ति की मैंने उपर चर्चा की है, वह दृष्टि बड़ी मेदक थी। उसने इस युग के सम्पूर्ण रहस्य को इस सहज-भाव से देखा था कि आश्चर्य होता है। उसमें सौन्दर्य और सत्य तक पहुँचने की अपूर्व शक्ति थी। यूरोप की सम्यता ने हमारे देश के पिछले इतिहास को स्त्रिभिन्त कर रखा था। कुछ लोग उसके प्रभाव में एकदम बह गये थे। कुछ दूसरे लोग ठीक बह तो नहीं गये थे, पर उसकी स्रोर से धका खाकर स्रपने प्राचीन स्राचारों से चिपट गये थे। ये लोग पग-पग पर समारे यहाँ का ब्रह्मास्त्र चलाया करते थे। रवीन्द्र नाथ ने इस सभ्यता के दोष ऋौर गुरा दोनों को विवेक के साथ परखा था। इस युग मे यूरोप ने निश्चय ही किसी बड़े सत्य को पाया है। न पाया होता तो इतनी उन्नति उसकी न होती। रवीन्द्र नाथ ने इस सत्य से श्रास्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 'भौतिक जगत् के प्रति व्यवहार सच्चा होना चाहिए, यह श्राधुनिक वैज्ञानिक युग का श्रनुशासन है। इसे न मानने से हम घोला खायेंगे। इस सत्य को व्यवहार करने की सीढ़ी है---मन को सस्कार-मुक्त करके, विशुद्ध प्रणाली से विश्व के अन्तर्निहित भौतिक तत्वों का उद्धार करना ।' आगे चल कर वे इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं- 'यह बात सही है, किन्तु श्रीर भी सोचने की बात रह जाती है। यूरोप ने जिस बात में सिद्धि प्राप्त की है, उस पर हमारे देशवासियों की दृष्टि बहुत दिनों से पड़ी है, वहाँ पर उसका जो ऐश्वर्य है, वह विश्व के सामने प्रत्यन्न है। किन्तु जिस बात में उसे सिद्धि प्राप्त नही हुई है, वह गहराई में है, इसीलिए वह बहुत दिनों तक दुनिया की आँखों से श्रोमल रही है। यही उसने विश्व की भयकर चति की है श्रीर यह चति श्रव घीरे-धीरे उसी की स्रोर लौट रही है। यूरोप के जिस लोभ ने चीन को ऋफीम खिलायी है, वह लोम तो चीन की मृत्यु से ही मर नहीं जाता। हम बाहर से देख सकें या नहीं, यह लोभ यूरोप को प्रतिदिन बेरहमी के साथ मोहान्य बनाता जा रहा है। केवल भौतिक जगत् में ही नहीं, मनुष्य की दुनिया में भी निष्काम-चित्त से सत्य का व्यवहार करना त्रात्मरत्वा का त्राख़िरी श्रौर उत्तम उपाय है। उस

सत्य-व्यवहार पर से पश्चिमी जातियों की श्रद्धा प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कारण उनकी लज्जा भी दूर होती जा रही है, श्रौर इसीलिए उनकी समस्या भी जटिल होती जा रही है। विनाश नजदीक श्राता जा रहा है।

क्या मानव जगत् श्रौर क्या भौतिक जगत्, क्या स्वदेश श्रौर क्या विदेश, सर्वत्र सत्यम्वरण को ही उन्नति श्रौर श्रभ्युदय का मूल-मत्र मानना चाहिए। कवि ने ऋपने जीवन में भी ऋौर ऋपने यथों में भी सर्वत्र इस सत्य का जयगान किया है। इस सत्य पर दृष्टि निवद रहने के कारण ही श्राज से बीसियों वर्ष पहले वे ऐसी बात लिख गये हैं जो आज आएचर्यजनक भविष्यवाणी जैसी लगती है। सन् १९१६ में चीन समुद्र से उन्होंने अपने एक प्रिय जन को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने चीनी मजद्रों को श्रपूर्व कर्म-तत्परता को देख कर लिखा था- कम की यही मूर्ति है। एक दिन इसी की जीत होगी। यदि न हो, यदि वाणिज्य-दानव ही मनुष्य की घर-गृहस्थी, श्रानन्द, श्राजादी श्रादि को लीलता चला जाय और एक वृहत् गुलाम समदाय की सुष्टि कर डाले, तथा उसी की मदद से कुछ थोड़े से लोगों का आराम और स्वार्थ साधन करता रहे तब यह प्रथ्वी रसातल को चली जायगी। चीन की यह इतनी बढी शक्ति-कर्म करने की शक्ति-जिस दिन हमारे इस युग के सर्वश्रेष्ठ वाहन को पा सकेगी अर्थात जिस दिन विज्ञान को हाथ कर लेगी, उस दिन संसार की कौन सी शक्ति है जो उसे बाघा दे सके ! रवीन्द्र नाथ की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। चीन को बाधा देने की समस्त चेष्टाएँ व्यर्थ हुई हैं। चीन की इस कर्म-तत्परता को देख कर उन्हें ऋपना देश याद ऋा गया था। उन्होंने दीर्घ निश्वास त्याग करते हुए लिखा था-कब मिलेगी यह तसवीर भारतवर्ष मे देखने को १ यहाँ तो मनुष्य अपना बारह आना अंश अपने आपको ही घोखा देकर काट रहा है। नियमो का ऐसा जाल फैला है जिससे केवल बाघा ही बाघा पाकर केवल उलभ-उलभ कर ही अपनी शक्ति का अधिकाश फिज़ल खर्च कर देता है, बाकी ऋश को काम-काज में जुटा ही नहीं पाता। विपुल जटिलता ऋौर जडता का ऐसा समावेश पृथ्वी में और कहीं नहीं मिल सकता। चारों ओर केवल जाति के साथ जाति का विच्छेद, नियम के साथ काम का विरोध और आचार-धर्म के साथ काल-धर्म का विरोध-द्वन्द्व फैला हुआ है।' इस प्रकार उन्होंने भारतीय धर्म की जड़-विधियों का निष्कार किया था, परन्तु सत्यों का सत्य यह है कि उपनिषदों के अपूर्व मथन करने के बाद ही उन्होंने सिद्धि को स्थिर किया था।

रवीन्द्र नाथ मनुष्य की जीवन-धारा में पूर्ण श्रास्था रखते थे। वे जानते थे कि ऊपर-ऊपर का हो-हल्ला च्रिएक है। उमस्त श्रशाति श्रीर श्रालोइना के नीचे मनुष्य की वह जाति की सहज कर्मशील धारा ही एक-मात्र जीवित रहती है, जो मैदानों में परिश्रम करती है, जो जड-संचय के बल पर नहीं, बल्कि जीवन्त प्राण्मय कर्मशिक्त पर भरोशा रखती है,इसीलिए वे प्रबल उत्तेजना के समय भी शान्त-निस्तब्ध रह सके थे। उनका उस परमात्मा में विश्वास था जो विलास श्रीर शिक्त-मद में नहीं रहता, बल्कि कर्ममय मानव-जीवन के साथ नित्य चला करता है। एक कविता में उन्होंने इस माव को बड़े सुन्दर दग से व्यक्त किया है:

वे चिरकाल रस्सी खींचते हैं, पतवार थामे रहते हैं, वे मैदानों में बीज बोते हैं: पका धान कारते हैं, वे काम करते है. नगर श्रीर प्रान्तर में । राज-छुत्र टूट जाता है, रख डका बद हो जाता है। विजय-स्तम मूढ की भाँति अपना अर्थ भूल जाता है। बहु-लुहान हथियार, धरे हथियारों के साथ सभी बहू-लुहान व्याँखें शिश-पाठ्य-कहानियों में में ह ढाँपे पड़ी रहती हैं। वे काम करते हैं। देशदेशान्तर में. श्रंग बंग कालिंग में समद्र श्रीर नदियों के घाट-घाट में पजाब में, बम्बई में, गुजरात में. उनके गुरु-गर्जन श्रीर गुन-गुन स्वर दिन-रात में गुँथे रह कर दिन-यात्रा को मुखरित किये रहते है। मुद्रित कर डाबते हैं जीवन के महा-मंत्र की ध्वनि को मी-सी माम्राज्यों के भग्नावशेष पर । वे काम किये जा रहे हैं !

रवीन्द्र नाय ने कई सौ प्रन्य लिखे हैं। इनमे काव्य हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, निवन्ध हैं, श्रालोचना हैं। साहित्य श्रपने व्यापक श्र्य में जो कुछ भी स्वित करता है, उस सब पर उनका श्रवाध श्रिधकार था। देह श्रीर दुनिया की सभी समस्याश्रों पर उन्होंने विचार किया है। सर्वत्र उन्होंने सत्य का पच जिया है। सप्राटों की विकट भुकुटियों की उन्होंने परवाह नहीं की।

## २०५ •• गुरुदेव • श्राचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवैदी

धनकुबेरों की भरी थैलियों की स्रोर उन्होंने स्रॉख उठा कर नहीं ताका। वे विशुद्ध मनुष्यता की गति जानते रहे। उन्होंने समय रहते ही ससार की विनाश की स्रॉधी से बचने की सतर्क वाणी उचारित की थी, पर ऊँचे सिहासनों तक वह वाणी पहुँच न सकी। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उनके चित्त में यह स्राशका प्रवल रूप धारण करती जा रही थी कि ससार फिर एक बार शिशुघाती, नारी-धाती प्रवल वीभत्सता का शिकार होने जा रहा है। उन्होंने व्याकुल भाव से स्रापने इतिहास-विधाता से इसका प्रतिरोध करने लायक शक्ति माँगी थी—

'इधर दानव-पक्षियों के ऋण्ड उड़ते श्रा रहे हैं क्षञ्च श्रम्बर में विकर वैतर्गणका के अपर तर से। यत्र-पक्षों के विकट हुंकार से करते अपावन गगन तल को, मनुज-शोणित माँस के ये श्रुधित दुर्दम गिन्ह ! कि महाकाल के सिंहासन स्थित हे विचारक शक्ति दो सुमको, निरन्तर शक्ति दो ! दो कठ मे मेरे विकट वह वज्र-वाणी. करूँ कठिन प्रहार इस वीभत्सता पर ! बाल-घाती, नारि-घाती इस परम क्रत्सित श्रहप को कर सक् क्षार जर्जर " शक्ति दो ऐसी-कि यह वाणी सदा स्पदित रहे. जङ्जातरित इतिहास के उद्देश्य में, उस समय भी-जब रुद्ध-कठ. यह श्रखितत युग चुपचाप हो. प्रच्छन्न अपने चिता भस्म स्तूप में !

निस्पन्देह रवीन्द्र नाथ की यह वज्रवाणी इतिहास के लज्जातुर हृत्संदन में सदा ऋकित रहेगी और जब यह श्रुखलित युग चुपचाप चिता-मस्म के नीचे दब जायगा तो वह विशुद्ध मानवता ऋकुरित होगी जिसके लिए वे इतना कुछ कर गये हैं।

## सभापति ग्रुन्शी जी

00

#### सज्जाट जहीर

श्रप्रेल १६३६ में कांग्रेस का वार्षिक श्रिवियान होने वाला था, जिसके प्रधान जवाहर लाल नेहरू चुने गये थे। प्रगतिशील-लेखक-सघ का घोषणापत्र इसी बीच में छुप चुका था श्रीर दो श्रदाई महीने तक भारत के विभिन्न नगरों में सघ की सरगिमेंयों के कारण बुद्धिजीवियों के एक बड़े हलक्ने में प्रगतिशील श्रान्दोलन से लगाव श्रीर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। हम सब की राय हुई कि कांग्रेस श्रिविशन के दिनों ही में हमारा सम्मेलन भी लखनऊ में हो। श्रीर उसके समापति मुनशी प्रेमचन्द बने।

प्रेमचन्द उन दिनों बनारस में रहते ये श्रौर प्रगतिशील-लेखक-सघ का श्रस्थायी केन्द्र इलाहाबाद में था श्रौर मैं उसके श्रस्थायी मत्री की हैसियत से काम कर रहा था। प्रगतिशील-लेखक-संघ के संगठन श्रौर दूसरी समस्याश्रों के बारे में उनसे बराबर पत्र-व्यवहार होता रहता था। प्रगतिशील-श्रान्दोलन में भी उनकी दिलचसी दिनों-दिन बढ़ रही थी। वे बड़े व्यस्त थे। टाल यह था कि हिन्दी या उर्दू की कोई भी साहित्यक सभा या सम्मेलन देश के किसी हिस्से में भी हो, मुन्शी प्रेमचन्द को उनका सभापति बनाने के लिए सभी लोग दौडते थे। प्रेमचन्द क्योंकि बड़े भले, मिलनसार श्रौर विनम्न स्वभाव के थे, इसलिए उनके सम्बन्ध में बहुत लोगों को यह भ्रम रहता था कि उनकी ख्याति श्रौर साहित्य में उनकी साख की श्राइ लेकर वे श्रपने टेढे-मेढे उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। मुन्शी जी की व्यापक सहानुभूति श्रौर इंसानों की नेकनीयती पर उनका भरोसा उन्हें विभिन्न प्रकार श्रौर मत के लोगों से मिलने-जुलने श्रौर उनके श्रान्दोलनों श्रौर उद्देश्यों में भाग लेने को तैयार कर देता था, लेकिन श्रसाधारण बुद्धि, स्वच्छन्द प्रकृति, स्वतन्त्रता-प्रेम, इंसान-दोस्ती की तरफ उनका सुकाव श्रौर सच्चाई की सोज सेदैव खोटे श्रौर खरे की परख में उन्हें सहारा देती थी। इसी कारण उनके खोज स्वौच सदैव खोटे श्रौर सर की परख में उन्हें सहारा देती थी। इसी कारण उनके

साहित्य में सीधे सचाई तक पहुँचने और मानवों के परस्पर सम्बन्धों और सामाजिक परिवर्तनो और अान्दोलनो की आन्तरिक प्रक्रिया का अन्वेषण करने का एक निरन्तर प्रयास पाया जाता। जब वे सुधारवादी-गाधीवादी दर्शन को स्वीकार करते हैं तो उस हिष्ट-कोण को खाह-म-खाह सचा साबित करने के लिए वे सामाजिक यथार्थ पर पर्दा नहीं डालते। और जब आखिर में सामाजिक यथार्थ का अन्वेषण उन्हें एक हद तक सुधारवादी दर्शन की त्रुटियाँ समक्तने में मदद देता है तो इस बात के बावजूद कि उनकी पहले की धारणाएँ रद होती हैं, वे ऐसे परिणामों की ओर कदम बढ़ाने से नहीं हिचकचाते, जिन पर पहुँचने का तगादा सत्य का अन्वेषण उनसे करता है।

जब मैंने प्रेमचन्द को लखनऊ कान्फ्रेंस के सभापतित्व के लिए लिखा तो उन्होंने विवशता प्रकट की—

"समापितत्व की बात, मैं इसके योग्य नहीं। विनम्रतावश नहीं कहता, मैं अपने में कमजोरी पाता हूँ। मिस्टर कन्हैयालाल मुन्शी मुक्ससे बेहतर होंगे। या डाक्टर जाकिर हुसेन। पडित जवाहर लाल नेहरू तो बड़े व्यस्त होंगे, नहीं वे एकदम उपयुक्त होते। इस अवसर पर सभी राजनीति के नशे में चूर होंगे, साहित्य से शायद ही किसी को दिलचस्पी हो, लेकिन हमें कुछ-न-ऊछ तो करना है। यदि जवाहरलाल ने दिलचस्पी ली तो अधिवेशन सफल हो जायगा।

मेरे पास इस वक्त भी सभापतित्व के लिए दो जगह के निमत्रण पड़े हैं—एक लाहौर के हिन्दी सम्मेलन का, दूसरा हैदराबाद दिख्य की हिन्दी प्रचार सभा का । मैं इनकार कर रहा हूँ, पर वे लोग इसरार (श्रनुरोध) कर रहे हैं । कहाँ-कहाँ प्रीजाइड (Preside) करूँ । हमारी सस्था में कोई बाहर का श्रादमी सभापति बने तो ज्यादा श्रज्छा हो । मजबूरी दर्जा मै तो हूँ ही । कुछ रो-गा लूँगा ।

श्रीर क्या लिखूँ १ तुम जरा पडित श्रमरनाथ का को तो श्राजमाश्रो । उन्हें उर्दू साहित्य से दिलचस्पी है श्रीर शायद वे समापति होना स्वीकार कर लें"

(पन्न उर्दू में है और इस पर १५ मार्च १९३६ की तारीख है।) लेकिन दो-एक ख़तों के बाद ब्राखिर प्रेमचन्द ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली ब्रौर मुक्ते लिखा— "यदि हमारे लिए कोई योग्य समापित नहीं मिलता तो मुर्भा को रख लीजिए। मुश्किल यही है कि मुक्ते पूरे-का-पूरा भाषण लिखना पड़ेगा...मेरे भाषण में आप किन समस्याओं पर बहस चाहते हैं, इसका कुछ इशारा कर दीजिए। मै तो डरता हूँ, मेरा भाषण ज़रूरत से ज्यादा निराशाप्रद न हो। आज ही लिख दो ताकि वर्षा जाने से पहले उसे तैयार कर लूँ।

(१९ मार्च १९३६)

सभापित का फैसला हुन्ना तो फिर हम दूसरे कामो में लगे। सवाल यह था कि कान्फ्रेस में क्या होगा—एड्स, भाषण, प्रस्ताव या कुछ त्रौर भी १ कुछ ऐसा लगता था कि यह काफी नहीं। साहित्य—सम्मेलन में साहित्यिक विषयो पर भी विचार-विनिभय और वाद-विवाद होने चाहिएँ और फिर हमारे विशाल देश में चौदह-पन्द्रह बड़ी-बड़ी भाषाएँ जिनमें से हरेक को लाखो-करोड़ों आदमी बोलते हैं और इनमें मूल्यवान साहित्य हैं। कुल-हिन्द कान्फ्रेंस में इन तमाम या इनमें से अधिकाश भाषाओं के आधुनिक साहित्य और साहित्यिक समस्याओं पर लेख पढ़े जाने चाहिएँ। यदि हमारे सम्मेलन द्वारा देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यिकों का एक दूसरे के साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय भी हो जाय और यदि हम जान लें कि देश की बड़ी-बड़ी भाषाओं में इस समय कौन सी समस्याएँ सोच का विषय बनी हैं और साहित्यिक धाराओं का रख किंघर को है तो इस सम्मेलन के द्वारा एक बड़े उपादेय और लाभदायक काम का स्त्रपात हो जायगा और हमारे प्रगतिशील आन्दोलन को सामूहिक ढग से लाभ पहुँचेगा।

दूसरा काम सस्या के विधान का ख़ाका तैयार करना था, जिससे अखिल मारतीय-केन्द्रीय व्यवस्था कायम हो सके । श्रीर चेत्रिय श्रीर स्थानीय शाखाओं के श्रापसी सम्बन्धों श्रीर सघ की सदस्यता के नियमों का निश्चय हो सके श्रीर संस्था की केन्द्रीय, चेत्रीय श्रीर स्थानीय शाखाएँ नियमपूर्वक डेमोक्रेटिक दग से अपना काम चालू कर सकें।

फिर हमारे सामने दो सवाल और थे। जो राजनीतिक थे। पहले तो यह कि हमारे देश में अँग्रेजी साम्राज्य ने बोलने, लिखने और विचारने की स्वतन्त्रता के डेमोक्रेटिक अधिकार पर पाबन्दियाँ लगा रखी थीं। इन बघनों का देश-मक्त साहित्यिकों पर सीघा असर पड़ता था। प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें सदा सरकार के कोप का भाजन बनती रहती थीं। साहित्यिकों की सहायता और उनका प्रोत्साहन तो दूर रहा, किसी स्वतन्त्र देश के साहित्यिकों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ उनका हमारे यहाँ स्वप्न तक देखना मुश्किल था।

इन्ही सब कारणों से साहित्यिको का ऐसा संगठन जरूरी था, जो उनके ऋधिकारो की रच्चा करे।

दूसरा सवाल यह था कि उस जमाने मे अतर्राष्ट्रीय वातावरण बड़ी तेजी से गदला हो रहा था। जर्मन श्रौर इतालवी फाशिज्म दुनिया को दूसरे महायुद्ध की श्रौर खींचे लिये जा रहा था। इटली ने शात अबीसिनिया पर श्राक्रमण करके, उस पर अधिकार कर लिया था और लीग-आफ-नेशन्ज उसे रोक न सकी थी। उधर जापानी साम्राज्य ने चीन पर आक्रमण करके उसके उसरीय इलाको को हड़प लिया था और चीन मे युद्ध जारी था।

राष्ट्रों की आजादी की इस वेददीं से हत्या, जन-तन्त्र का ख़ून, अतर्राष्ट्रीय युद्ध—जिसका उद्देश्य यह हो कि सारी मानवता को रक्त-रजित, धूल-धूसरित करके चन्द साम्राज्य सारी दुनिया को आपस मे बॉट ले—सभ्यता और सस्कृति के लिए महान सकट उपस्थित करते हैं और कोई सच्चा साहित्यक, जिसे अपनी कला और मानवता से लगाव हो, इस वास्तविकता से ऑले नही चुरा सकता। हमारे लिए यह जरूरी था, ऐसी कोशिश करे कि देश के समस्त कलाकार अपने साहित्यक, राजनीतिक विचारो और दिन्दकोशो की विभिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय स्वन्त्रता, डेमोक्रेसी, साम्राज्य-विरोध और अतर्राष्ट्रीय शांति के पद्मधरो की पक्ति में खड़े हों।

जब कान्फ्रेंस के शुरू होने में कोई त्राठ-दस दिन रह गये तो केन्द्रीय कर्यालय, याने — मैं — तीन-चार फाइलो समेत लखनऊ त्रा गया।

उस समय लखनऊ में 'प्रगतिशील-लेखक सघ' की कोई स्थानीय शाखा नहीं थी श्रीर स्थानीय लोगों में हमारे निजी मित्रों, रिश्तेदारों या विश्व-विद्यालय के दो-तीन छात्रों के श्रातिरिक्त हमारा कोई सहायक न था। स्थिति यह थी कि हमारे पास खर्च के लिए सौ-सवा-सौ रुपयों से ज्यादा न थे। न स्वयसेवक थे, न चपरासी, न क्कर्क श्रीर न श्राधिवेशन करने के लिए कोई हाल।

मैं जब लखनऊ पहुँचा तो दो एक दिन के अन्दर अप्रमृतसर से डा॰ रशीद जहाँ श्रौर महमूदुज्जफर भी आ गये। हम सब बजीर मंजिल मे ढिके थे। मेरे पिता का यह मकान उन दिनों सजा-सजाया, पर अधिकाशतः ख़ाली पड़ा रहता था। वे स्वय इलाहाबाद में रहने लगे थे। इस काफी बड़े मकान के एक हिस्से मे बड़े भाई डाक्टर सैयद हुसेन जहीर रहते थे। दो तिहाई

हिस्सा ख़ाली था। डाक्टर जहीर पेशे से वैज्ञानिक हैं, पर उनका स्वभाव है कि हर उस काम या आन्दोलन में, जिसे वे अच्छा या लामप्रद समस्तते हैं, बेघड़ क, खुले दिल से सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। मै तो ख़ैर उनका छोटा माई था, लेकिन मेरे सारे मित्र और प्रगतिशील सम्मेलन के कार्यकर्ता धीरेधीरे आकर वजीर मजिल मे टिकते गये और सब उनके आतिथि हो गये। डाक्टर जहीर और उनकी अच्छी बेगम को इस पर आपत्ति न थी कि हम सब मान न मान उनके मेहमान हो गये हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, वे मुक्ते और मेरे दोस्तो को इस बात पर डॉटते रहते कि हम खाना समय पर नहीं खाते, पहले से यह नहीं बताते कि एक वक्त में कितने आदमी खाना खायंगे। कभी खाना बच जाता और कभी कम पड़ जाता है।

महमूदुज्जफर के आ जाने से अपने आप हमारे काम में नियमितता आ गयी और यद्यपि में संघ का अस्थायी जनरल सेकेटरी था, वे स्वमावतः उसके जनरल मैंनेजर हो गये। उन्होंने सब कागजों को अलग अलग फाइलों में बॉटा। जितने काम थे, उनका सम्पादन करके, कार्यक्रम को निर्धारित किया। कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन काम बॉटने और शाम को उनके काम की रिपोर्ट लेने लगे और जैसा कि वे हमेशा करते हैं अपने जिम्मे सब से ज्यादा काम ले लिया और उसे यथा-समय पूरा किया।

लखनऊ में तीन-चार हाल हैं, जहाँ साधारस्तः कान्फ्रेंसें होती हैं सौमाग्य से वकीलों में कुछेक प्रगतिशील भी थे। पडित त्र्यानन्द नारायस् मुल्ला, हालांकि प्रगतिशील दृष्टिकोस् के पूरे हामी नहीं, पर वे श्रन्छे किन, देशभक्त और साहित्यिकों की सहायता करने वाले व्यक्तियों में से थे। उनकी श्रीर कुछ दूसरे लोगों की कोशिशों से 'रकाए-न्र्याम हाल' हमे मुफ्त मिल गया श्रीर हमारी सब से बड़ी परेशानी दूर हो गयी।

उघर से निमटे तो सम्मेलन के लिए स्वागत-सिमित बनायी कि श्रीर कुछ नहीं तो उसके नाम पर सी-पचास टिकेट बेच कर कुछ चन्दा इकट्ठा किया जा सके। स्वागताध्यद्य के लिए चौधरी मुहम्मद श्रली साहब रदोलवी को मनाया गया। उन्होंने पहला काम यह किया कि बड़ी द्यमा याचना करते हुए चुपके से सौ रुपया चन्दा हमें दे दिया। उन्हें इस बात की शर्रिमंदगी थी कि एक बहुत कम थी, लेकिन उन्हें मालूम न था कि हमें कान्फ्रेंस के लिए किसी व्यक्ति से एक मुश्त दस रुपये से ज़्यादा चन्दा न मिला था।

इमने सम्मेलन के लिए हाल भरने को दो-तीन सौ कुर्सियाँ किराये पर

तो लें लीं, लेकिन अब यह चिन्ता हुई कि हाल भरेगा भी या नहीं ? देश के विभिन्न प्रान्तों से जिन प्रतिनिधियों के आने की स्वना मिली थी, उनकी संख्या मुश्किल से तीस-चालीस रही होगी—दो बगाल से, तीन पजाब से, एक मद्रास से, दो गुजरात से, छै महाराष्ट्र से और शायद बीस-पचीस उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से!

लखनऊ में उस समय तक हमारा श्रान्दोलन श्रारम्भ ही न हुश्रा था। इलाहाबाद मे तो फिराइ, एजाज़ हुसेन, श्रहमद श्रली श्रादि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे श्रीर उनके काफी छात्र हमारी समाग्रों में श्राते थे, लखनऊ यूनीवर्सिटी में उस समय तक हमारा कोई भी साथी न था। इस बात से हमारी उस समय की विवशता श्रीर कमजोरी साफ प्रकट होगी कि लखनऊ जैसे साहित्यिक नगर मे, हमारी कान्फ्रेंस में दिलचस्पी लेने वाले गिनती के होंगे। हमें इस बात का एहसास था कि इस स्थित का कारण लखनऊ वालों की श्रारसिकता श्रथवां श्रगतिशीलता नहीं थी, बल्कि यह था कि उन्हें हमारे श्रान्दोलन श्रीर उसके उद्देश्यों की कोई ख़बर ही न थी श्रीर न हमीं ने इस सम्बन्ध में किसी तरह का जोरदार प्रचार किया था। चन्द दिनों में चन्द श्रादमी इस कमी को पूरा भी कैसे करते १ तो भी हम ने हार नहीं मानी।

विश्व-विद्यालय में कुछ छात्रों के जरिये हमने सम्मेलन की विज्ञित बॅटवायी। जब सम्मेलन से दो दिन पहले बड़े पोस्टर छुप कर आ गये तो महमूदुज्ज़फर अपने चन्द साथियों को लेकर शहर के ख़ास-ख़ास हिस्सों, नुक्कड़ों और चौराहों पर रात भर उन्हें चिपकाते फिरे। रशीद जहाँ चन्द साल पहले लखनऊ में डाक्टरी की प्रेक्टिस कर चुकी थीं और बहुतों से वाकिफ थीं, उन्होंने दूम-दूम कर स्वागत-समिति के तीन-तीन रुपये के टिकेट बेचने शुरू कर दिये। इनके अतिरिक्त काग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए हजारों आदमी लखनऊ आने लगे थे। इनमें सोशलिस्ट नेता और कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता भी थे, जो प्रायः साहित्यक तो न थे, पर प्रगतिशील साहित्य के इस आन्दोलन के समर्थक ज़रूर थे। आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मियां इफ्ताख़ाकदीन और सरोजिनी नाइडो ने हमारी कान्फ्रेस में शामिल होने का वचन दिया।

ज्यों-ज्यों कान्फ्रेंस का दिन निकट श्राता, हमारी घबराहट बढ़ती जाती। रुपयों की कमी के कारण हम श्रपने प्रतिनिधियों को टहराने श्रीर उनके खाने पीने का प्रबन्ध भी न कर सकते थे। कुछ को हमने अपने मित्रों श्रौर रिश्तेदारों के यहाँ ठहराने की व्यवस्था की थी। बहुत से काग्रेस के कैम्प में जा कर टिक गये थे, जहाँ एक भोपडी चन्द रुपयों में किराये पर मिल जाती थी श्रौर खाना सस्ता था। कुछ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के ख़ाली कमरों में ठहरे। यह प्रबन्ध हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण था, इसलिए कि कान्फ्रेंस हाल श्रौर मेरे घर से, जहाँ कान्फ्रेंस का अस्थायी दफ्तर था, ये सब जगहें कई-कई मील के अतर पर थीं। लेकिन मजबूरी थी, हमने अपने मेहमानों को अपनी हालत बता दी थी कि हम लखनऊ में उनके ठहरने का प्रबन्ध सुचार रूप से नहीं कर सकते।

बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत रेलवे स्टेशन पर करना भी हमारे बस का नहीं था। तीन-चार आदमी आख़िर क्या करते १ तो भी अपनी कान्फ्रेंस के प्रधान मुन्शी प्रेमचन्द को स्टेशन से लेने के लिए जाने का फैसला हम ने किया था। महमूद किसी और काम में लगे हुए थे, इसलिए रशीदा और मैंने तय किया कि हम दोनों स्टेशन पर जायेगे। कहीं से थोड़ी देर के लिए हमने एक कार भी माँग ली थी।

सुबह का समय था। गाड़ी नौ बजे के लगभग त्राने को थी। हमने सोचा कि साढे त्राठ बजे घर से रवाना होंगे। हम त्राठ बजे के करीब बैठे चाय पी रहे ये कि घर में एक ताँगे के दाख़िल होने की त्रावाज त्रायी त्रौर साथ ही साथ एक नौकर ने त्राकर सुक्ते इत्तला दी कि बाहर कोई साहब सुक्ते बुला रहे हैं। मै बाहर निकला तो देखा कि प्रेमचन्द जी त्रौर उनके साथ एक त्रौर साहब हमारे मकान के बरामदे में खड़े हैं। मै शर्म त्रौर हैरत के मिले-जुले मावो से त्रावाक खड़ा यह गया। लेकिन इस से पूर्व कि मैं कुछ कहूँ प्रेमचन्द जी हॅसते हुए बोले:

"भाई तुम्हारा घर बड़ी मुश्किल से मिला। बड़ी देर से इघर उघर चक्कर लगा रहे हैं।"

इतने में रशीदा भी बाहर निकल आयीं और हम दोनों अपनी सफाई देने लगे। पता चला कि हमें ट्रेन के समय की सूचना गलत मिली थी। उसके आने का समय एक घटा पहले का था। पहली अप्रेल से वक्त बदल गया। लेकिन अब उखटे प्रेमचन्द जी अपनी सफाई देने लगे:

"हाँ मुक्ते चाहिए था कि चलने से पहले तुम

## २१३ ●● सभापति मुनशी जी ● सज्जाद ज़हीर

लोगो को तार भेज देता लेकिन मैने सोचा, क्या जरूरत है अगर स्टेशन पर कोई न मिला तो तॉगा लेकर सीधा तुम्हारे घर चला अग्राऊँगा "

श्रीर मैं दिल मे सोच रहा था कि सम्मेलनों के समापतियों का बड़ा शानदार स्वागत किया जाता है। उन्हें प्लेटफार्म पर हार पहिनाये जाते हैं। उनके जुलूस निकलते हैं श्रीर उनकी 'जय जयकार' होती है श्रीर एक हमारे समापति मुन्शी प्रेमचन्द हैं कि स्वय श्रपनी जेब से रेल का टिकेट ख़रीद कर चुपके से श्रा गये हैं, स्टेशन पर स्वागत करने वाला तो क्या, राह बताने वाला भी उन्हें कोई नहीं मिला। एक साधारण-से तॉगे पर बैठ कर स्वय ही बड़ी बेतकल्लुफी से सम्मेलन के व्यवस्थापकों के घर चले श्राये हैं। उनकी शिकायत करना तो क्या उनके माथे पर एक बल नही पड़ा श्रीर उन से यो घुल-मिल गये हैं, जिससे लगता है कि इन रस्मी बातों पर समय नष्ट करना उनके निकट नितान्त श्रमावश्यक है। निश्चय ही हमारा श्रान्दोलन एक नये किस्म का श्रान्दोलन था श्रीर हमारा सभापति नये किस्म का सभापति, जिसकी शान उसकी विनम्र सादगी से प्रकट होती थी।

# सुंघनी साहु

## श्रीमती महादेवी वर्मा

महाकि प्रसाद का जब जब रमरण श्राता है तब तब मेरे सामने एक ही चित्र श्रकित हो जाता है।

हिमालय के टाल पर, उसकी गर्वीली चोटियों से समता करता हुआ, एक सीधा, ऊँचा देवदारु का वृद्ध था! उसका उन्नत मस्तक, हिम, आतप, वर्षा के प्रहार केलता था, उसकी विस्तृत शाखाओं को आँधी-त्फान कककोरते थे और उसकी जहों से एक छोटी पतली जलधारा आँख-मिचौनी खेलती थी! ठिटुराने वाले हिमपात, प्रखर धूप और मूसलाधार वर्षा के बीच में। भी उसका मस्तक उन्नत रहा और आँधी और बफीले बवडर के ककोरे सह कर भी वह निष्क्रम्प निश्चल खड़ा रहा। पर जब एक दिन सघर्षों में विजयी के समान आकाश में मस्तक उठाये, आलोक-स्नात वह उन्नत और हिमिकिरीटिनी चोटियों से अपनी ऊँचाई नाप रहा था, तब एक विचित्र घटना घटी। जिस उपेच्चणीय जलधारा का प्रहार हल्की गुद्गुदी के समान जान पड़ता था, उसी ने तिल-तिल कर के उसकी जड़ों के नीचे उसे खोखला कर डाला और परिणामतः चरम-विजय के ख्या में वह देवदार अपने चारों आर के वातावरण को सौ-सौ ज्योतिश्चकों में मयता हुआ घरती पर आ रहा।

समी महान प्रतिभाशाली साहित्यकारों के जीवन में सघर्ष रहना श्रानवार्य है, पर बड़े-बड़े सघर्ष उनकी जीवनीशक्ति को चीरण कम कर पाते हैं। यह कार्य तो ऐसी छोटी बाबाश्रों का सम्मिलित परिग्णाम होता है, जिनकी श्रोर वे सर्वया उपेचा का माव रखते हैं। प्रसाद जी इसके श्रपवाद नहीं थे।

मेरे चित्र की पृष्ठभूमि में उनका साहित्य, मेरा कुछ घटों का परिचय और कुछ प्रचित्त स्तुतिनिन्दापरक कथाएँ ही हैं। छायावाद युग की द्वष्टि से उनक्रे माहित्य से मेरा अपरिचय सम्मव नहीं था और स्थान की दृष्टि से प्रयाग से काशी दूर नहीं थी, परन्तु कुछ, श्रश्रात कारणों से मैंने उन्हें प्रथम श्रीर श्रन्तिम बार तब देखा जब वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे श्रीर मैं सान्ध्यगीत लिख जुकी थी। पर उनका यह दर्शन भी न किसी श्रखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के विवादी मेध-गर्जन में हुश्रा श्रीर न किसी श्रखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सातो स्वर-समुद्रो के मथन के बीच, न भाषण के श्रजस प्रवाह मे, न फूल-मालाश्रों के घटाटोप में काशी में उनका दर्शन श्रपनी कवित्व-हीनता में विचित्र है।

भागलपुर से प्रयाग आते-जाते मार्ग मे जब-तब काशी पड़ जाती थी। एक बार प्रसाद के दर्शनार्थ ही मैंने कुछ घटो के लिए यात्रा भग की। पर मैं और मेरे साथ आने वाला नौकर दोनों ही काशी की सड़को और गलियों से सर्वथा अपरिचित थे। किन प्रसाद को सब जानते होंगे, इसी विश्वास से कई ताँगे वालों से पूछताछ, की, पर परिखाम कुछ, न निकला। निराश होकर जब स्टेशन के वेटिंग-रूम में लौटने वाली थी तब एक ने प्रश्न किया, "क्या सुघनी साहु के घर जाना है ?"

सुंघनी साहु का रूढ़ अर्थ प्रहण करने में में असमर्थ रही। समका तम्बाख़् के चूर्ण का नास लेने वाले कोई साहूकार होगे। फिर अर्थ को और सफट करने के लिए पूछा, "सुघनी साहु क्या काम करते हैं ?"—"तम्बाख़् की दुकान करते हैं !" सुन कर ताँगे वाले पर अकारण ही कोघ आने लगा। प्रसाद जैसा महान कि तम्बाख़् की दुकानदारी जैसा गद्यात्मक कार्य कैसे कर सकता है ? कुछ स्वगत और कुछ उस अज्ञ ताँगे वाले के कानों के लिए कहा, "मुक्ते किसी तम्बाख़् की दुकान वाले सेठ जी के यहाँ नहीं जाना है। जिनके यहाँ जाना है वे कविता लिखते हैं।" ताँगेवाला भी साधारण नहीं था, इसी से उसने परास्त न होने की मुद्रा मे उत्तर दिया, "हमारे सुघनी साहु भी बड़े-बड़े कवित्त लिखते हैं।" तब मैने सोचा, सम्भव है ऐसे कवित्त लिखने में ख्यात सुघनी साहु, प्रसाद जैसे किस से अपरिचित न हों। स्टेशन पर कई घटे बिताने से अच्छा है कि सुंघनी साहु से पता पूछ देखूँ।

श्राकाश को नीले कपड़े की चीरों में विभाजित कर देने वाली, काशी की गिलयों में प्रवेश कर मुक्ते सदा ऐसा लगता है मानों में किसी विशालकाय श्राजगर के उदर में घूम रही हूं जिस ने श्रापनी सॉसों से मुक्ते ही नहीं कुछ दुकानों को भी श्रापने भीतर खींच लिया है श्रीर श्रव बाहर श्राने का एक मात्र हार—उसका मुख—बद हो गया है।

ऋन्त में जहाँ तक ताँगा जा सका, वहाँ तक ताँगे मे, उसके उपरान्त कुछ, दूर पैदल चल कर हम एक सफेद पुते हुए मकान के सामने पहुँचे जो ऋति-साधारण और त्रासाधारण के बीच की मध्यम स्थिति रखता था। कहलाया, प्रयाग से महादेवी त्रायी हैं। सोचा यदि गृहस्वामी प्रसाद जी ही होंगे तो मेरा नाम उनके लिए सर्वथा त्रपरिचित न होगा और यदि कोई सुघनी साहु ही हैं तो शिष्टाचार के नाते ही बाहर क्रा जायेंगे।

प्रसाद जी स्वय ही बाहर श्रा गये। उनका चित्र उन्हें श्रच्छा हृष्ट-पुष्ट स्थिवर बना देता है, पर स्वय न वे उतने हृष्ट जान पहे श्रौर न उतने पुष्ट ही। न श्रिषक ऊँचा, न नाटा मफोला कद, न दुर्बल न, स्थूल छ्रहरा शरीर, गौर क्या, माथा ऊँचा श्रौर प्रशस्त, बाल न बहुत घने न विरल—कुछ भूरापन लिये काले, चौड़ाई लिये मुख, मुख की तुलना मे कुछ हल्की सुडौल नासिका, श्राखों में उज्ज्वल दीति, श्रोंठो पर श्रानायास श्राने वाली बहुत स्वच्छ हॅसी, सफेद खादी का घोती-कुरता। उनकी उपस्थिति मे मुफे एक उज्ज्वल स्वच्छता की वैसी ही श्रनुभूति हुई, जैसी उस कमरे मे सम्भव है जो सफेद रग से पुता श्रौर सफेद फूलों से सजा हो।

उनकी स्थिवर जैसी मूर्ति की कल्पना खडित हो जाने पर मुक्ते हॅसी आना ही स्वामाविक था। उस पर जब मैंने अनुभव¦किया कि प्रसाद जी ही सुंघनी साहु हैं, तब हॅसी रोकना ही असम्भव हो गया। उन दिनों मैं बहुत अधिक हॅसती थी और मेरे सम्बन्ध में सब की धारणा थी कि मैं विषाद की मुद्रा और डबडबाई आँखों के साथ आकाश की ओर दृष्टि किये होले-होले चलती और बोलती हूँ।

मेरी हॅसी देख कर या मुक्ते मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत देख कर प्रसाद जी ने निश्च्छल हॅसी के साथ कहा, "श्राप तो महादेवी जी नहीं जान पड़तीं!" मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, "श्राप ही कहाँ किव प्रसाद लगतें हैं, जो चित्र में बौद्ध मिद्धु जैसे हैं!"

उनकी बैठक में ऐसा कुछ नहीं दिखायी दिया जिसे सजावट के अतर्गत रखा जा सके! कमरे में एक साधारण तक्त और दो-तीन सादी कुसियाँ, दीवाल पर दो-तीन चित्र, अल्मारी में कुछ पुस्तकें। यदि इतने महान कि के रहने के स्थान में मैंने कुछ असाधारणता पाने की कल्पना की होगी तो मेरे हाथ निराशा ही आयी।

उन दिनों ने 'कामायनी' का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। क्या लिख रहे हैं १ भूदने पर उन्होंने प्रथम सर्ग का कुछ अशा कु कर सुनाया।

## २१७ ●● सुंघनी साहु ● श्रीमती महादेवी वर्मा

वेदों मे अनेक कथानक बहुत नाटकीय हैं और उनमें से किसी पर भी एक अच्छा महाकाव्य लिखा जा सकता था। उन्होंने ऐसा कथानक क्यों चुना है, जिसमें कथासूत्र बहुत सूक्म है, ऐसी जिज्ञासाओं के उत्तर में उन्होंने कामायनी सम्बन्धी अपनी कल्पना की कुछ विस्तार से व्याख्या की।

उनकी घारणा थी कि ऋघिक नाटकीय कथाओं की रेखाएँ इतनी कठिन हो गयी हैं कि उन्हें ऋपने दार्शनिक निष्कर्ष की ओर मोड़ना कठिन होगा। युग की किसी समस्या को प्राचीन कलेवर में उतारना तमी सम्मव हो सकता है, जब प्राचीन मिट्टी लोचदार हो। जो प्राचीन कथा कठिन होकर एक रूपरेखा पा लेती है, उसमे वह लचीलापन नहीं रहता, जो नयी पूर्तिमत्ता के लिए ऋावस्यक है। इन्द्र का व्यक्तित्व उनकी दृष्टि में बहुत ऋाकर्षक ऋौर रहस्यमय था, परन्तु उसकी नाटकीय ऋौर बहुत कुछ, रूढ़ कथावस्तु, कामायनी के सन्देश को वहन करने में ऋसमर्थ थी।

श्चग्वेद कालीन वर्ष्ण के व्यक्तित्व श्रीर विकास के सम्बन्ध में भी उन्होंने श्रपना विश्लेषण दिया। वैदिक साहित्य श्रीर भारतीय दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा है, श्रतः तत्सम्बन्धी बहुत सी जिज्ञासाएँ मेरे लिए स्वामाविक थीं, परन्तु सभी चर्चाश्चों में मैंने श्रनुभव किया कि प्रसाद जी दोनों के सम्बन्ध मे श्राधुनिकतम ज्ञान ही नहीं, श्रपनी विशेष व्याख्या भी रखते हैं, वे कम शब्दों में श्रधिक कह सकते की जैसी चमता रखते थे, वैसी कम साहित्यकारों में मिलेगी।

उनके बहुश्रुत होने का प्रमास तो स्वय उनका साहित्य है, परन्तु दर्शन, इतिहास, साहित्य आदि के सम्बन्ध में, इतने कम शब्दों में इतने सहज भाव से वे अपने निष्कर्ष उपस्थित कर सकते थे कि श्रोता का विस्मित हो जाना ही स्वामाविक था।

लौटने का समय देख जब मैंने विदा ली तो ऐसा नहीं जान पड़ा कि मै कुछ घंटों की परिचित हूं। प्रसाद जी तॉगे तक पहुँचाने आये और हमारे हिष्ट के आभित होने तक खड़े रहे। अपने साहित्यिक अप्रज को फिर देखने का मुके सुयोग नहीं प्राप्त हो सका। वे कहीं आते-जाते नहीं थे और मैंने एक प्रकार से केन्र-सन्यास ले लिया था।

इसी बीच प्रसाद के ऋस्वस्थ होने का समाचार मिला, पर बहुत दिनों तक किसी को यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि रोग क्या है १ ऋन्त में च्य की सूचना भी हिन्दी जगत के लिए चिन्ता का कारण नहीं बन सकी। हमारे वैज्ञानिक सुप

में नितान्त साधन-हीन यह रोग मारक सिद्ध होता है। प्रसाद जी के साथ साधन-हीनता का कोई सम्बन्ध किसी को ज्ञात नहीं था, इसी से अन्त तक सब को उनके स्वस्थ होने का विश्वास बना रहा।

जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था श्रौर हिन्दी जगत एक प्रकार से पर्वोत्सव मना रहा था तब उनके महाप्रयाग की बेला श्रा पहुँची।

मैं स्वय कई दिन से ज्वरप्रस्त थी। एक बन्धु ने भीतर सन्देश भेजा कि वे ब्रत्यन्त श्रावश्यक सूचना लाये हैं। किसी प्रकार उठ कर मै बाहर के दरवाज़े तक पहुँची ही थी कि सुना प्रसाद जी नहीं रहे। कुछ च्रण उनके कथन का ऋर्य समक्तने में लग गये और कुछ च्रण द्वार का सहारा लेकर श्रपने श्रापको सम्हालने में।

बार बार उनका अन्तिम दर्शन स्मरण आने लगा और साथ ही साथ उस देवदार का जिसे जल की चुद्र धारा ने तिल-तिल काट कर गिरा दिया था।

प्रसाद का व्यक्तिगत जीवन अकेलेपन की जैसी अनुभूति देता है, वैसी हमें किसी अन्य सम-सामयिक साहित्यकार के जीवन के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती।

उन्हें एक सम्पन्न पर ऋण्-प्रस्त प्रतिष्ठित परिवार मे जन्म मिला श्रौर भाई-बहिनों में किनिष्ठ होने के कारण कुछ श्रिषिक मात्रा में स्नेह-दुलार प्राप्त हो सका । किशोरावस्था में वे एक श्रोर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बादाम खाते श्रौर कुश्ती लड़ते रहे । दूसरी श्रोर मानसिक विकास के लिए कई शिन्नकों से सस्कृत, फ़ारसी, श्रॅंग्रेजी श्रादि का ज्ञान प्राप्त करते रहे । पर इसी किशोरावस्था मे उन्हें पारिवारिक कलंह की कदुता का श्रानुभव हुश्रा । इतना ही नही, उनके किशोर कन्धों पर ही पारिवारिक उत्तरदायित्व, श्रर्थव्ययस्था श्रौर श्रृण का भार श्रा पड़ा । ऐसा लगता है, यही दुर्वह भार—सारे दुलार, स्वास्थ्य श्रौर विद्या—का स्वाभाविक प्राप्य था ।

तरुणाई में ही वे माता-पिता, बड़े माई, दो पित्नयों श्रीर एकलीते पुत्र की बियोग-न्यथा मेल सुके थे। यह बचपन से तारुण्य के श्रन्त तक फैली हुई विक्कोह की परम्परा उनके मानुक मन पर कोई दुखने वाली चोट नहीं छोड़ गयी थी, ऐसा कथन मनुष्य के स्वमाव के प्रति श्रन्याय होगा श्रीर यदि वह मनुष्य एक महान साहित्यकार हो तो इस श्रन्याय की मात्रा श्रीर श्रविक हो जाती है।

बहुत सम्भव है कि सब प्रकार के अन्तरंग बहिरग सघर्षों में मानसिक सन्तुलन बनाये रखने के प्रयास में ही उन्हें उस आनन्दवादी दर्शन की उपलब्धि हैं गैंबी हो जिसके भीतर करणा की अन्त: सिल्ला प्रवाहित है।

## २१६ ● सुंघनी साहु ● श्रीमती महादेवी वर्मा

चाँदनी से धुले ज्वालामुखी के समान ही उनके भीतर की चिन्ता उनके अस्तित्व को चार करती रही हो तो आर्श्चर्य नहीं। उनकी अन्तर्मुखी वृत्तियाँ या रिजर्व भी इसी ओर सकेत करता है। पारिवारिक विरोध और प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में पलने वाले प्राय गोपनशील हो ही जाते हैं। उसके साथ यदि कोई गम्भीर उत्तरदायित्व हो तो यह सकोच उनके मनोभावों और वाह्य वातावरण के बीच में आपनेय रेखा खीच देता है। कण-कण कटती हुई शिला के समान उनकी जीवनी-शक्ति रिसती गयी और जब उन्होंने जीवन के सब सघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली तब वे जीवन की बाज़ी हार गये, जिसमें हार जाने की सम्भावना भी उनके मन में नहीं उठी थी।

च्य कोई आकस्मिक रोग नहीं है, वह तो दीर्घ स्वास्थ्य-हीनता की चरम परिण्ति ही कहा जा सकता है। अस्वस्थ रहते हुए भी वे एक श्रोर श्रपनी लौकिक स्थिति ठीक करने में सलग्न थे श्रोर दूसरी श्रोर कामायनी में अपने सम्पूर्ण जीवन-दर्शन को भावात्मक श्रवतार दे रहे थे।

रोग के निदान ने उनके सामने दो विकल्प उपस्थित किये। ऐसी चिकित्सा प्रचुर व्यय-साध्य होती है। श्रीर कभी-कभी रोग का श्रन्त रोगी के साथ होने पर, परिवार को श्रात्मीय जन की वियोग-व्यथा के साथ विपन्नता का भार भी वहन करना पड़ता है।

उनके सामने अर्केला। किशोर पुत्र था और अपने किशोर जीवन के संघर्षों की स्मृति थी। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वे अपने किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्वह भार की काली छाया डाल कर अपने इतिहास की पुनराष्ट्रित नहीं करना चाहते थे। तब दूसरा विकल्प यही हो सकता था कि वे पतवार फेंक कर तरी को समुद्र में इस प्रकार छोड़ दें कि वह दिशा-हीन बहती हुई जीवन-मरण के किसी भी तट पर लग सके। उन्होंने इसी को स्वीकार किया और अपने अदम्य साहस और आरथा से मृत्यु की उत्तरोत्तर निकट आने वाली पदचाप सुन कर भी विचलित नहीं हुए।

पर जीवन श्रौर मृत्यु के सघर्ष का यह रोमाचक पृष्ठ हमारे मन में एक जिज्ञासा की पुनराष्ट्रित करता रहता है। क्या इतने बड़े कलाकार का कोई श्रन्तरंग मित्र नहीं था जो इस श्रसम्द्रन्द्र के बीच में खड़ा हो सकता ?

सम्भवतः घर मे ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, जिसका निर्णय निर्विवाद मान्य होता, सम्भवतः किशोर पुत्र के लिए पिता के हठ पर विजय पाना कठिन था। पर क्या ऐसे आत्मीय बन्धु का भी उन्हें अभाव था जो उनके दुराप्रकृतो अपने सत्याग्रही विरोध से परास्त कर च्रय के चिकित्सा-केन्द्रों तथा विशेषज्ञों का सहयोग सुलम कर देता।

कार्य से कारण की श्रोर चले तो विश्वास करना होगा कि नहीं था । सम्पन्न, मधुर-भाषी श्रोर हॅसमुख व्यक्ति के साथ श्रानन्दगोष्ठी मे बैठ कर हॅस लेना सब के लिए सहज हो सकता है, परन्तु किसी सकामक रोग से प्रस्त मित्र की निष्प्रभ श्रांखों में मृत्यु के सन्देश के श्रच्चर पढ़ कर उसे बचाने के लिए कोई बाज़ी लगाना कठिन हो जाता है।

प्रसाद जैसे मनस्वी श्रौर सकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह श्रौर सहानुभूति की याचना भी सम्भव नहीं थी। चन्द्रगुप्त में सिंहरण के निम्न शब्दों में बहुत कुछ प्रसाद के मन की बात भी हो तो श्राश्चर्य नहीं—

'श्रपने से बार-बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द श्रीर विश्वास का सुन्दर श्रिममान है। उस समय मन चाहे श्रिमनय करता हो सघर्ष से बचने का, किन्तु जीवन श्रपना सग्राम श्रघ होकर लड़ता है। कहता है—श्रपने को बचाऊँगा नहीं, जो मेरे मित्र हों श्रावें श्रीर श्रपना प्रमाण दें।'

सम्भव है किन प्रसाद का जीवन भी अपना सम्राम अध होकर लड़ा हो और उसने अपने आपको बचाने का कोई प्रयत्न न किया हो। उन्हें किसी की प्रतीचा रही या नहीं, इसे आज कौन बता सकता है। व्यावहारिक जीवन मे एक का हित दूसरे के हित का निरोधी भी हो सकता है।

ऐसे व्यक्तियों की प्रसाद सम्बन्धी स्मृति उनकी अपनी चोटों की समृति अधिक हो सकती है, प्रसाद की विशेषताओं की कम !

मारतेन्दु के उपरान्त प्रसाद की प्रतिभा ने साहित्य के अपनेक चेत्रों को एक साथ स्पर्श किया है। करुण-मधुर गीत, अरुकान्त रचनाएँ, मुक्त-छन्द, लड काव्य, महाकाव्य सभी उनके काव्य के बहुमुखी प्रसाद के अन्तर्गत हैं। लघु कथा के वैचित्र्य से लम्बी कहानियों की विविधता तक, उनका कथा साहित्य फैला है। ककाल उपन्यास के विषम नागरिक-यथार्थ से तितली की भावात्मक ग्रामीणता तक उनकी औपन्यासिक प्रतिमा का विस्तार है।

एकाकी, प्रतीक-रूपक, गीतिनाट्य, ऐतिहासिक नाटक आदि में उन्होंने नाटकीय स्थितियों का संचयन किया है। उनका निवन्ध-साहित्य किसी भी गम्मीर दार्शनिक चिन्तक को गौरव देने में समर्थ है।

## २२१ •• सुंघनी साहु • श्रीमती महादेवी वर्मा

साहित्यिक प्रतिमा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि भी कम असाधारण नहीं है। धूमिल नये युग के काव्य श्रीर विचार को श्रालोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने 'इन्दु,' 'जागरण' जैसे पत्रों की कल्पना को मूर्त रूप दिया। 'मारती महार' का जन्म भी उनकी उसी बुद्धि का परिणाम है जिसने युग की प्रत्येक सम्भावना को परल कर उसका उचित दिशा में उपयोग किया। उनका जीवन उनके कार्य को देखते हुए घट में समुद्ध का समरण दिलाता है।

बुद्धि के आधिक्य से पीड़ित हमारे युग को, प्रसाद का सब से महत्वपूर्ण दान 'कामायनी' है—अपने काव्य-सौन्दर्य के कारण भी और अपने समन्वयात्मक जीवन-दर्शन के कारण भी !

भाव और उसकी स्वामाविक गति में बनने वाले जीवन-दर्शन में सापेच्-सम्बन्ध है। बहती हुई नदी का जल आदि से अन्त तक ऊपर से कहीं तरगाकुल, कहीं प्रशान्त मन्थर जल ही दिखायी देता है, परन्तु वह तरलता किसी शून्य पर प्रवाहित नहीं होती। वस्तुतः उसके अतल अछोर जल के नीचे भी भूमि की स्थिति आखड रहती है। इसी से आकाश के शैन्य से उतरने वाले मेघजल को हम बीच में तटों से नहीं बाँध पाते, पर नदी के तट उसकी गति का स्वामाविक परिग्राम हैं।

भाव के सम्बन्ध में भी यही सत्य है, जिसके तल में कोई सिश्लिष्ट जीवन-दर्शन नहीं है, उसे श्राकाश का जल ही कहा जा सकता है। जीवन को तट देने के लिए उसके श्रादि की इकाई को श्रन्त की समिष्ट में श्रसीमता देने के लिए ऐसे दर्शन की श्रावश्यकता रहती है, जो श्रेय, प्रेय मे तरंगायित होकर सुन्दर बन सके। यदि कोई भाव-धारा ऐसी सिश्लिष्ट दर्शन भूमि नहीं पाती तो उसके स्थायित्व का प्रश्न सिदग्ध हो जाता है।

यह दर्शन महाकाव्य की रेखाश्चों से जिस विस्तार तक घिर सकता है उस विस्तार तक गीत से नहीं, छायावाद युग में भाव के जिस ज्वार ने जीवन को सब श्रोर से प्लावित कर दिया था, उसके तट श्रौर गन्तव्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा स्वाभाविक थी। श्रौर इस जिज्ञासा का उत्तर 'कामायनी' ने दिया।

प्रसाद को आनन्दवादी कहने की भी एक परम्परा बनती जा रही है, पर कोई महान कि विशुद्ध आनन्दवादी दर्शन नहीं स्वीकार करता, क्योंकि अधिक और अधिक सामन्जस्य की पुकार ही उसके सुजन की प्रेरणा है और वह निरन्तर असतोष का दूसरा नाम है।

'श्रानन्द श्रखड घना था।' 'कामायनी' की यह पिक विश्व जीवन का चरम-लच्य हो सकती है, परन्तु उसे इस चरम सिद्धि तक पहुँचाने के लिए किन को निरन्तर साधक ही बना रहना पड़ता है। सितार यदि समरसता पा ले तो फिर सकार के जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह तो हर चोट के उत्तर में उठती है श्रोर सम-निषम स्वरों को एक विशेष क्रम मे रख कर दूसरों के निकट सगीत बना देती है। यदि श्राघात या श्राघात का श्रमाव दोनों एक-मौन या एक-स्वर बन गये हैं, तब फिर सगीत का सज़न श्रोर लय सम्मव नहीं।

प्रसाद का जीवन, बौद्ध विचारधारा की श्रोर उनका भुकाव, चरम-त्याग, बिलदान वाले करुण-कोमल पात्रों की सृष्टि उनके साहित्य में बार बार श्रनुगुजित करुणा का स्वर श्रादि प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सघे श्रीर खिंचे हुए थे कि हल्की-सी कम्पन भी उनमें श्रपनी प्रतिष्विन पा लेती थी।

हमारे युग की समध्टि के हृदय और बुद्धि में जो भाव और विचार नीरव उमइ-बुमड़ रहे ये उन्हें कवि ने जागरण के स्वर देकर मुखरित किया।

पर जब हिमाद्रि तुग-श्या से मॉ भारती ने अपने इस स्वर साधक को पुकारा तब वह अपनी वीगा रख कर मौन हो चुका था।



# (મ દુષ વ્યથાર્ય

## रामधारी सिंह दिनकर

### रहस्यवादी

इस गये-बीते जमाने में भी रहस्यवादी जन्म लेते ही रहते हैं। रोशनी की बाद से सारी दुनिया परेशान है, तब भी ऐसी ब्रात्माएँ हैं, जो गोधूलि में लिपटी ब्राती हैं और चॉदनी श्रोद कर विदा हो जाती है।

ऐसी ही एक श्रात्मा उस मन्दिर के पिछवाड़े निवास करती थी, जहाँ हम लोग प्रार्थना की पॉच मिनटी रस्म श्रदा करने जाया करते थे।

श्रीर जब तक लोग प्रार्थना करते, वह साधु धरती पर लकीरें खींचता रहता। श्रीर जब लोग घडियाल बजाते, वह दीवार से उठॅग कर सो जाता। श्रीर जब श्रास-पास की दुनिया ख़ाली हो जाती तब वह चाँदनी मे बैठकर अपनी गहराइयो से बातें करता। श्राकाश की श्रोर देखते-देखते उसकी श्रांखों से श्रांस बहने लगते श्रीर नदी मे नहाते-नहाते उसे समाधि लग जाती। श्रीर लोग कहते, "यह बौद्धिक पागल है। इसका इलाज यह है कि इसकी शादी कर दो, फिर तो इसका सारा प्रेम ऐसा जमेगा कि हर साल यह एक बच्चे का बाप बनता चला जायगा।"

श्रीर सूफी कहता, ''यह बात कुछ-कुछ ठीक है। मगर मेरा ब्याह शायद हो चुका है श्रीर में पर्वत श्रीर पानी में श्रपनी दुलहिन को ही दूँद रहा हूँ। राम ने सीता को बनवास दिया था न १ मेरी दुलहिन ने मुक्ते ही निकाल दिया है, मैं उसी की निशानी खोज रहा हूँ।"

मगर, मैं साधु का मजाक न उड़ाता । मुक्ते लगता, यह आदमी पागल हो सकता है, मगर इसकी नज़र कहीं दूर पर है श्रीर हो न हो, वह किसी आश्चर्य में खोयी हुई है।

श्राफ़्रिर एक दिन एकान्त पाकर मैंने उससे पूछ ही तो लिया, "बिक्र!

एक बात बतास्त्रोगे ? मेरा ख़याल है, तुम किसी स्त्राश्चर्य मे खोये रहते हो । सो, वह क्या चीज है जिसे देख कर तुम्हें स्त्रचरज होता है १<sup>१</sup>

साधु बोला, " अरे, कहता क्या है १ सामने इतनी बड़ी अनन्तता खुली हुई है और न उसका इधर का छोर पकड़ायी देता है, न उधर का । यह अप्रचरण की बात नहीं है १ और सोचा भी है कि समय कितना लम्बा है १ जब सुष्टि नहीं थी, समय तब भी वर्तमान था और वह तब भी रहेगा जब यह सुष्टि समाप्त हो जायगी। किसी न किसी तरह रध में प्रवेश करके उस अवस्था को पकड़ना चाहता हूँ, जब समय का अस्तित्व नहीं रहा होगा। मगर, वह अवस्था अपनी गोद में मुक्ते ठीक से बैठने नहीं देती जैसे मां अपने बच्चे को गोद में जरा-सा बिठा कर फिर नीचे उतार दे। और काले मेघ के किनारे-किनारे जब रोशनी की लकीर उगती है, मुक्ते लगता है, शायद मेरी दुलहिन अब अधकार से बाहर आयेगी। देखता रहता हूँ कि पूरी साड़ी कब दिखायी देती है, मगर पूरी साड़ी कभी दिखायी नहीं देती। और लगता है कि यह जो अनन्तता है, वह मेरे सामने पदें की तरह कून रही है और उसके पीछे एक दोस्त रहता है जो मेरा सब से प्यारा दोस्त है। और यह पर्दा उठता नहीं, यह अचरण की बात नहीं है क्या १ दर्पण का एक ही पहलू तो देखा है। उलट कर जानना चाहता हूँ कि उसके दूसरी ओर क्या है १ मगर जान नहीं पाता।

श्रीर त् तो श्रॅंग्रेजी पढ़ा-लिखा बाबू है न १ मगर श्रा, तेरे कान मे एक मेद घर दूँ कि चीजे वहीं खत्म नहीं हो जातीं जहां बुद्धि हॉफ कर बैठ जाती है। हश्य के परे एक श्रीर वास्तविकता है जो श्रदृश्य है श्रीर इस श्रदृश्य वास्तविकता को छूने की कोशिश में श्रादमी पहली कुर्बानी श्रपनी श्रक्त की देता है श्रीर जब-जब लोग मुक्ते पागल कहते हैं, मैं खुशी से नाच उठता हूं कि मेरी पहली कुर्बानी पूरी हो गयी जिसकी सारी दुनिया गवाह है।"

साधु ने इतना कहा ही था कि पश्चिम की श्रोर श्राकारा मे पहला तारा दिखायी पड़ा श्रोर साधु की श्राँख उघर को ही जा लगी।

वह ऋपनी दुलहिन का कर्णभूल पहचानने में इतना मस्त हुआ कि मेरे वहाँ से चल देने की उसे आहट भी महस्स नहीं हुई।

## २२४ ●● लघुकथाऍ ● रामधारी सिंह दिनकर

## नदियाँ ग्रौर समुद्र

एक ऋषि थे, जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस स्राया।

सध्या-समय हवन-कर्म से निवृत्त हो कर जब गुरु श्रीर शिष्य, जरा श्राराम से, धूनी के श्रार-पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, ''तो बेटा, इस लम्बी यात्रा में तुम ने सब से बड़ी कौन बात देखी ?"

शिष्य ने कुछ सोच कर कहा, "सब से बड़ी बात तो मुक्ते यह लगी कि देश की सारी नदियाँ बेतहाशा समुद्र की स्रोर भागी जा रही हैं।"

गुरु बोले, "त्रारे, इसमे कौन-सी बड़ी बात है ?"

शिष्य ने निवेदन किया, "बड़ी बात तो है महाराज! अब यही देखिए कि जितनी निदयाँ हैं वे सब की सब अदेय हैं, उनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है और उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पत्ती चहचहाते रहते हैं कि आदमी का जी वहाँ से हटने को नहीं चाहता। मगर निदयाँ हैं कि एक च्या कहीं स्कने का नाम नहीं लेतीं, वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज ? उस समुद्र की तरफ को, जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवया से तिक्त है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह भाग चलता रहता है और जिसे यह फिक ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है।"

ऋषि ने कहा, "बेटा, समुद्र नर ऋौर निदयाँ नारी हैं। नाहियों का स्वभाव है कि वे ऋपने प्रेमी का चुनाव, रूप नहीं, गुण देख कर करती हैं। समुद्र नीला ऋौर खारा भले ही हो, मगर वह गम्भीर है ऋौर बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह न तो कभी घटता है और न उसमें बाद ही ऋाती है। ऐसे सुगम्भीर मर्यादा-प्रक्षोत्तम का ऋगकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है ?"

सुदर्शन

#### दीवार

एक शहर में एक अमीर रहता था। उसके पास इतना धन था कि अगर वह रोज एक सौ रुपया ख़र्च करता, और निरन्तर एक सौ वर्ष तक इसी तरह ख़र्च करता चला जाता, तब भी उसका धन समाप्त न होता।

श्रीर उसकी शान बड़ी थी, श्रीर उसका दबदबा बड़ा था। मगर वह फिर भी न्याकुल रहता था, उसके दिनों के पास उसकी ख़ुशी न थी, उसकी रातों के पास उसकी नींद न थी।

श्रीर वह सोचता था—भगवान ने मुक्ते इतना श्रमीर बना कर भी इतना ग्रिरीब क्यों बना दिया १ क्या उसके पास मेरे लिए सन्तान न थी। श्रब मैं इतने धन का क्या करूँगा १ श्रीर जब मेरी मौत मेरा नाम ले कर मुक्ते पुकारेगी तो मेरे घन को कौन सम्हालेगा १

उसी शहर में एक गरीब भी रहता था। उसके पास इतना भी न था कि वह महीने में एक दिन भी त्राराम कर सके।

वह अठारह-अठारह घटे मेहनत-मजूरी करता था, तब भी उसे इतना न मिलता था कि वह अपने घर वालों के पेट भर सके और नगे शरीर टक सके।

उसका श्ररीर बड़ा था श्रोर उसकी हिम्मत भी कड़ी थी, मगर उसके मन में श्रांति न थी। वह दिन के समय श्रपने भाग्य को कोसता रहता था। वह रात के समय श्रपने घर वालों को गालियाँ देता रहता था। श्रोर उसकी गरीनी उसके सक्तों में भी उसका साथ न छोड़ती थी।

श्रीर वह सोचता था—भगवान ने सुफे इतना ग्रीब बना कर भी इतना श्रमीर क्यों बना दिया १ क्या उसके पास मेरे लिए कोई बॉफ स्त्री न थी १ श्रव मैं इतने बाल-बच्चों का पालन कैसे करूँगा १ श्रीर जब दुनिया में मेरे दिन पूरे हो बायँगे तो मेरे श्रनाथों की देख-भाल कौन करेगा १

गरीब का कोपड़ा अमीर के महल के नीचे था। मगर अमीर ने कभी गरीब के कोपड़े की तरफ़ मुक्त कर न देखा था। और ग्रीब ने कभी अमीर के महल की और सिर उठा कर न देखा था।

## २२७ •• तघुकथाएँ • सुर्दशन

#### हत्यारा

एक दिन एक शहर में दगा हो गया। गुगडे लाठियाँ, नेज़े श्रीर श्राग ले कर निकल पड़े श्रीर शहर के गली-कुचों में फिरने लगे।

वे निहत्थों की गरदने उड़ा देते थे, वे कमज़ोरों के घर जला देते थे श्रीर जिनके ताले मज़बूत न थे, उनकी दुकाने लूट लेते थे।

शहर के साधारण लोगों में गुग्डों के ब्रातक के सामने खड़े होने की हिम्मत न थी। वे भाग जाते थे या छिप जाते थे या मारे जाते थे।

मगर उसी शहर में एक वीर भी था, जिसके पास पुट्टों की मजबूती थी, दिल में दिलेरी थी श्रौर तलवारों का लोहा श्रौर बन्दूकों की गोलियाँ थीं। श्रौर गुण्डे उसकी तरफ़ बढ़ने से भी डरते थे।

मगर सॉम्क के क्रॉबेरे मे गुगडों के पॉव उन्हें वीर के घर की तरफ ले गये। वहॉ वीर खड़ा मुस्करा रहा था क्रौर उसकी मुस्कराहट किसी से डरना न जानती थी।

वीर ने गुग्डों को अपने पास बुलाया और अपनी वीरता को एक तरफ रख कर उनसे नेकी और नमीं की बाते कीं।

उसने उन्हें दया श्रौर धर्म के उपदेश दिये। उसने उन्हें प्यार श्रौर उपकार के गुण समस्ताये। उसने उन्हें श्रादमी के ऊँचे श्रासन पर बैठाने की कोशिश की।

श्रीर जब गुण्डों ने उसकी कोई बात न सुनी तो उसने एक गुण्डे को श्रपनी तलवार दे दी, दूसरे को श्रपनी बन्दूक दे दी, श्रीर छाती तान कर बोला— "लो, मुक्ते मार डालो। मैं तुम्हें मारने की श्रपेचा श्राप मर मिटना कहीं श्रच्छा समकता हूं।"

दूसरे त्त्रण वीर का शरीर ऋपने द्वार पर मुर्दा पडा था ऋौर उसके घर में लूट-मार मच रही थी।

समाचार-पत्रों ने यह खबर छाप कर लिखा—'वह वीर था !' लोगों ने यह समाचार पटकर कहा—'वह वीर था !'

मगर जब यह समाचार आसमान के देवताओं के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा—'गुगडों ने 'बीर के शरीर की हत्या की है, मगर वीर ने मुख्डों की आत्माओं की हत्या कर डाली है। "और वीर का पाप गुगडों के पाप से भी बढ़ कर है।'

## गंगा प्रसाद पाएडेय

#### भिखारी का ज्ञान

"जय हो सेठ जी की ! एक रोटी का सवाल है, राजा बहुत भूखा हूँ।" भिखारी ने त्रावाज दी।

सेठ जी ने जलपान बद करते हुए तिनक त्राक्रोश के साथ कहा, "चल हट यहाँ से, कुत्ते की तरह हमेशा मुँह ताकता रहता है। मैंने तेरी भूख का ठेका ले रखा है १ रोटी का सवाल, रोज-रोज नाको दम कर रखा है।"

"भूख तो रोज ही लगती है, क्या करूँ सेठ जी १ क्या आप रोज नहीं खाते १ शायद दिन में चार बार खाते होंगे। कल से मैंने कुछ, नहीं खाया। बहुत भूखा हूँ, गला सूख रहा है।"

"भूखे हो तो जा कर कुत्तों के साथ भूँको, कीन मना करता है ? मैं खाता हूँ तो मेरा भाग्य ! भगवान दाने-दाने में खाने वाले का नाम लिख देते है । उम्हारे नाम का दाना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ? अपने भाग्य को कोसो और उसी से माँगो।"

"ऋच्छा, दाने में खाने वाले का नाम लिखा रहता है ?"

"हाँ हाँ, दाने-दाने में नाम लिखा रहता है, तभी तो खाना मिलता है।" "ऋाप ऋभी जो पूड़ियाँ खा रहे थे, उनमें" ऋाप का नाम लिखा था ?"

"चरूर लिखा था, नहीं तो खाता कैसे १ तुम्हारी ही तरह दॉत निपोरते न घूमता फिरता। मगो यहाँ से, मुँह मत लड़ा श्रो।"

मिखारी ने आन देखा न तान, मलाई की पूड़ियों का थाल उठा कर नि.संकोच खाने लगा। सेठ जी अपने भारी-भरकम पेट के साथ उस पर टूट पड़े। दो-चार पूड़ियाँ भिखारी के मुंह में और बाकी सड़क पर बिखर गयीं। दुकान के लहटे कुत्ते उनको एक चुख में चट कर गये।

घक्का-मुक्की के शोर-गुल से भीड़' इकट्ठी हो गयी। मिखारी ने धीरज श्रीर साहस के साथ सब को समभ्ताया---

"ऋभी-ऋभी इसने कहा था कि दाने-दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है, जिसे भगवान लिखता है, पूङ्गों में मेरा नाम लिखा था। जैसे यह बिमर्यों पढ़ सकता है, वैसे ही मैने भी पढ़ा है। जो पूङ्गों सेठ ने खार्यों, उनमें इसका नाम श्रीर जो मैंने खायी उनमें मेरा नाम लिखा था। श्रीर जो कुत्तों ने पायी उनमें उनका नाम भी श्रवश्य ही लिखा रहा होगा।

#### मनस्तत्व

घर के नौकर महादेव ने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, "श्रव हम से काम नहीं होगा बाबू । दिन भर की परेशानी, एक मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलती । सारा दिन फिरकी की तरह नाचते बीतता है । श्राप श्रपना नौकर खोज लें । सुफ से नहीं होता ।" घर के मालिक रमेश ने पूछा, "श्राख़िर बात क्या है ? दुम हो, बुधुश्रा है, फिर भी काम की शिकायत ! कौन से भारी काम करने पड़ते हैं। दिन भर बैठे ही तो रहते हो ।"

"जो भी हो, श्रव श्रागे नहीं चल सकता, क्योंकि बैठे-बैठे की हो या खड़े-खड़े की, नौकरी तो नौकेरी है। दिन भर छुट्टी तो नही मिलती है। कल से मलमास लगेगा, गगा का नहान चलेगा। श्राने-जाने मे दो घटे लगते हैं। श्राप की नौकरी में धरम नहीं सघ सकता। दो घटे की छुट्टी कहाँ मिलेगी १"

"क्यों नहीं मिल सकती छुट्टी १ जरूर मिलेगी । कल से तुम को दो घटे की छुट्टी श्रीर पाच रुपये की तरकी भी मिलेगी । मगर उस का एक ही उपाय है ।"

"बताइए-बताइए बाबू जी, मैं ज़रूर करूँगा। मैं आप को छोड़ना तो नहीं चाहता, मगर जब आप मेरा भी ख़याल करें! बोलिए तो क्या उपाय है।"

"तुम जानते ही हो कि बुधुश्रा सिर्फ दोनों वक्त पानी भरने का काम करता है। बाकी सब दौड़-धूप तुम्हीं को करनी पड़ती है। यदि तुम उस का भी काम कर लिया करो तो उस को श्रलग कर दें। तुम्हारा पाँच रुपया बढ़ जायगा श्रीर छुट्टी भी मिल जाया करेगी। एक ही महीने की तो बात है। सब काम जल्दी-जल्दी कर लिया करना, बस फिर छुट्टी।"

महादेव जैसे सहसा खिल गया, "इसमें कौन बात है १ मैं उस का भी काम कर लिया करूँगा । थोड़ी सी मेहनत में सभी सभ जायगा। छुटी की वजह से कोई काम छूटेगा निहीं। आप इतना समके रहें बाबू जी। यह बहुत अञ्जा है। पाँच रुपया महीना अधिक और दो घटे की छुटी रोज मुक्त को मिलेगी और दस रुपया आप का भी बचेगा। बुधुआ तो पन्द्रह खेता है कि धूंग

#### २३० 🐽 संकेत

सोश मुक्कराते हुए बोला—"ठीक, बहुत ठीक !" महादेव ने दोहराया, "ठीक है, बहुत ठीक है। भगवान श्राप का मला करें। गंगा में श्राप के नाम की भी हुबकी लगाऊँगा।"

सत्य

#### तप-भंग

उग्र तपस्या के बल पर ऋपने ऋाप को महान समक्ते वाले तपस्थी का तप भंग करवाने के लिए एक वेश्या को विपुल धन-राशि दी गयी।

उस वेश्या के प्रत्येक सम्भव प्रयत्न के बावजूद भी वे विचलित नहीं हुए। वह वेश्या उस महात्मा की दृढ़ता श्रौर विशालता पर मुग्ध हो गयी।

उन के चरणों पर अपना नत-मस्तक रख कर उस ने कहा :

"महात्मा, मैं श्रपने प्रत्येक पूर्व कृत्य एव पराजय के लिए लिजत हूँ ।"
विनीत भाव से उस तपस्वी की चरण्-रज अद्धा-सिहत श्रपने माथे पर लगा
कर उस ने फिर कहा:

"आपके पवित्र संसर्ग से सुके अपार शांति मिली है। हे तपस्वी, सुके स्तमा करों। आशीर्वाद दो कि मेरी यह शांति सदा निर्मल रहे।"

उस तपस्वी ने चम्य दृष्टि के उस पतित-नारी की श्रोर देखा श्रौर स्थिर स्वर में कहा, "उस परमात्ना को घन्यवाद दो देवी! उस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, जिस ने ग्रम्हारे मन में श्रुम एवं सत्सकल्प की प्रेरणा दी।"

#### "श्रीमान ।"

उस वेश्या ने एक दिन कहा, "मेरी चार अभागी बहिनें यही निंच कर्म करती हैं। मुक्ते विश्वास है कि यदि उन्हें पवित्रता का अर्थ एव आदर्श समभाया ब्राक्टतों वे भी प्रायश्चित करने के लिए सम्भवतः प्रस्तुतः हो जायं। कुशकाय, वृद्ध तपस्वी, एक च्या तक सोचते रहे। फिर बोले, "प्रभु की यही इच्छा है देवी कि तुम भगवद्भक्ति करो। किसी के भाग्य का निर्माण करना हमारे श्रथवा तुम्हारे हाथ की बात नहीं हैं। यह तो उस परम पिता परमात्मा के बस की बात है, जिस की खोज मैं इतने समय से कर रहा हूँ।"

वह 'पतित नारी' एक च्राण स्तब्ध खड़ी रही श्रौर उस तपस्वी की बात समभने का प्रयत्न करती रही।

उस वेश्या का करुण-स्वर प्रकम्पित हुन्ना। उस ने कहा, "परिवर्तन श्रौर विकास की गति, तपस्या की जड़ता में क्या इतनी कुठित हो जाती है महात्मा, श्रौर तुम्हारी तपस्या क्या यही है <sup>१</sup>"

श्चाँखों मे श्चाँस भरे श्रौर भारी दिल से उस ने घोषित किया कि तपस्वी का तप भग हो गया !

#### क्षमा

मेरे स्वस्थ आरे गोरे शरीर पर रेशमी कपड़ों का बहुमूल्य और शानदार सूट और पैरों में काले रग के चमकदार जूते आदम-कद आइने के सामने खड़े हो कर देखने पर बड़े भले लग रहे थे।

#### सोचा :

'यह कितनी भली बात है कि मेरा रूप, स्वास्थ्य श्रौर श्रुगार किसी भी महिला के मुग्ध-श्राकर्षण श्रौर सहज-समर्पण का कारण बन जाते हैं।

मेरी मुस्कराहट में स्निग्धता है श्रीर चेहरे पर प्रसन्नता की स्वच्छता। मैं श्रपनी एक प्रेयसि से मिलने जा रहा था।

सूर्य की तेज गर्मी ऋौर दिन भर की उपस से व्याकुल एक मैला-कुचैला भिखमगा-सा लड़का सूर्यास्त के सौंदर्य को देखने की बजाय, सड़क के एक किनारे खड़े लक्ष्वे पेड़ की छाँह में टॉगे पसारे ऊँघ रहा था।

मैं श्रापनी मादक कल्पना में बेहोश था।

उस लड़के के फैले हुए पतले पाँवों को मैंने तब तक नहीं देखा, जब तक कि मेरा भारी भरकम चमड़े का मजबूत जूता उस के पाँवीं को कुचल नहीं गया ↓

#### २३२ 🐽 संकेत

उस लड़के ने अपने को जन्त किया और कोशिश की कि मैं उस की दर्दभरी चीख़ को न सुन सकूँ।

मुक्ते अपनी उस भूल के लिए च्ना मॉगनी चाहिए थी।

इस से पहले कि मैं मुक्त कर उसे कुछ कहूँ, उस ने मेरे बूटों पर हाथ रख कर अपने गले में अटक जाने वाले थूक का निगलते हुए कहा:

"—बाबू जी, बूट पालिश ?"

# बैकुएठनाथ मेहरोत्रा

#### प्यासी धरती

वर्षा की प्रतीद्धा करते-करते घरती की सारी हरियाली अुलस गयी। ख़ुश्की के मारे जगह-जगह दरारे पडने लगीं। अन्तर की प्यास एक बूद पानी के लिए तरस उठी।

तभी विस्तृत श्राकाश में मेघ का एक दुकड़ा इठलाता हुन्रा दिखलायी पड़ा।

"त्र्यो मेच दूत ! क्या वर्षा का सदेश लाये हो १" सतप्त घरती करुणा-पूर्ण स्वर से चिल्ला उठी ।

"इतनी उतावली क्यों हो जायगी वर्षा समय श्राने पर!'' मेघ ने उपेचा से उत्तर दिया।

"न जाने कब आयेगा तुम्हारा समय...मेरा तो प्यास के मारे दम निकला जा रहा है...फिर क्या मेरी लाश पर पानी बरसाओंगे ?" हताश घरती ने व्यय्य पूर्व याचना की ।

"श्ररे !...जब मूसलाघार बरसूँगा तब तुम्हीं हाथ जोड़ कर विनती करोगी...बस, बस, श्रव नहीं चाहिए," मेघ ने ऐसे कहा जैसे घरती के ऊपर कोई बड़ा एहसान कर रहा हो। तभी हवा का एक तेज भौका श्राया श्रीर वह उस के ऊपर सवार हो कर श्रागे बढ़ने लगा।

## २३३ ●● लघुकथाएँ ● बैकुएउनाथ मेहरोत्रा

प्यास के मारे दम तोड़ती हुई घरती बौखला उठी, "तो सुन लो मेघ । जब मेरे अन्तर का ज्वालामुखी ममक उठेगा तो तुम्हारी समस्त जलराशि भी उसे शात न कर सकेगी..."

पर हवा का भोका मेघ को तेज़ी से उड़ाये लिये जा रहा था। उस ने सुन कर भी अपनसुनी कर दी।

#### ऊबङ्खाबङ् रास्ता

जबङ्खाबड़ रास्ता । उस पर एक इसान बढ़ता चला जा रहा था । चलते-चलते वह मुँमेला उठा । सिर पकड़ कर, किनारे पड़े एक शिलाखड पर सुस्ताने के लिए बैठते हुए, अत्यन्त खीम भरे स्वर मे सामने पड़े हुए उस लम्बे रास्ते से बोला—

"तुम इतने ऊबङ्खाबङ क्यों हो, रास्ते ?"

रास्ते ने उस की शिथिलता पर मुस्कराते हुए उत्तर दियाः

"मेरा काम तो मात्र पथ-प्रदर्शन करना है मुक्ते संवार कर रखना तो तुम्हारा काम है...जो जिस दशा में रखता है वैसे ही रहता हूं...इस में मेरा क्या दोष है।"

रास्ते की बात ने इसान को निरुत्तर कर दिया।

शांति एम० ए०

#### मौली के तार

श्यामा की ममता इतनी व्यापक थी श्रीर हृदय इतना विशाल कि कोई वृद्ध उस से एक बार भी मिलता तो उस को श्रपनी सतान से श्रिधिक मानने लगता। कोई युवक उस के सम्पर्क में श्रा जाता तो रह्या-बन्धन श्रीर माई दूज के दिन उस के पाँव श्रानायास ही उस के घर की श्रोर मुझ जाते। कोई स्त्री च्राण-भर भी उस से बात कर लेती तो उसे लगता मानो श्राब तक वह उसी के स्नेह की, उसी की सान्त्वना की खोज में थी।

एक बार रच्चा-बन्धन के पुग्य-पर्व पर श्यामा ने बहुत ममता श्रीर उत्साह के साथ श्रपने निकटतम चार बन्धुत्रों को घर पर श्रामत्रित किया। मौली के तार उन की कलाइयों पर बॉघे, श्रॅगूठे में रोली लगा कर उन के टीका लगाया श्रीर मिठाइयों से भरा याल सामने रख कर वह पानी लेने मीतर चली गयी।

उस के भीतर जाते ही एक ने कहा, "इस पावन स्नेह का मूल्य क्या जीवन भर भी हम चुका सकेंगे ?"

दूसरे ने अत्यन्त उदासीन भाव से कहा, "यह तो अपना-अपना स्वभाव है। इस में तारीफ की या कृतज्ञता अनुभव करने की कौन सी बात है।"

तीसरे ने पाँच रुपये का एक नोट उगिलयों के बीच दबाते हुए कहा, "भई! स्त्राज कल तो एक राखी का मूल्य है पाँच रुपये ""

चौथे ने श्रपनी गोल-गोल श्राँखें नचाते हुए, बड़ी विरक्ति के साथ कहा-'छोड़ो भी यार! बेकार की बातें करते हो। उस ने इतने युवकों की गर्म-गर्म कलाइयाँ पकड़ीं, माथे स्पर्श किये श्रौर उसे चाहिए ही क्या था?'



# वृत्त शेष श्रीर श्रन्य कुछ कविताएँ

# निज ललाट की रेख बालकृष्ण शर्मा नवीन

श्रव तक की क्या तुम न पढ़ सके निज जलाट की रेख ? देखें इतने द्रपेण, फिर भी, बाँच न पाये नेक ? हाँ, उलटे श्राखर पढने का तुम्हें नहीं श्रभ्यास, किन्तु पढ़ेगा श्रन्य कौन तब भाज-लिखित ये छेख ?

श्रच्छा है कि रहें श्रपिटत ही ये विधि-श्रक्षर वाम, पढ़ लोगे तो भी क्या होगा ? कौन सरेगा काम ? जो होनी है वह तो होगी, श्रनहोनी होगी न, यदि यह नियम श्रदल हैं तो तुम क्यो होते हो क्षाम ?

यदि है नियति पूर्व गति-निश्चिय-चाजित वृ्णित चक्र, तब क्या चिन्ता ? रहे भाग्य की रेखा ऋज या वक्र ! यदि है यहाँ विवशता इतनी, तो फिर — खेज समास ! मिर्जे भछे ही जीवन-नद में तुम्हें मतस्य या नक्र !

किसने तीतर-फन्द बनाया ? हैं ये तीतर कौन ? पिक्षर यह क्या है ? पिक्षर के बाहर-भीतर कौन ? कौन फँसा है ? फाँसा किसने ? कैसे ? कब ? किस अर्थ ? तैत्तरीय गोत्रज तुम हो, तो बोलो, क्यों हो मौन ?

सहस्राब्दियो इन प्रश्नों को छेकर श्रपने श्रङ्क यों विहँसी क्यों हुजस विहँसता शरद शशाङ्क सयङ्क ! क्यामज शश शशि की गोदी में, श्रौ यें धूर्जिट प्रश्न, अयुत युगों, कवपों के हिय में खेल रहे निःशङ्क ! निरुद्देश्य ही गिरी कक्करी, जल में उठी तरग, श्रौर, उमक श्राये जो तारे तो कॉॅंपी नभ गड़, उसी प्रकार, विना श्राशय ही ये सब गहरे प्रश्न, करते हैं क्या समृति-सर की नीरवता को भड़न ?

मत सोचो इन प्रवनों की है निष्फल ऊहा-पोह, चिर चिन्तन ही से कटता है जीवन का न्यामोह, प्रवन करो मधुकरी वृत्ति है सहज उन्नयन-पथ, ज्ञात नहीं क्या कि है हृद्य में निरलस शावनत टोह ?

शित्यों का श्वः किया है इन प्रदनों ने नित्य, ' इनने सिरजा सहस्राब्दियों का मानव-साहित्य, कम्पन, मन्थन, चिन्तन उन्मन, उलम्बन-क्षण, ये धन्य ! जिनके कारण चमका जन का बल-विक्रम-भादित्य!

कौन कहेगा किये प्रवन हैं निरुद्देवय, नि.सार ? कौन कहेगा कि है षृथा ही इनका तत्व-विचार ? यदि ये प्रवन व्यर्थ हैं तब तो जन-जिज्ञासा-बृत्ति ? होगी सिद्ध व्यर्थ; फिर, होंगे बन्द प्रगति के द्वार।

उठते हैं यदि प्रक्रन हृदय में तो वे उठें सुखेन, प्रक्रों के बल हमें उपनिषद मिली प्रक्रन, कठ, केन, करते-करते प्रक्रन बन गया निचकेता यम-मिन्न, खौर अमृत है केवल मन्थन-जिज्ञासा का फेन !

तुम हो कौन, कि जिसने हिम यो मथ डाजा, हे प्राण ? तुम हो कौन, कि मैं घरता हूँ निशि दिन जिसका ध्यान ? विरही ने अकुजा कर पूछा यों जिस क्षण, जिस याम— उसी निमिष से मेच-दूत के हुए हृदय-हर गान !

### २३७ 🐽 वृत्त शेष श्रौर श्रन्य कुछ कविताएँ

मानव ने भर प्रश्न हों। में जब देखा जग-जाज, वैज्ञानिकता बरबस जनमी उसी दिवस, तत्काज, उसी प्रवत परिपृच्छा का पय पीकर हुई वयस्क— और कुशज इतनी कि खिजाती है वह अणु के व्याज!

भ्रन्तमुं होकर मानव ने पृञ्जी जब कुछ बात— तब बहि-रंग-रूप की महिमा हुई भ्रौर कुछ ज्ञात, तू-तू मैं-मैं, यह-वह, के सब हुए श्रावरण दूर, वह श्रद्धेत हुआ सन्मुख, जो श्रव तक था श्रज्ञात!

अपने श्रम की देख व्यर्थता मानव ने चुपचाप— गही शरण उस नियति-नियम की जिसका क्षेत्र अमाप, और, सोचने जगा कि क्या है यह सब दुर्दम खेज ? क्यों है जीवन में इतना यह निपट विवशता-शाप ?

नियति तुम्हारे लिए भ्रटब है, पर, सोचो यह बात—
कि जो नियति-निर्माण-हेतु है वह क्या है श्रज्ञान ?
है निर्वन्ध प्रेरणा चेतन के विकास में व्याष्ठ,
तब, इच्छा-स्वातन्त्र्य तुम्हारा है स्वभाव सहजात।

किबल जात जीवन-म्रणु से तुम स्वेच्छा से ही भ्राज— द्विपद, द्विभुज, मनवान्, बुद्धियुत बने स्वन के राज, इस प्रकार है स्वय सिद्ध तब इच्छा का स्वातन्त्र्य, भ्रोर, कर्म-स्वातन्त्र्य सजाता है सर्जन के साज।

क्या है नियति ? नियति है केवल कर्म-समुच्चय, मित्र, श्रौर क्रिया की प्रतिक्रिया है निवचय, श्रक्षय, मित्र, कर्म तुम्हारे पच न सके जो, वे बन नियति कठोर— तुम्हों विवश-सा नचा रहे हैं, जीवन-न(च विचित्र। स्वेच्छा प्रेरित, स्वकृत, श्रुभ, श्रश्चभ, जो एकत्रित कर्म— उनमें हो है निहित नियति की जन्म-क्या का मर्म, फिर भी सन्तत विद्यमान है तब स्वकर्म-स्वातन्त्र्य, विषम-सम नियति-नाश, तुम्हारा है श्रात्यन्तिक धर्म।

कथित श्रमोघ नियति का कर्त्ता जो मानव मनवान्, हर्त्ता भी हो सकता है यदि हो सचेष्ट सज्ञान, चक्र-च्यूह-भेद प्राक्तन का करना, यह है शक्य, यदि हों जौह-सार-बज सयुत इस मानव के प्राण ।

यह सब है भ्रुवसत्य, किन्तु तुम निरखो वह निरीह प्रायाि— जिसके नयनों में जल-क्या हैं श्रीर मूक जिसकी वाणी, जिसका जीवन नियति-हस्तगत कन्दुक बन कर छद्क रहा, स्वकृत कर्म-स्वातन्त्र्य-भावना ऐसे जन ने कब जानी ?

### यदि • निलन विलोचन शर्मा

यह शक्त कितनी श्रद्धी होती, श्रीर क्यों नहीं है ? श्रीर उसकी देह क्या पूर्णता नही होती मूर्तिकार के स्वम की जो प्रस्तराजुवाद को छुजता हो रहता ? श्रीर उसकी शक्त ? यह देह ?

यदि पपोटे वैसी बरौनियों में ख़त्म होते, जैसी ऊपर से जगाने के जिए मिलती हैं, यदि भिद्म्सा मध्य होता मुब्टिमेय, यदि दाँत क्रोरोफिज वाले दतलेप के विज्ञापन को उदाहत करते, यदि क्या संदिहान होती! हमने श्रपनी-श्रपनी श्राँखों में । यह ऐसे हुश्रा कि जान न पड़ा, मगर जब श्रागे श्राया तब मालूम हुश्रा कि श्राज हो सब कुछ पाया एक निमिष में। निमिष वन गया सतयुग जैसे। चुपके-चुपके प्राणों की वह श्रद्ला-बदली, भीतर-बाहर छाई इन्द्रधनुष की बदली!

## सच कहूँ • डा॰ देवराज

सच कहूँ '
अनुभव में मेरे सब से बड़ी है,
ठोस, थिर, कड़ी है,
धरती यह, कैसे फिर स्वर्ग की
ब्रह्मलोक, गोलोक, जन्नत की, अर्श की
कल्पना गहुँ १
सच कहें '

कहते हो प्रेयसी की नश्वर वे स्मितियाँ हैं, सारहीन रूठने मनाने की स्थितियाँ हैं, किसने देखे हैं किन्तु यम के वे तेवर, और मुक्त पुरुषों के ज्योतित कलेवर ? भय और आशा में उनकी मैं— कैसे रहूँ ? सच कहूँ !

सुनने में बन्धु ! देव-दानवों की
रोचक कथाएँ हैं,
नष्य यही—मानव की मानव ही
हरता व्यथाएँ है,
नर हूँ मैं, नर को फिर देवों से
हीन क्यों कहूँ !

# २४१ 🐽 वृत्त शेष और अन्य कुछ कविनाएँ

### शांति कपोत • श्रीकृष्णदास

युगों पहले एक विकल कपोत सकट-प्रस्त, गोद में शिव के छिपा सहमा, डरा संत्रस्त, कॉॅंप कर बोला कि 'राजन ' दो अभय का दान, नहीं तो यह कूर पड़ी अभी लेगा प्राण ' हिल उठे शिव, मॉंस दे, उसकी बवा ली जान, रक्त से अपने दया का लिख गये आख्यान ' आज फिर आया सुअवसर, फिर वही इतिहास, वही आस्था, वही करुणा, वही दृढ विश्वास ' आज शिव की भाग्यशाली दो अरब सन्तान, दे रही फिर उसी खग को अभय जीवनदान, है हृदय में न्याय नय कि विजय का उल्लास, जल रही है स्नेह की शुचि व क्तिंका सोच्छ्वास ' मनुजता का धवल, विमल प्रतीक सुख का स्रोत उड रहा है नील नभ पर इवेत शांति कपोत '

# बस श्रीर कुछ नहीं • भुवनेश्वर प्रसाद

श्राँखों की धुन्ध में, उडती-सी
एक श्रजब श्रफ़वाह का मज़ाक़ है यह
पिघले हुए दिलो श्रीर नर्मायी हुई रोटियों का,
होरा तो खान में एक
प्यारा-सा फ़साना है,
किसी पत्थर दिल श्रीर नम श्राँखों वाली रोटी का ।
ग़रीबी के पड़ोड मे
ग़म के दानों की इत है
सब का बँधा हुआ सुँह
खुल जायगा कल के श्रख़बारों में
बस श्रीर कुड़ नहीं।

—श्रनु॰ शमशेर बहादुर सिह

# वृत्त शेष ● सुमित्रानन्दन पंत

एक वृत्त हुआ शेष, वृत्त शेष, वृत्त शेष! जन मन में मर्मर भर नवयुग करता प्रवेश! वृत्त शेष!

युग विवर्त प्रहर घोर छावा तम श्रोर-छोर दूर, श्रभी दूर भोर दिक् किपत भू-प्रदेश ! श्रूत शेष !

ज्वाला का लोक अमर आकुल करता अन्तर, सृत्यु भूम रहा घहर गरजता क्षितिल अशेष ! वृत्त शेष !

निद्धा से क्लात नयन, स्मृतियों से उपचेतन, मानस में युग स्पदन, प्रार्खों में नवोन्मेष ! कृत्त शेष!

सिहर रहे सूक्ष्म भुवन जीवन रज नव चेतन, धरते क्ष्मच स्वप्न चरण, मिटने को दैन्य क्लेश! कृत्त शेष!

# विचार धारा

#### भगवत शरण उपाध्याय

...

### प्रगति का ऐरावत

पिछले पचास वर्ष भारत के इतिहास में बड़े महत्व के रहे हैं। भारत ने इस बीच राजनीतिक रूप में भगीरथ प्रयत्न किये हैं श्रीर उन प्रयत्नों का प्रभाव न केवल उसकी राजनीति श्रीर श्राजादी की लड़ाई पर पड़ा है, वरन् उसका सारा जीवन उन प्रयत्नों में समा गया है। स्वय उसका साहित्य भारत की नित्य बदलती क्रांति श्रीर प्रतिक्रियामयी परिस्थितियों का श्रनुवर्ती बना है। उस साहित्य की प्रगति की कहानी भी महत्व की है।

इन पचास वर्षों का आरम्भ-काल भारतीय साहित्य का प्रायः बीज-काल है। भारतीय समाज में आधारभूत परिवर्तन होने लगते हैं और उनका प्रभाव भारत के साहित्य पर स्पष्ट पढ़ता है और साहित्यकार एक नये जीवन के प्रायों से आन्दोलित खुली हवा में सांस लेने लगते हैं। यद्यपि उनका कोई समभा हुआ सगठन नहीं है, उनके दिष्टकोण का कोई सामूहिक रूप अभी नहीं बन पाया है, पर उनकी कृतियों के विषय सामाजिक हो उठते हैं। कला में, साहित्य में, सर्वत्र एक प्रकार का आक्रोश आता है, गितशीलता आती है। पहले यह गितशीलता अपने भूले हुए उन्नत अतीत को चेतती है, फिर प्रमुख्य सामिक को सुधारने के लिए हम भरने लगती है। कला में अजन्ता की अतीतापेची दृष्ट पुनर्जागरण का सन्देश लिये भावभूमि में उतरती है और सावधि-जन-चेतना उसे सर्वथा अतीत का निष्क्रिय स्वप्न नहीं बनने देती। 'हम कीन ये क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी १' में जहाँ एक ओर शालीन अतीत की ओर सकेत है, वहाँ सावधि की 'समस्याओं पर विचार करने' की भी पुकार है।

राष्ट्रीय कॉग्रेस की राजनीति पहले निरीह, पीछे सिक्रय हो उठती है श्रीर बीसवीं सदी के श्रारम्भ के वर्षों में उसका प्लेटफार्म श्रगर श्रीर कुछ नहीं तो कम से कम गतिमान, प्राण्वान् श्रालोचकों को एक 'फोरम' तो दे ही देता है। इटली की 'कारबोनारी' जैसी गुप्त राजनीतिक सस्थाश्रों का भारत पर भी प्रभाव पहता है श्रीर श्रायरलैएड की श्राजादी की लड़ाई इस देश के नवयुवकों में भी श्रीचित्य की लगन भरती है। क्रांतिकारी दलों का सगठन, स्वदेशी श्रान्दोलन की सिक्रयता, समाचार-पत्रों की नयी श्रावाज—सभी समाज के नये जीवन की श्रोर सकेत करते हैं श्रीर सन् सन्नह की सफल रूसी क्रांति श्राजादी की नयी लहर से यहाँ के तरुणों को श्रान्दोलित करती है। 'होमरूल' की श्रावाज को दबा कर स्वतन्त्रता श्रीर स्वराज्य का नारा बुलन्द होता है। साहित्य श्रीर समाजिक श्रान्दोलन एक मन-एक प्राण होते हैं श्रीर साहित्यकार जनता की श्रावाज में श्रापनी श्रावाज मिला कर ललकार उठता है—

भारत का छतिया पर भारत-बलकवा के बहेला रकतवा के घार रे फिरंगिया !

कॉंग्रेस का 'स्वराज'-श्रान्दोलन जोरों पर है। समूचा देश, काश्मीर से कुमारी तक, श्रटक से कटक नहीं गोहाटी तक, रगून तक, एक सॉस-एक स्वर में श्रपना 'जन्मसिद्ध श्रिधकार' मॉगता है। पड़ित श्रोर ज्ञानी, वकील श्रीर पत्रकार, विद्यार्थी श्रोर शिक्षक सरकार से श्रसहयोग कर जेलों को भर देते हैं। यह रौलट ऐक्ट श्रोर पजाब-हत्याकाड की मात्र प्रक्रिया नहीं है, यद्यपि उसकी प्रतिक्रिया भी स्वय कुछ कम नहीं जो वह भारत के प्रमुख साहित्यकार कविवर-रवीन्द्र को श्रपना खिताब लौटाने को मजबूर करती है, यह वस्तुत: एक सोची-मुनी निश्चित योजना—स्वराज्य की योजना—का परिणाम है।

श्रीर साहित्यकार भी तब चुप नहीं बैठता । प्रेमचन्द्र, इकबाल श्रादि की प्रेरसाएँ, चकबस्त श्रार मैथिलीशररा गुप्त की श्रनुचेतनाएँ तभी रूप धारस करती हैं श्रीर राजनीतिक लड़ाई में स्वर फूँकता साहित्यकार तिलक की सजा पर देश के लड़ाकों को सावधान करता है—

शोरे-मातम न हो सकार हो ज़ंजीरों की, चाहिए कौम के मीषम को चिता तीरों की!

क्रीम की नस पकड़ी है किन ने, साहित्यकार ने उसके चढे तेवर पहचाने हैं श्रीर उसकी श्रावाज ख़लक़ की श्रावाज बन जाती है—

> हों ख़बरदार, जिन्होंने ये ऋजीयत दी है, कुछ तमाशा ये नहीं, क़ीम ने करवट ली है ?

साहित्यकार क्रीम की वह करवट पहचानता है और अपनी फौलादी कलम से आजादी के दुश्मनों की रूह चीरता चला जाता है, लेखनी से आग उगलने लगता है। गणेश शकर विद्यार्थी के 'प्रताप' की नीति-प्रतिश्चा में भारतेन्द्रु की विद्रोही गूँज है और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की पौरूषपूत, कर्मठ वाणी ईसाई निवयों की चुनौती को तिरस्कृत कर देती है। साहित्य सामाजिक प्रेरणाओं और राजनीतिक आन्दोलनो की नसों का रक्त बन जाता है, उसका सिक्रय पिडस्थ अनुवर्ती है।

फिर राजनीति कुछ काल के लिए शिथिल हो जाती है, स्वामाविक ही । श्रीर साहित्य भी उसका श्रनुवर्ती होने के कारण निष्पाण हो उठता है। वह श्रन्तमुंख हो जाता है। उस की लेखनी की पैनी नोक सामाजिक दृष्टि से कुन्द हो जाती है, साहित्यकार के तीर तरकशा में लौट श्राते हैं श्रीर जब वह उन्हें निकालता है तब बजाय उसका काकपत्र पकड़ने के वह नोक पकड़ता है श्रीर कमान की रस्सी चाहे वह कितनी ही क्यों न ताने, उसका तीर न तो दूर जाता है, न निशाने पर चोट कर पाता है, निशाना तो उसका कोई है ही नहीं!

राजनीति और साहित्य किस मात्रा तक एक-रस हैं, यह इससे सिद्ध है। आजादी के लड़ाके जब लौटते हैं तब साहित्य भी शिथिल हो जाता है और साहित्यकार अपने पलायन की ग्लानि में 'निज' को खोजते हैं—कभी के ऊर्जस्वित और क्रियापरायण अरविन्द के विराग में सॉस लेने लगते हैं, आत्मविस्मृति से पराभूत, राग से रजित, पिंड-तत्व से वंचित वे उच्छवास में, रदन में, अनुपम निष्क्रियता मे, पलायन के पराक्रम में अपनी सिद्धि मानते हैं। उन्हें, उन सब कुछ हारे हुओं को, पिंड ( शरीर ) के लिए प्रयास भौतिक-स्थूल और एतदर्थ ओछा लगता है, उनका चिन्तन अब उसके लिए है जो पिंड से—उदर की मॉग से—परे है, स्थूल से परे है, सद्दम है, निराकार है, निर्गुण, रूपहीन, अपरिमित, अपरिमेय है—अनन्त मदिर, सुकुमार शब्दाडम्बर मात्र यद्यपि !

्पर एक तबका लेखकों का फिर भी है जिसे अपने सावधि का बोध है; जो पिंड को घेरने वाले शून्य को देख कर भी 'पिंड' को भूलता नहीं। जानता है कि शून्य का बोध भी उसी स्थूल से होता है और कि जीवन 'पिंड' की परम्परा में है, उसी की परिधि में साकार हुआ है और उसकी निजता को क़ायम रखने के लिए स्वय 'पिंड' को क़ायम रखना होगा, कि पिंड को क़ायम रखने के लिए, स्वतंत्राचरण के लिए आज़ादी अनिवार्य है और कि वह आज़ादी चूँकि कोई दूसरा उसे नहीं देगा, वह फिलिस्टीन का आचरण नहीं करेगा। पीठ की रागी

धूल को फाड़ कर वह फिर अखाड़े में जा उतरेगा और अपनी हार को जीत में बदल देगा, क्योंकि 'श्रजगर करे न चाकरी' उसका इष्ट नहीं।

इस तबक्ने को पन्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, नरेन्द्र श्रीर बच्चन का साहित्य भी, जो श्रिषकतर इस मध्यवर्ती युग की देन हैं, सर्वथा श्रग्राह्म नहीं। उसमें भी उसने माधुर्य, पदलालित्य, सुकुमार श्रौर कोमल भाव-गुफन—'लेतर-पोलीत' के प्रतिमान—पाये हैं, शुद्ध श्रातीत की सीमाश्रों से उसका निद्रोह उसने प्राचों की तरह संजोया है श्रौर पन्त के प्रकृति-बोध के उदार श्रचल की हवा श्रौर गाँव की सद्य: लेखनीकिष्त भूमि से उठती सुरिम से तो उसने श्रपने नथुने, भरे हैं। निराला की शक्तिम, पिक्त की पिरिधि में न समा सकने वाली महाप्राचाता को तो उसने श्रपने त्रत का मगल ही माना है। महादेवी के शब्द-चयन, नरेन्द्र शर्मा की मिठास यहाँ तक कि बच्चन की रागमयी, पर व्यथित जीवन से भी उसका उद्धासमय भाग ले लेने की प्रवृत्ति का वह स्वागत करता है। लेखकों का वह तक्का उस बीच के कोमल-पदीय साहित्य को भी 'क्लासिकल' के साथ ही श्रपनी विरासत, श्रपनी परमपरा की 'श्रच्चय-नीबी' में डाल लेता है।

लेखकों का यह दल अपने चारों ओर देखता है। उसका साविध मृतप्रायः है। ग्लानि, विमर्ष और विद्रोह पैदा करने वाला वह कुछ करेगा, वरना अगर वह लेखक है तो वह अपने आदर्श से बचित है, पथभ्रष्ट है, लच्यान्य है। वह जानता है कि उसके स्त ढीले भर हो गये हैं, दूटे नहीं, हिष्ट ज्ञुप्त भर हो गयी है, उसे दिशा-भ्रम मात्र हुआ है सो वह मरीचिका के पीछे दौड़ता रहा है—और अब वह अपने सत खोज कर बटोर लेगा, अपने पुरातन सकल्प और जन-भ्रेयस्कर साहित्य के राजमार्ग पर आरूढ़ हो दिशाओं को पहचान लेगा, उषा के प्राची गमन की ओर रजनी के श्यामल अचल को मेद कर चितिज पर उगने वाले अरुख की ओर मुंह करेगा, पिंकुम की ओर पीठ, क्योंकि वह जानता है कि वह प्रकाश के डूबने की दिशा है, कि उसकी अत्यन्त पावन परम्परा ने उधर पीछे की और रख करने से उसे आगाह किया है—

### मा मा प्रापत्प्रतीचिका !

सावधान, कहीं पिन्छिम की प्रतिगति की दिशा में न भटक पड़ना, वह मरीचिका की राह हैं!

श्रीर लेखक की इसी नयी चेतना में जन्म होता है प्रगतिशील श्रान्दोलन का, नोविसत्त का, जो श्रपनी साहित्यिक श्रनन्त परम्परा के बुद्ध की मस्तक मुकाता हुआ भी इस नवीन चेतना के बोधिसत्व के महायान को सरबस मानता है, अर्हत की एकाकी स्वार्थपर परम्परा को ओछा, हीनयाना । अपने आनन्द और उल्लास को अर्हत की मॉति वह अर्कला नहीं भोगना चाहता । वह जन-जन को उस अपनी रागमयी, विद्रोहमयी, कल्याणमयी अनुभूति का भागी बनायेगा । वह तब तक निर्वाण नहीं लेगा जब तक इस घरा का एक प्राणी भी अनिर्वाण रह जायेगा!—यही उसका सकल्प है। रिव ठाकुर और प्रेमचन्द की राह का वह राही है और यद्यपि 'नवीन' अब उसके साथ नहीं, 'नवीन' की तपपूत, साधना-सचिन पहले की ओजस्वी वाणी उसके सकल्प-स्वर में लय हो चुकी है।

देश भर के नौजवान साहित्यिक, देश में, विदेश में, इस नव-चेतना के स्वर मुनते हैं श्रीर एक नये प्रगतिशील, जन-प्रवण श्रान्दोलन का सूत्रपात करते हैं। १६३६ में लखनऊ में सर्वहारा मानव का साहित्य लिखने वाले महामना मुशी प्रेमचन्द की श्रध्यच्वता में प्रगतिशीलों का पहला सम्मेलन होता है श्रीर प्रगतिशील साहित्य के निर्माण के लिए, प्रगतिशील श्रान्दोलन के लिए, प्रगतिशील-लेखक-संघ की नींच पड़ जाती है।

साल-दो साल में साहित्य का देश-व्यापी आ्रान्दोलन खड़ा हो जाता है, प्रान्त-प्रान्त में उसकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ खुल जाती हैं और किन, कहानीकार, नाटककार, गद्यकार—एक मन-एक प्राय् हो कालिदास-तुलसी के बीन में अपनी आवाज भरते हैं। दूसरे प्रगतिशील सम्मेलन की अध्यक्ता स्वय रवीन्द्र स्वीकार करते हैं और कलकत्ते के उस १६३८ के सम्मेलन में संघ अपना नवजागृति-संग्रक जनहिताय-जनसुखाय साहित्य-निर्माण का संकल्प अपने घोषणा-पत्र में इस प्रकार प्रसारित करता है—

"भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। प्रतिक्रिया-वाद की श्रात्मा का श्रन्त यद्याप श्रमिवार्य है श्रीर वह कुरिष्ठत भी हो चुकी है, फिर भी वह सिक्रय है श्रीर श्रपनी उम्र बढ़ाने की निरन्तर कोशिश कर रही है। क्लासिकल युग के श्रन्त के बाद भारतीय साहित्य की प्रश्नति जीवन की वास्तविकता से मुंह फेर लेने की रही है। यथार्थता से भाग कर उसने निराधार श्रध्यात्मवाद श्रीर श्रादर्शवाद की शारस ली है। फल यह हुआ है कि उसके शरीर का रक्त सूख गया है, उसका मानस निष्पाण हो गया है श्रीर उसने एकर-बद्ध रूप श्रीर जड़वादी विचार पद्यति स्वीकार कर ली है। भारतीय लेखको का यह कर्त्तव्य है कि भारतीय जीवन में होने वाले परिवर्तनों श्रीर देश की प्रगति की स्पिरिट श्रीर वैज्ञानिक बुद्धि का श्रपने साहित्य में प्रकाश करें। उन्हें साहित्यिक श्रालोचना की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए क्योंकि वही प्रवृत्ति परिवार, धर्म, नर-नारी, युद्ध श्रीर समाज सम्बन्धी प्रतिक्रियावादी-श्रतीतवादी प्रवृत्तियों से सफल लोहा लेगी। जितनी भी साम्प्रदायिक, विद्वेषी श्रीर मानव के शोषण की साहित्यिक प्रवृत्तियों हैं, भारतीय लेखक उनका प्रतिकार करेंगे।

हमारे सघ का उद्देश्य उन रूढ़िवादी वर्गों से साहित्य श्रीर कलाश्रों की रच्चा करना होगा, जिनके हाथ में वे श्रव तक घिनौनी बनती रही हैं। उन्हें हमें जनता के मन-प्राण के निकट लाना होगा, उन्हें इतना सजीव बनाना होगा कि वे जीवन के यथार्थ को श्रिमि-व्यक्त कर सकें श्रीर हमें हमारे श्रिमेप्रेत श्रादर्श तक पहुँचा सकें।

श्रपने को भारतीय सम्यता की समुन्नत श्रौर उदात्त परम्पराश्रो का वारिस मानते हुए हम देश के प्रतिक्रियावादी सभी विचारों की उत्कट श्रालोचना करेंगे श्रौर हम (देशी-विदेशी दोनों साधनों से) व्याख्यात्मक श्रौर सजनात्मक रचनाश्रों द्वारा वह सब कुछ करेंगे जिससे हमारा देश श्रपने श्रमिमत नवजीवन को प्राप्त कर सके। हमारा विश्वास है कि भारत का नया साहित्य तभी सफल श्रौर सार्थक होगा जब वह हमारी श्राज की समस्याश्रों का हल ढूँढ़ेगा—भूख श्रौर दिखता, सामाजिक श्रवनित श्रौर राजनीतिक गुलामी की समस्याश्रों का हल! जो भी हमें परमुखापेची, निष्क्रिय श्रौर तर्कहीन बनाता है, वह सभी हमारे लिए प्रतिक्रियात्मक है श्रौर जो भी हम में श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति जगाता है, जो बुद्धि श्रौर तर्क के प्रकाश में सस्याश्रों श्रौर परम्पराश्रों की समीचा करता है, जो भी हमें सिक्रय बनाता, परसर सगठित करता है, हमें बदल कर समुन्नत करता है, उस सबको हम प्रगत्यात्मक मानते हैं।"

(कलकत्ता, दिसबर २४-२५, १६३८)

कहना न होगा कि पहली बार इस देश के इतिहास में किसी साहित्यिक सस्था ने साहित्य और जन-जीवन के सम्बन्ध में अपनी मान्यता और दायित्व की

घोषणा श्रद्धत शक्ति श्रीर स्पष्ट भाषा मे की । श्रान्दोलन का श्रगले वर्षों का इतिहास इस घोषणा की मान्यतात्रों के सर्वया अनुकृत है। पहली बार इस देश की इस साहित्यिक सस्था ने सामाजिक ईतियों से लोहा लेने का यत किया। श्रकाल श्रीर भुखमरी, साम्प्रदायिक म्हाडों श्रीर राजनीतिक जल्म के ख़िलाफ पहली बार साहित्य के च्रेत्र मे श्रावाज उठी। 'श्रकाल से लड़ने के लिए सास्कृतिक कार्यकर्तात्रों की समिति' बम्बई के हिन्दी-उर्द प्रगतिशील लेखको ने बनायी श्रीर बड़ी लगन से काम किया। देश-विभाजन के बाद जब भारत श्रीर पाकिस्तान के नगरों में मार-काट मची श्रीर भाई ने भाई का गला काटना शुरू किया तब न केवल पहली बार, बल्कि लगातार मात्र प्रगतिशील लेखकों ने अपनी रचनाश्रो द्वारा उससे लड़ाई की श्रौर साम्प्रदायिक घिनौनी प्रवृत्तियों का बड़े साहस से, ख़तरे के बावजूद सामना किया। कैफी श्राजमी का 'ख़ाना जगी', अश्क का 'तूफान से पहले' और 'टेबल लैगड' अन्वास का 'अजन्ता' सज्जाद जहीर का 'साएडस्ट रोड', कुशन चन्दर का 'हम वहशी हैं', अमृतलाल नागर का 'महाकाल', रामानन्द सागर का 'श्रीर इन्छान मर गया' श्रीर इस प्रकार की अनेक रचनाएँ हिन्दी, उर्द , बगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असिमया, तेलुगू, तिमल, कन्नड़, मलायलम मे प्रकाशित हुईं। इन्हें प्रगतिशील केवल प्रगतिशील आन्दोलन में हिस्सा लेने वाले, लेखकों ने प्रख्त किया औ अपने इस लेखन के साधन से साम्प्रदायिकता के भक्तों और देश के दुश्मनों का पर्दा फाश किया । पहली बार उस काल में साम्प्रदायिक भागड़ों के खिलाफ भारतीय लेखक ने सघ बना कर, उस अवसर पर उनके खिलाफ हस्ताचर यक्त घोषणा-पत्र निकाला ।

प्रगतिशील श्रान्दोलन का एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य ग्रामें साहित्य को पुनरूजीवित करना रहा है। इधर सौ वर्ष के भीतर ससार के प्रधान साहित्यों ने प्राचीन ग्राम-साहित्य के प्रति विशेष श्रमिरुचि दिखायी है। फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, इटली श्रौर विशेषकर नारवे श्रौर तुर्की मे इस दिशा में स्तृत्य प्रयत्न हुए हैं। पूर्वी प्रजातन्त्रों ने तो न केवल ग्राम-गीतों श्रादि की खोज कर उनका पुनरुद्धार किया, वरन् उनका फिर से सजन कर, राष्ट्रीय नृत्यादि द्वारा श्रपने नवरग को एक नयी दिशा दी। भारत को भी उधर से वह दृष्टि मिली श्रौर उसे इस देश में प्रारम्भ श्रौर विकसित किया प्रगतिशील श्रान्दोलन ने। देश में, विशेषकर गुजराती श्रौर उसकी देखाँ देखी हिन्दी में पुराने ग्रामें-गीको

को खोजने के कुछ प्रारम्भिक उद्योग हुए पर वे अधिकतर अवैज्ञानिक, प्रारम्भिक ग्रीर इक्के-दक्के प्रयत्न थे । प्रगतिशील श्रान्दोलन ने उस सम्बन्ध में सामृहिक, सगठित और वैज्ञानिक प्रयत्न किये। सब से पहले तो देश को वह दृष्टि देनी थी कि इस सम्बन्ध के विषयों को वह हेय न समभे, कि 'ग्राम' या 'ग्रामी ए।' ग्रीर 'ग्राम्य' या 'गॅवारू' दो चीज़े हैं, कि वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के स्फरण श्रीर उल्लास हैं। उस श्रान्दोलन ने पहली बार श्रसाघारण शिव्वितो को ग्राम-गान-तृत्यादि को पुनरुज्जीवित करने के कार्य मे दीचित किया। हमारे गाँवों की खोबी हुई, तथाकथित आमिजात्य के अमिशाप से मरी कला फिर जी उठी। श्रान्दोलन ने देखा कि खोज से सॉस हाथ श्रा सकती है, पर जब तक उसमे प्रास की घारा नहीं बसेगी, नहीं बहेगी, सॉस जी कर भी फिर निश्चय मर जायेगी श्रीर इसीलिए प्रगतिशीलो ने भारतीय जन-नाट्य-सघ की नींव डाली श्रीर उसके प्रदर्शनों से देश की दिशाएँ गुँजा दी। जन-नाट्य-सघ (या जिसे साबारखात: 'इप्टा' कहते हैं) ने खोज को मरने न दिया श्रीर जिन्होंने कभी उसके रगमच पर प्रदर्शन देखे हैं. वे चिकत रह गये है. उसकी शक्ति वे जानते हैं। पहली बार हमारी जीवित कला ने फूहड़ पारसी श्रीर शब्द-बोिफल, श्रवास्तविक श्राधुनिक नाटकों के पार सॉस ली। प्रान्तीय जनता के श्रपने-श्रपने 'बैलड' (गाथा) ग्रपनी-ग्रपनी जबान में उस नव-राष्ट्रमच पर मुखरित हुए--ग्रान्त्रों की 'बर्र-कथा', मराठों का 'पवादा', बगालियो का 'कबिगन', मध्य देश वासियों का 'श्राल्हा' एक नयी श्रानबान, नया सौरम, नयी शक्ति लिये हमारे रग पर उतरे। हमारे उर्द के क्रातिकारी कवियों ने भुलाई 'मस्नवी' से ऋपनी शायरी का रूप स्वारा । श्राज जो ग्राम-संस्कृति के नर्तन-गायन-श्रमिनय की इस देश में व्यापक गॅज सुन पड़ने लगी है, उस का एकमात्र श्रेय प्रगतिशील आन्दोलन को है । श्रामिजात्य साहित्य श्रीर उसके उसके तथाकथित प्रवर्तको की जबान धर तो यदा-कदा इस प्राम-कला की श्रीर सकेत उतर पड़ते थे, पर उसे छते-देखते उनके हाय गन्दे होते थे, उनकी ऋगूँखे शरमा जाती थीं। 'इप्टा' ने उनका श्रहंकार तोड़ एक नयी ताजगी से भारतीय 'रग' को तरोताजा कर दिया। प्रगतिशील आन्दोलन का यह सब से अधिक महत्वपूर्ण, सब से अधिक टिकाऊ कार्व है।

आन्दोलन के प्रवर्तकों ने फिर यह सोचा कि उन महाप्राण जीवन प्रदायक आप-सोतों का पुनस्द्वार हो कर भी यदि नव-स्जन से उनको योग न दिया जाय जो सीत स्वाभाविक ही सूख जायेंगे और उन्होंने, उनके आन्दोलन की सच्चाई श्रीर श्रिनिवार्य प्रभाव ने, नव किव सिरज दिये। श्रनेक उदीयमान किव जन-बोलियों में, खड़ी बोली में भी नव-राष्ट्र, नव-जागरण, नव-जीवन के गीत शहने लगे। मरे हुए हीर-रॉफा जागे, पर साथ ही श्राज के हीर-रॉफा भी, श्रनुराम के नये मान-प्रतिमान भी कजरी, बरवै, बिरहे, सोहर, श्रीर श्रनन्त राग-सम्पदा मे स्वरे श्रीर मुखर हुए। बनारस-मिर्जापुर श्रीर श्रवध के गॅवई के चुटीले गीत गुमराह राजनीति पर भी चुटीले प्रहार करने लगे। जन-किवयों की वाणी में न निराशा थी, न पलायन था, न कुराठा थी। उनके राग में घरा का कम्पन था, त्रफानी समुन्दर के तेवर थे, वज्र की चोट थी। जन-किवयों का वह काफिला श्राज भी श्रपनी मिज़ल की श्रोर सचेष्ट बढ़ा जा रहा है, शालीन गजराज की तरह, जो उसकी राह में 'भौंकने वालों' की कमी नहीं रही है श्रीर उन्होंने श्रपन श्रहकार में यहाँ तक कह डाला है कि हमने उस ऐरावत को फूँक से उडा दिया है।

सन् ४३ और ४७ के बीच अनेक प्रगतिशील पत्र भी निकले—बगला में 'पिरिचय', हिन्दी मे 'नया साहित्य', उर्दू में 'नया अदब', गुजराती में 'सस्कार', तेज्जग में 'अम्युदय' आदि...

सन् ४२ में दिल्ली में प्रगतिशील लेखक सघ ने फ़ाशिस्त-क्रिंभी लेखकों का सम्मेलन बुलाया और उसमें क्रशनचन्दर के साथ-साथ 'श्रहेय' तक शामिल हुए। लेखकों ने श्रपना दायित्व समभा और श्रपना फाशिस्त विरोधी मोरचा तैयार किया। उसी सत्यानाशी दूसरे महासमर के खिलाफ श्रान्दोलन ने बम्बई में दो-दो कान्फ्रेसें कीं, फिर सन् ५३ में लेखकों के दायित्व के सम्बन्ध दिल्ली में श्राखिल भारतीय लेखकों की कान्फ्रेंस हुई।

उस बीच उर्दू और हिन्दी प्रगतिशील लेखकों के सम्मेलन हैदराबाद श्रीर इलाहाबाद में हुए । श्रिक्षल भारतीय हिन्दी प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन इलाहाबाद में सितम्बर १६४७ में हुआ। अनेक दृष्टियों से सम्मेलन श्रसाधारण महत्व का था । उद्घाटन उसका श्रमरनाथ का ने किया, भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन उसकी स्वागत-समिति के श्रध्यच्च थे, महापिडत राहुल साक्तत्यायन उस सम्मेलन के प्रधान थे। पन्त, बच्चन श्रादि हिन्दी के प्रमुख कियों ने उसके श्रायोजित किव-सम्मेलन में भाग लिया, उर्दू के श्रनेक शायरों की श्रावाज सभा पर छा गयी। पर इससे भी श्रिषक महत्व की बातें वहाँ हुईं—जन किव-सम्मेलन, उर्दू लेखकों का सदेश, सम्मेलन की घोषणा, सम्मेलन में पास किये गये प्रस्ताव।

पहली बार देश में जन-किव सम्मेलन हुआ। स्वामाविक था कि जहाँ आमिजात्य साहित्यकार छुत्रा-छूत के विचार से जन-किवयों से दूर रहें वहाँ अपना कर्जव्य सममते हुए प्रगतिशील आन्दोलन जन-बोलियों के महान् कृतिकारों—जायसी, सर, तुलसी के उन प्रतिनिधियों—का अभिनन्दन और सम्मेलन करे। और जिन्होंने वह जन-किव-सम्मेलन देखा, वे भूल नहीं सकेंगे, किस प्रकार हमारे दिग्गज किवयों और प्रगतिशील गायको सुमन और केदार के स्वरों के ऊपर भी इन जन किवयों की आवाज उठ कर छा गयी थी। खेम सिंह नागर समापति थे। वशीधर शुक्ल ने अवधी में, 'मूढ़' जी और साहेब सिंह मेहरा ने अज बोली में, गगाशरण पाडे, रामकेर और धर्मराज ने भोजपुरी में, श्री नन्दन और वैजनाथ कुम्हार ने मुगेरी-मगही में, नवलपुरी ने विज्वका (मुजफ्तर पुरी) में, विजय जी ने मैथिली में, अधिक लाल ने भागलपुरी (अगिका-मगही) में और कानपुर के मजूर किव सुदर्शन ने कानपुरी आल्हा में अपनी रचनाएँ पढी। सम्मेलन उमॅग गया। सम्मेलन के आयोजन ने प्राम-साहित्य के कृतित्व में चार चाँद लगा दिये।

उर्दू लेखकों ने सज्जाद ज्हीर श्रीर सरदार जाफरी द्वारा जो सदेश-पत्र मेजा उसके कुछ श्रश इस प्रकार थे—"ऐसे वक्त पर—जब श्रमांगे सम्प्रदायिक मतमेदों ने हिन्दू-मुस्लिम जनता के बीच न केवल द्वेष की दीवार खड़ी कर दी है, बल्कि एक बनावटी विभाजन द्वारा देश की एकता को नष्ट कर दिया है, मुस्लिम बस्तियों को भारतीय राज-सघ से विलग कर दिया है, उर्दू श्रीर हिन्दी के पोषकों के बीच के साहित्यिक मगड़े ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया है—ऐसे बक्त पर हमें फिर भी गर्व है कि इस समूचे देश मे केवल प्रगति-शील-लेखक-सघ ही एक सास्कृतिक सस्या है जिसमें साम्प्रदायिक विद्रेष के लच्च कभी पैदा नहीं हुए श्रीर जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाश्रों के लेखक संयुक्त रूप से जनता का साहित्य प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। इससे हमें विश्वास है कि हिन्दी के प्रगतिशील लेखक बिना पूर्वाग्रह श्रीर पच्चात के राष्ट्रीय श्रीर राजकीय भाषा के पेचीदे प्रश्न पर विचार करेंगे श्रीर कभी वे पूर्वाग्रह या साम्प्रदायिक कठमुल्लापन द्वारा हिन्दी-उर्दू की कुछ साहित्यिक संस्थाश्रों के लेखकों की तरह श्रपने निर्णंय को ग्रस्त नहीं होने देंगे।

"हम हिन्दी और उर्दू के प्रगतिशील लेखकों का राष्ट्रीय और सास्कृतिक एकता में हद विश्वास है और हम हिन्दी और उर्दू को हिन्दुस्तान ने और पाकिस्तान की भाँति एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते । चाहे हमारे देश का भौगोलिक बॅटवारा हो गया है, पर हम अपनी सस्कृति, भाषा और साहित्य का 'बॅटवारा' नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सास्कृतिक बॅटवारा राजनीतिक बॅटवारे से कहीं अधिक घातक होगा और हमारी सम्मिलित संस्कृति और जीवन पर मर्मान्तक चोट करेगा।"

इस सदेश पर निम्नलिखित प्रसिद्ध उद् लेखकों के श्रितिरिक्त श्रीरों के भी हस्ताच्चर थे—जोश मलिहाबादी, सागर निजामी, क्रशनचन्दर, महेन्द्रनाथ, विश्वामित्र श्रादिल, मधुसद्दन, ख़्वाजा श्रहमद श्रब्बास, इस्मत चुग्रताई, सुमताज हुसेन, कैंफी श्राजमी, सरदार जाफरी ...

स्वय प्रयाग के उस सम्मेलन ने अपनी जो घोषणा प्रसारित की वह अत्यन्त उदार, प्रगतिप्रवणा, साम्प्रदायिकता विरोधी आरे साहसपूर्ण थी। किसी भारतीय साहित्यिक सस्था ने कभी अपने दायित्व की घोषणा ऐसी भाषा या निष्ठा से नहीं की। वह, ज्यों का त्यों, इस प्रकार है—

"हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों का यह सम्मेलन ऐसे अवसर पर हो रहा है जब कि एक ओर हम शताब्दियों की पराधीनता से मुक्त होकर देश के नविर्माण की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर परस्पर विद्वेष और हिंसा का ऐसा तायडव भारत की इस घरती पर हो रहा है, जैसा उसके लम्बे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्रगतिशील-लेखक-संघ जो अपने जन्मकाल से ही सामाजिक और राजनीतिक पराधीनता से लोहा लेता रहा है, स्वाधीनता के इस अवसर पर जनता का अभिनन्दन करता है और अब इस बात पर हर्ष प्रकट करता है कि वह अब जनता के सास्कृतिक विकास में अधिक सहयोग कर सकेगा। इसके साथ ही हम इस बात की ओर सभी हिन्दी लेखकों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि साम्प्रदायिक दगों के कारण नयी संस्कृति का निर्माण-कार्य ही नहीं, बल्कि अब तक की जितनी सास्कृतिक संपत्ति हमने अर्जित की है, उसके जुट जाने का भी ख्तरा है।

"श्राज श्रपनी भाषा श्रीर साहित्य की तमाम उदार परम्पराश्रों को भुला कर कुछ लोग साहित्य श्रीर संस्कृति को जाति, धर्म, मत श्रीर सम्प्रदाय की सीमाश्रों में बाँघ देना चाहते हैं। हम समकते हैं कि श्रपनी भाषा श्रीर साहित्य का श्रादर करने साले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उनकी उदार सास्कृतिक परम्पराश्रों की रचा करे। प्रगतिशील लेखक सबसे श्रागे बद्ध कर दूस साम्प्रदायिक आग का सामना करेगे। उसके बिना देश के नवनिर्माण और जनता के सास्क्रतिक विकास की समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

"हम जानते हैं कि दो सौ साल की साम्राज्यवादी शुलामी की विरासत एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। देश मे ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ हैं जो स्वतन्त्र भारत मे जनता के अभ्युत्थान को अपने लिए सबसे बड़ा सकट समस्ति हैं। यह स्वामाविक भी है, क्योंकि साम्राज्यवाद ने श्रपनी जड़ जमाये ग्खने के लिए ही इनकी सुष्टि की थी श्रीर प्रत्यच्च रूप से राजनीतिक स्वाधीनता देने पर भी साम्राज्यवाद आशा करता है कि इन सहयोगी शक्तियों के भरोसे वह हमारे सामाजिक श्रौर सास्क्रतिक जीवन पर पहले की ही भाँति श्रपना प्रभुत्व कायम रख सकेगा। देश की जनता के श्रपार बलिदान श्रीर लम्बे सघर्ष के बाद जो स्वाधीनता हमने पायी है, उसके फलों से वह हमें वचित रखना चाहता है। यही शक्तियाँ खेत का श्रन्न भूखी जनता के मुख तक नहीं पहॅचने देतीं। यही शक्तियाँ तन दकने के लिए गरीब जनता तक मिल का कपड़ा नहीं पहॅचने देतीं। यही शक्तियाँ साम्प्रदायिक आग को धघकाने मे नितान्त हृदय-हीनता से ऋपने सम्पूर्ण साधनो का उपयोग कर रही हैं। साहित्य के चेत्र में प्रेस और प्रचार के तमाम साधनों पर अधिकार जमा कर वे लेखको की स्वतन्त्रता और जनवाद की भावनाओं को दबा देना चाहती हैं। प्रगतिशील लेखक इस बात का बीड़ा उठाते है कि निरन्तर श्रीर सगठित प्रयोग से इन तमाम शक्तियों का विरोध करेंगे । उनके प्रभाव से कला, साहित्य श्रीर सस्कृति का विनाश करने वाली जो प्रवृत्तियाँ फिर सिर उठा रही हैं श्रीर जो हमारी जनता में विद्वेष श्रौर निराशा की भावनाएँ भर कर उसे मध्य युग की श्रोर ठेल देना चाहती हैं, इन सब प्रवृत्तियों का भी हम डट कर सामना करेंगे।

"हमें विश्वास है कि देश में जनता की राष्ट्रीय सरकार सस्कृति के निर्माण-कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगायेगी और इस तरह के सभी कार्यों में उस से सहयोग करना हम अपना कर्तव्य सममेंगे। हम समभते हैं कि देश की निरम्भता को दूर किये बिना यह सम्भव नहीं है कि हम जनता के सास्कृतिक धरातल को ऊँचा कर सकें। इसके लिए हम सभी हिन्दी लेखकों से अपील करते हैं कि वे साम्रता बढ़ाने और जनता के सास्कृतिक धरातल को ऊँचा करने में सबसे आगे बढ़ कर हिस्सा लें। इसके बिना हमारा साहित्य सम्पूर्ण जनता का साहित्य नहीं बन सकता और वह देश के नवनिर्माण में अपनी महान ऐतिहासिक भूमिका भी पूरी नहीं कर सकता।

### रंध्र ● प्रगति का ऐरावत ● भगवत शर्गा उपाध्यांय

हमारी भाषा श्रीर साहित्य ने बड़े-बड़े कठिन सघषों का सामना किया है। उसमें उतनी जीवन-शक्ति है कि उसे श्राज की विषम परिस्थितियों पर भी विजय मिलेगी। स्वाधीनता की वेदी पर श्रनेक शहीदों के रक्त बहने से जो स्वाधीनता हमें मिली है, उसके फलों से हमें कोई विचत नहीं रख सकता। देश में एकता श्रीर जनतत्र स्थापित करने में हिन्दी के लेखक कभी पीछे नहीं रहेगे श्रीर प्रगतिशील-लेखक-सघ सभी दलों, सभी पार्टियों का श्राह्मान करता है कि वे सघ में श्रायें श्रीर इस कार्य में हमारा हाथ बटायें।

हमें विश्वास है कि इस प्रकार सबके सम्मिलित प्रयत्न से हम हिन्दी के नये साहित्य को भी विश्व-बन्धु तुलसी श्रीर सूर की महान प्रम्परा के योग्य बना सकेंगे।"

पहला प्रस्ताव यही ऊपर उद्धृत घोषणा पत्र था। दूसरे प्रस्ताव द्वारा राजनीतिक दल से प्रगतिशील-लेखक-सघ की स्वतत्रता घोषित की गयी, तीसरे द्वारा लेखकों के ऋषिकारों पर प्रकाश डाला गया।...सातवे प्रस्ताव में उर्दू गद्य-पद्य का हिन्दी में अनुवाद करने की योजना रखी गयी। ऋाठवें में राष्ट्रीय सरकार का स्वागत हुआ। नवां प्रस्ताव बोलियों के सम्बन्ध में था, दसवां सेन्सर के सम्बन्ध में, ग्यारहवां दमन के सम्बन्ध में और बारहवां राजबन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में। इस प्रकार साम्प्रदायिक आतृवध से लहू उगलती प्रजाब की मूमि पर एक प्रतिनिधि-मडल । मेजने के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ। करीब पचीस प्रस्ताव इस प्रकार के जीवन से निकट सम्बन्ध रखने वाले मसलों पर स्वीकृत हुए।

श्रीर यह सम्मेलन इलाहाबाद में तब हुन्ना जब चारो श्रोर साम्प्रदायिक दगों की ज्वाला घघक रही थी। रात में कर्म यू था, दिन में भी श्रानेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे, पर सम्मेलन ने श्रपना दायित्व पूरा किया श्रोर समय की श्रावश्यकताश्रों के श्रानुकूल उचित श्रीर साहसपूर्ण निर्णय लेकर भारतीय लेखकों को मानवीय-राष्ट्रीय दिशा दी।

इसी साम्प्रदायिक कठमुल्लेपन का अभी देश शिकार था कि लखनऊ में उससे लड़ने के लिए प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन सन् ४६ में हुआ। इघर हिन्दी प्रगतिशील-लेखक-सघ का अधिवेशन सन् ५२ में फिर प्रयाग में हुआ। उसके अध्यद्ध -मंडल में अञ्दुल अलीम, यशपाल और भगवत शर्ण-उपाध्याय थे। स्वागताध्यत्व उपेन्द्रनाथ अश्व थे। अनेक लेखक, पत्रकार, यूनिवर्सिटियों के शिद्धक आदि लगन के साथ उसमें सम्मिलित हुए। जयचन्द्र-विद्यालंकार, सुमित्रानन्दन पन्त और सरदार जाफरी ने अपनी शुभकामनाएँ दीं। बृहद् कवि सम्मेलन मे हिन्दी और उर्दू के सभी प्रतिष्ठित और नये कवियों ने भाग लेकर अपनी अस्था प्रकट की। नरेन्द्र शर्मा अरेर अब्दुल अलीम उसके प्रधान थे।

सम्मेलन मे बदस्तूर बहसे हुई, भाषण हुए, प्रस्ताव रखे गये, रिपोर्टें पढी गयी । रात में नाट्य-संघ ने श्रापने प्रदर्शन िकये । उस सम्मेलन के सम्बन्ध मे भी प्रगति-विरोधी श्रीर प्रतिक्रिया-पोषक तथा कुछ भटके हुए लेखकों ने भूठी श्चनदार खबरें पत्र-पत्रिकास्त्रों में छापीं श्लीर स्त्रपनी इच्छित भावनास्त्रों को रूप देने के प्रयास किये। उनकी प्रतिक्रिया इतनी प्रखर हो चुकी है कि जब सारा ससार साम्राज्यवादी श्रौपनिवेशीकरण के ख़िलाफ श्रावाज उठा रहा है, सारी उदार शक्तियाँ जन-जीवन के पच्च में साधना कर रही हैं, हमारे वे प्रतिक्रियावादी लेखक साम्राज्यवादी शक्तियों के लेखको से सामा कर इस देश की उदार स्वतत्रचेता प्रगतिशीलता पर घिनौनी, फूहड़, ईंर्ष्याल स्रौर गन्दी चोटे किये जा रहे हैं। उनका श्रहंकार इस क़दर सीमा से बाहर निकल गया है कि वे यह भी कहते नहीं चुकते कि उन्होंने प्रगतिशील श्रान्दोलन को ख़त्म कर दिया है। वे इतना भी नहीं समस्तते कि प्रगतिशील आन्दोलन का सम्बन्ध प्रकाश और जीवन से है। धरा पर यदि प्रकाश ग्रौर जीवन रहे तो निश्चय उदार श्रौर जन प्रवण साहित्य प्रस्तुत होता रहेगा। किसी से छिपा नहीं कि जहाँ उनके आलोचक ग़लत राहों पर चले गये श्रीर नित्य चले जा रहे हैं, वहाँ श्राज भी प्रगतिशील श्रालोचक साहित्य के सतरी बने, उचित की रत्ता श्रीर श्रनुचित का निवारण करने में सचेष्ट हैं श्रीर रहेंगे।

प्रगतिशील श्रान्दोलन का इतिहास इधर के भारतीय जीवन का इतिहास है। उसकें सास्कृतिक श्रीर साहित्यक पहलुश्रों के निर्माता श्राज भी श्रपनी लेखनी धुश्रांधार चलाये जा रहे हैं, नित्य नये उदीयमान साहित्यकार उनकी पिक में खड़े हो रहे हैं श्रीर उस पंक्ति का कभी श्रन्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मूल्य जीवन के सोत से श्रमिसिक है।

000

### संस्कृति ग्रौर जातीयता

सस्कृति एक व्यापक शब्द है । उसके अन्तर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भावजगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान—ये सभी आ जाते हैं । ब्रह्म की तरह सस्कृति व्यक्त और अव्यक्त दोनों है । वाल्मीिक और व्यास के महाकाव्य, अजन्ता और एल्लोरा का शिल्प, स्थापत्य और चित्रकारी, त्यागराय और तानसेन का सगीत, ये सब सस्कृति के अग हैं और वह उल्लास जो दीपावली के प्रकाश में फूट पड़ता है, वह श्रूरता जो १८५७ और १६४६ के विद्रोहों में प्रकट हुई थी, शांति और न्याय का वह प्रेम जो आज कोटि-कोटि भारतीय जनता को सोवियत और चीन के साथ विश्व-शांति की रक्षा के लिए आगे बढ़ा रहा है, यह सब भी सस्कृति का अग है ।

त्रपने सुदीर्घ जीवन में मनुष्य ने ऐसी सास्कृतिक निधि त्राजित की है जो मानव-मात्र की सपत्ति है। बच्चो से प्यार, नारी जाति का सम्मान, मनुष्य-मात्र की समानता का माव ब्रादि ब्राज सम्पूर्ण मानव-सस्कृति की थाती हैं। इसके साथ पिन्छम श्रीर पूर्व की, यूरोप श्रीर एशिया की, भारत श्रीर ब्रिटेन की श्रपनी सास्कृतिक विशेषताएँ हैं। अपनी प्राचीनता पर गर्व, पूर्व श्रीर एशिया की एक सास्कृतिक विशेषता है। साहित्य में यथार्थवाद का विकास ब्रिटेन की एक सास्कृतिक विशेषता है। श्रमेक विभिन्नताश्रों में एकता की श्रमुमूति—यह मारत की सास्कृतिक विशेषता प्रसिद्ध है। देशों श्रीर महाद्वीपों के साथ वर्गों की श्रपनी सस्कृति भी होती है। विलासप्रियता, निष्क्रियता, श्रलंकार प्रेम, साहित्य में चमत्कारवाद—हर देश में सामन्तवर्ग की श्रपनी सास्कृतिक विशेषताएँ रही हैं।

मनुष्य का सास्कृतिक विकास उसके, सामाजिक जीवन से ही सम्भव हुन्ना है। मानव-संस्कृति मानव-जीवन से भिन्न नहीं है। मनुष्य ने त्रापना मानवत्व सामाजिक जीवन द्वारा ही प्राप्त किया है। यह सामाजिक जीवन सदा एक रूप में संगठित नहीं हुआ। भारत मे जिस व्यवस्था से लोग बहत दिनों से परिचित हैं, वह वर्ण-व्यवस्था है। इसे घार्मिक ग्रथो मे ईश्वरकृत भी माना गया है। लेकिन आज भी देश में ऐसे अपनेक जन रहते हैं जो पहाड़ो और जगलों में कबीलो का सगठन बना कर जीवन बिताते हैं श्रीर जिनमे वर्ध-व्यवस्था नहीं है। समाज शास्त्र के ऋनुसार कबीलों का यह सगठन, विकास क्रम में वर्ण-व्यवस्था से पहले त्राता है। हम लोग समभते हैं कि वर्ण-व्यवस्था हमारे देश की विशेषता है। वास्तव में हर देश का सामन्ती समाज मोटे तौर से चार वर्णों जैसे चार वर्गों में बॅटा हुआ मिलता है। मिसाल के लिए चौसर के समय और उसके पहले का इंग्लैएड पुरोहितों. (क्लर्जी) भूमि के स्वामियों. (नाइट) सौदागरों (मर्चेंन्ट) श्रौर जमीन जोतने वाले किसानों ( सर्फ ) मे बॅटा हुआ था। व्यापार श्रीर उद्योग-धन्धों की बढ़ती के साथ यह व्यवस्था हर जगह टूटी है। जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित थे, उन्होंने इसके टूटने में सहायता की, जो प्राचीनता-प्रेमी श्रौर रुद्विवादी थे, उन्होने इस विनाश को कलियुग का अनाचार कहा। त्राज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की विपत्तियों का मूल कारण यह मानते हैं कि वर्ण-व्यवस्था से जनता की श्रास्था उठ गयी है। वे बड़ा प्रयत्न करते हैं कि पुरानी व्यवस्था फिर लौट श्राये, जितनी बची है. उतनी ही कायम रहे लेकिन जैसे-जैसे जमीन से सामन्ती प्रभुत्व उठता जाता है. वैसे-वैसे भूपाल श्रौर उसके साथी पुरोहित पर से वह पुरानी भद्धा भी उठती जाती है श्रीर उसकी जगह नये वर्ग-सम्बन्ध कायम होते जाते हैं। यह क्रम भारत में जातियों (नैशनैक्विटी) के सगठन श्रीर उनके हढ होने का क्रम भी है।

मारत में वर्ण-व्यवस्था का विरोध श्रौर उस व्यवस्था के टूटने पर श्रापत्ति—
ये दोनीं बातें बहुत पुरानी हैं। कबीर के समय से ही ये दोनो बाते साहित्य में खूब उमर कर श्रायी हैं। हिन्दी, बगला, मराठी, पंजाबी, काश्मीरी श्रादि भाषाश्रों में भक्ति-श्रान्दोलन मनुष्य मात्र की समानता घोषित करने वाला एक व्यापक श्रौर शक्तिशाली श्रान्दोलन था। यह श्रान्दोलन वर्णों श्रौर मतमतान्तरों में बॅटे हुए सामन्ती समाज की व्यवस्था के बिरुद्ध था, श्रौर इस व्यवस्था के कमजोर होने से वह उत्पन्न हुआ था। गरीब किसानों, कारीगरों, सौदागरों श्रादि की सिक्य सहानुभूति से उसका प्रसार हुआ था। प्राचीन कदिवाद बहाँ धार्मिक कर्मकाड को महत्व देता था, वहाँ यह श्रान्दोलन प्रेम के मिक श्रीर मुक्ति का श्राधार मानता था। कबीर, उलसी, सूर श्रीर जायसी

### २४६ • संस्कृति और जातीयता • रामविलास शर्मा

में सामान्य भाव-घारा इस प्रेम की ही है। प्राचीन रूढ़िवाद चहाँ म्लेच्छ्र श्रीर काफिर. दिज श्रीर श्रूद्ध के भेद को महत्व देता था, वहाँ भक्ति-श्रान्दोलन का मूल स्वर था—'जाति-पाँति पूछे निहं कोई, हिर का भजै सो हिर का होई।' भिक्ति-श्रान्दोलन श्रद्धा के मानदंड बदल रहा था, भूमि के स्वामी होने से तुम श्रद्धास्पद नहीं हो, श्रद्धा की कसौटी है प्रेम! उस कसौटी पर साधारण किसान बड़े-बड़े भूपतियों से श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है।

भूमत द्वार श्रनेक मतंग जजीर जरे मद-श्रंबु चुचाते। तीखे तुरग मनो गति चचल पौन के गौनहुते बढ़ि जाते॥ भीतर चन्द्रमुखी श्रवलोकित बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी जुपै जानकीनाथ के रगन राते॥

इसी तरह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या पुरोहिताई करने से द्वम श्रद्धास्पद नही हो। श्रम्रली कसीटी है प्रेम की, जहाँ शबरी, निषाद श्रौर 'जायो कुलमगन' द्वमसे श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं।

जप, जोग, बिराग, महा मखसाधन, दाव, दया, हम कोटि करै।
मुनि सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस से सेवत जन्म श्रनेक मरै।
निगमागम ज्ञान पुरान पढ़े, तपसानत में जुग पुज जरै।
मन सों पन रोपि कहें तुलसी रधुनाथ बिना दुख कीन हरै ?

इस तरह श्रद्धा की कसौटी बदल कर भक्ति-श्रान्दोलन ने सामन्तों श्रौर प्ररोहितों के प्रभुत्व को भारी घक्का लगाया।

सामन्ती व्यवस्था में जहाँ नारी को विलास श्रीर केलि का साधन बना दिया गया—जिसका प्रतिविभन दरबारी किवयों का नायिका-मेद है—श्रीर किदिवाद ने नारी को बहुपत्नी प्रेमी नर की दासी बना दिया था, वहाँ सर, जायसी, मीरा श्रीर तुलसी ने उसके नारीत्व की फिर प्रतिष्ठा की, उसकी मानव सुलभ समानता श्रीर व्यक्तित्व की घोषणा की। रामराज्य में—'एक नारि बत रत सब कारी। ते मन बच कम पित हितकारी।' पतिवृत पत्नीवृत के साथ ही चलता है।

सामन्त व्यवस्था ने मनुष्य की सौन्दर्य-वृत्तियों को, उसके स्रानेक मानव-मूल्यों को जहाँ दबा रखा था, भक्ति-स्रान्दोलन ने इन सब को निखारा स्रौर विकसित किया।

सामन्ती व्यवस्था ने जहाँ मनुष्य को निष्क्रियता श्रीर भाग्यवाद का पाठ

पढ़ाया था, भक्ति-त्रान्दोलन ने राम श्रौर कृष्ण के चरित्रों द्वारा जनता को श्रम्याय का सक्रिय प्रतिरोध करना सिखाया ।

भक्ति-श्रान्दोलन से पहले जहाँ साहित्य रचने का काम मुख्यतः ब्राह्मगों ने किया था, वहाँ भक्ति-साहित्य में जुलाहे, श्रञ्जूत, मुसलमान, ब्राह्मग्राह्मग्रुब्राह्मग्रु, नर-नारी सभी ने भाग लिया श्रौर वह वास्तव में एक लोकप्रिय जन-साहित्य बन गया। सस्कृति की ठेकेदारी किसी वर्ग-विशेष या धर्म-विशेष के हाथ में न रह गयी।

इन कारणों से भक्ति-स्रान्दोलन को मूलतः सामन्त विरोधी स्रान्दोलन कहना उचित है। वह सामन्ती व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ा हुस्रा था, उस व्यवस्था के कमज़ोर होने से पैदा हुस्रा था। यह स्रान्दोलन हमारी जातीयता के स्रम्युदयकाल का प्रगतिशील स्रान्दोलन था।

श्राज श्रपनी जातीय संस्कृति का विकास करने के लिए उसके महत्व को समभाना श्रावश्यक है। वह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर भारत में सामन्ती व्यवस्था नष्ट हो रही थी श्रीर साहित्य इस कार्य में सहायक था।

सामन्ती व्यवस्था के ह्यास के साथ भारत की आधुनिक भाषाओं का उत्थान जुड़ा हुआ है। ये भाषाएँ सामन्ती व्यवस्था के हास के कारण पैदा नहीं हुई. भाषाएँ पहले से थीं, उन्हें अब अपने प्रसार और विकास का अवसर मिला। संस्कृत जहाँ धर्म श्रीर साहित्य की भाषा थी, फारसी जहाँ राज-भाषा थी, वहाँ उत्तर भारत के सत कवि बोलचाल की भाषात्रों को माध्यम बना कर आगे बढे। संस्कृत या फारसी की जगह अनेक भाषाओं के विकास से भारत की एकता ट्री नहीं. वह श्रौर दृढ़ हुई, क्योंकि जनता की शिचा श्रौर उसका सास्कृतिक विकास उसकी माषा द्वारा ही सम्भव है। सुशिच्चित श्रीर सुसंस्कृत जनता ही एकता का सब से दृढ़ आधार है। इसीलिए जो लोग अप्रेज़ी या सस्कृत द्वारा भारत की एकता बनाये रखना चाहते हैं, वे एकता के दृद श्राधार को नहीं समक्तते, वे जनता की शक्ति नहीं पहचानते । जो लोग बंगाल या महाराष्ट्र मे बगला या मराठी के बदले हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं, वे भारत की श्राधुनिक माषाश्रों के विकास का महत्व नहीं समभते, वे इन भाषाश्रों द्वारा बनता के शिक्षण श्रौर सास्कृतिक विकास का मूल्य नहीं पहचानते। जिस समय संस्कृत द्वारा एकता की रचा करने वाले पराजित हो चुके थे, उस समय बोबचाल की भाषाओं द्वारा ही भक्त कवियों ने जनता के जातीय श्रात्म-सम्मान

को जगाया था और उसकी रज्ञा की थी। इस ऐतिहासिक अम-विकास को रोकना आज किसी की सामर्थ्य में नहीं है।

भाषा श्रीर साहित्य का इतिहास यह बतलाता है कि १६वीं-१७वीं सदी में ब्रज, खड़ीबोली, अवधी आदि के चेत्र अपना अलगाव दूर करके एक दूसरे के निकट श्रा रहे थे। यही कारण है कि सूर के पद केवल बच की सम्पत्ति न थे, वे बज के बाहर भी गाये जाते थे। सगीत ऋौर कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग सर्वमान्य-सा हो गया था। इससे पहले विभिन्न जनपदों के लेखक सस्कृत में लिखते थे. तब से अब में अतर यह था कि सस्कृत के छन्द गाँवों के किसान वैसे न गाते थे जैसे ऋव वे सूर के पद गाते थे। ब्रजमाषा का साहित्य जन साधारण में प्रचलित हो रहा था श्रीर इस तरह विभिन्न जनपदों के लोगों को एक दूसरे के निकट ला रहा था। इसी तरह ऋवधी की रचनाएँ ऋवध तक सीमित न रहीं, विशेषरूप से रामचरितमानस का प्रचार अवध से बाहर दूर-दूर तक हुआ। इस तरह यह महान् ग्रथ जनपदों का ऋलगाव दूर करने ख्रौर उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का बहुत बडा साधन बना। तुलसीदास ने ब्रज श्रीर श्रवधी दोनों में रचनाएँ की और यह बात अपने आप इस ऐतिहासिक सत्य की ओर सकेत करती है कि ब्रज श्रीर श्रवध जैसे जनपदों की जनता एक दूसरे के निकट श्रा रही थी। इस समय की काव्य-भाषा में एक से ऋषिक बोलियों के शब्द ऋाना. यहाँ तक कि अनेक बोलियों के व्याकरण-रूपों का आना भी असाधारण बात नहीं है। इसका कारण यही है कि जनपदीय बोलियों का दुराव ख़त्म हो रहा था श्रीर वे एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। त्रागे चल कर इन जनपदों की एक सामान्य जातीय भाषा न तो ब्रज हुई, न अवधी, जातीय भाषा के रूप में विकसित हुई खड़ी बोली । सूर श्रीर तुलसी जैसे समर्थ कवियों की सहायता पा कर भी ब्रज या ग्रवधी यहाँ की जातीय भाषा क्यों न बनी ग्रीर खड़ी बोली क्यों बनी. इसके ऐतिहासिक कारण हैं। ब्रज के बाहर ब्रजभाषा का प्रसार केवल साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ, बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं। यही बात अवधी के साथ भी हुई | बोलचाल की भाषा के रूप में केवल खड़ी बोली अपने चेत्र से बाहर फैली। तभी ती १६वी सदी में गद्य, शिक्ता श्रौर मासिक पत्रों श्रादि की भाषा खड़ी बोली स्वीकृत हो गयी श्रीर ब्रज, श्रवधी श्रादि को लेकर कोई संघर्ष न हुआ । काट्य में ब्रजभाषा को बनाये रखने के लिए सवर्ष किया गया, वह असफल रहा। कारण यह कि खडी बोली हमारी जातीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी ऋौर काव्य में उसका उपयोग श्रागे-पीछे होना ही था।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र श्रौर रामचन्द्र शुक्ल ने खड़ी बोली के प्रसार का सम्बन्ध पिन्छम से पूर्व की श्रोर श्राने वाली व्यापारी जातियों से जोड़ा था। यह स्थापना सही है। श्रागरा, प्रयाग, काशी श्रादि में न जाने कितने व्यापारी पर्खोह से आकर बसे थे। स्वय दिल्ली और आगरा व्यापार के बहुत बड़े केन्द्र थे। ग्रियर्सन के 'लिंग्विस्टिक सर्वे' से पता चलता है कि यूरोप के व्यापारी श्रपनी सविधा के लिए खड़ी बोली सीखते से । व्यापार के प्रसार के साथ भारत के भीतर खड़ी बोली का महत्व बढा। सर देसाई के अनुसार इटालियन यात्री मनुच्ची और शिवाजी की बातचीत खडी बोली में हुई थी। शेरशाह के समय से ही हिन्दी भाषी चेत्र मे व्यापार का प्रसार श्रारम्भ हो गया था। श्रकवर ने एक तरह के सिक्के चला कर, यातायात के साधनों को सुरिच्चित करके व्यापार की उन्नित में सहायता की। १६वीं सदी में व्यापार श्रीर श्रीद्योगिक उन्नित का सब से बड़ा प्रमाण बड़े-बड़े शहरों का निर्माण श्रौर विकास था। दिल्ली, **त्रागरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना ब्रादि** व्यापार के बड़े-बड़े केन्द्र थे, इन्हीं केन्द्रों से खड़ी बोली का प्रसार भी हुन्ना। उद्योग-धन्धों का मुख्य श्राधार दस्तकारी थी, लेकिन इस दस्तकारी का उद्योग राजाश्रो श्रीर नवाबों की विलासिता की चीजें तैयार करना ही न था, न यह दस्तकारी हर गाँव में सीमित रह कर उसी की जरूरते पूरा करने के लिए थी । बनारस, लखनऊ श्रीर श्रागरा दस्तकारों के केन्द्र थे श्रीर यहाँ की बनी हुई चीजे विदेश मे इतनी विकृती थीं कि वहाँ के अपने उत्पादन के लिए ख़तरा पैदा हो गया था। उद्योग-धन्धों का बढाना. व्यापार की मिडियों के रूप में बड़े-बड़े शहरों का पनपना सामन्ती अलगाव कम करता था और जनता को एक सूत्र में बॉधता था । यह हिन्दी-माषी जाति के निर्माण का िलिशला था। यह सिलिशला सामन्ती द्राॅचे के ब्रन्दर चल रहा था। यह द्राॅचा कमज़ोर था ब्रौर दिन-पर-दिन अपने भीवर उमरती ताकतों से कमजोर होता जा रहा था लेकिन वह चरमरा कर बैठ न गया था, उसका नाश न हुन्ना था कि उसकी जगह नया पूँजीवादी ढाँचा श्रा कर जम जाता । व्यापार की मिडियाँ मुख्यतः गगा-यमुना के किनारे कायम हुईं, इसलिए पूर्वी भोजपुरी श्रौर मैथिल प्रदेश व्यापारी सम्बन्धों की लपेट से प्राय बचे रहे। यातायात के साधन हर जगह एक से विकसित न हुए थे, इसलिए मध्यभारत इस विकास से बहुत कुछ श्रलग रहा। बीसवीं सदी में न्ये उद्योग-धन्धों के कायम होने के साथ विकास का यह सिल्सिला और बढा श्रीर मध्यमारत तथा मिथिला, भोजपुर श्रादि एक सामान्य जातीय जीवन की

धारा के श्रौर निकट श्राये । यह विकास श्रौपनिवेशिक भारत में हो रहा था, जहाँ अग्रेज शासक वर्ग की नीति यह थी कि श्रौद्योगिक उन्नति रोक कर भारत को श्रिग्रेजी माल की खपत के लिए बाजार बनाया जाय श्रौर यहाँ के सामन्ती अवशेषों को श्रपना सहायक बना कर उनकी रहा की जाय । इसलिए यह श्रौद्योगिक विकास बहुत ही सीमित था श्रौर उस के साथ हमारे जातीय निर्माण श्रौर गठन का काम भी श्रध्रा रहा ।

हमारे जातीय निर्माण की एक विशेषता यह थी कि यहाँ सैकडों साल तक फ़ारसी राज-भाषा रह चुकी थी। इसका फल यह हुन्त्रा कि उच वर्गों में फारसी पढ़ी-पढ़ाई जाती थी ऋौर सुसंस्कृत शब्दावली वह समभी जाती थी जिसमे फारसी के शब्द अधिक हो। इसलिए एक ओर नजीर और मीर जैसे सरल उर्दू लिखने वाले कवि हुए, दूसरी त्रोर फारसी गर्मित उर्दू लिखने वालो की कमी न थी। अप्रेज़ों ने इस भाषा-मेद को-जिसमें लिपि-मेद भी शामिल था—श्रीर श्रागे बढ़ाया श्रीर विशेष रूप से जब सन् १८५७ में उन्होने हिन्दुश्रो श्रौर मुसलमानो को श्रपने विरुद्ध मिल कर लड़ते देखा, तब उन्होंने यह मेद-भाव बढाने मे ऋपनी ऋोर से कुछ उठा न रखा। कचहरी ऋौर पुलिस के द्वारा उन्होंने वह ऋरबी प्रधान भाषा चलायी को उनके जातीय उत्पीड़न की नीति का अग बन गयी । इधर अनेक जनपदों मे कुछ लोगों ने श्रलगाव का नारा दिया। जातीय विकास की धारा न सम्भ कर इन्होंने बोलियो को भाषा का दर्जा दिया, इन बोलियो के चेत्रो को जातीय प्रदेश माना, यहाँ तक कि हिन्दी-भाषी प्रदेश को तेरह चुत्रों मे बॉटने की योजना भी सामने रखी। हिन्दी-भाषी च्रेत्र मे वर्ण-व्यवस्था का त्र्रव भी जोर है। यहाँ के शिचा केन्द्रो में कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, यह प्रश्न बड़े महत्व का है। यही नहीं, बहुतो में ऋहीर, जाट, गूजर, राजपूत ऋादि के प्रति वफादारी पहले है, समूची हिन्दी-भाषी जाति के लिए बाद को। इन्हीं कारणो से हिन्दी भाषी न्नेत्र में जिस जातीय चेतना का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

जातियों का विकास श्रीर निर्माण सामन्ती व्यवस्था के हास श्रीर पतन से ही सम्भव होता है। इसलिए जातीय चेतना का विकास भी सामन्ती विचार धारा का खडन करता है, श्रपना प्रगतिशील मूल्य रखता है। श्रप्रेज शासकों ने यहाँ का श्रीचोगिक विकास रोका, यहाँ के सामन्ती श्रवशोषों की रचा की, नवाबों, राजाश्रों श्रीर ताल्खुकदारों की रियासतें बनाये रख कर जातीय एकता क्रायम होने में बाधा डाली। उदाहरण के लिए निजाम की रियासत के कारण तेलगू-भाषी

जाति एक न हो पायी । कन्नड़ श्रीर मराठी-भाषी जातियाँ भी इसी तरह एक न हो पायीं। एक ही जाति को उन्होंने कई प्रान्तों में बॉट दिया, जिसकी सब से बड़ी मिसाल हिन्दी-भाषी प्रदेश हैं। बोलियों का ध्यान भी रखा जाय तो भोजपुरी का श्राधा चेत्र विहार में है, श्राधा उत्तर प्रदेश में। विहार को उन्होंने कभी बगाल के साथ रखा, कभी बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा विहार में मिला दिया। बगाल का विभाजन करने की कोशिश की, जो पहले श्रसफल रही श्रीर सन् ४७ में सफल हुई। काग्रेस ने श्रपनी स्वा-कमेटियाँ मुख्य भाषाश्रों को ध्यान में रख कर बनायीं, श्रपवाद केवल हिन्दी भाषी प्रदेश था। मुख्य भाषाश्रों के हिसाब से प्रान्तों का नया सगठन करने की माँग उचित थी, इस माँग के पूरा होने से भारत की प्रमुख जातियों का ऐतिहासिक विकास कम श्रागे बढ़ता था। इस विकास कम में सामन्ती श्रवशों के सिवा दूसरी बाधा थी—साम्राज्यवाद, जो श्रपनी कूटनीति से जातियों को सगठित न होने देता था। इसलिए जातीय गठन श्रीर जातीय चेतना के विकास का एक साम्राज्य विरोधी मूल्य भी हैं। जातीय विकास कम को पूरा करना देश-भक्ति का ही कार्य माना जायगा।

जातीय चेतना का सही मूल्याकन करके ही भारतीय एकता हद की जा सकती है। भारतीय एकता जनता की एकता के सिवा, विभिन्न वर्गों की एकता के सिवा, विभिन्न नाषाएँ बोलने वाली जातियों की एकता भी है। विभिन्न जातियों की परस्पर एकता उनके उचित अधिकार मान कर ही की जा असकती है। तेलगू-भाषी जनता ने जातीय गठन का सवाल बहुत तीखे ढग से देश के सामने रखा है। आन्ध्र राज्य के निर्माण के लिए पोत्ती श्री शमुलु जैसा अहिंसावादी शहीद हो गया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि जातीय मानना कितनी हद है। कांग्रेसी नेताओं को बाध्य होकर राज्य पुनर्गठन समिति बनानी पड़ी। इस समिति ने केरल, तिमलनाड, कर्नाटक आदि राज्य बनाने का अनुमोदन किया। महाराष्ट्र और आन्ध्र के निर्माण में जो बाधाएँ थीं, उनसे फिर असन्तोष बढ़ा और कांग्रेसी नेतृत्व ने विशाल आन्ध्र के तुरत बनने की माँग स्वीकार की। महाराष्ट्र से बम्बई को अलग करने का विरोध अभी चल रहा है।

राज्य पुनर्गटन समिति मध्यभारत, उत्तर प्रदेश आदि की एक जातीय भाषा हिन्दी मानती है, यह संतोष की बात है। उसने यह स्थापना स्वीकार नहीं की कि यहाँ छत्तीसगढ़ी, बघेल खडी, अवधी, बज आदि भाषाएँ बोलने वाली कितियाँ रहती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेजों में असें से इस विशाल प्रदेश को 'हिन्दी-भाषी' की सज्ञा दी जाती रही है श्रीर यह सज्ञा उसके कार्यक्रम में भी प्रयुक्त हुई है। श्राशा है, राज्य पुनर्गटन समिति श्रीर कम्युनिस्ट पार्टी जैसी दो मिन्न सस्थाश्रो की इस सामान्य 'हिन्दी-भाषी' सज्ञा पर वे मित्र विचार करेंगे जो श्रवधी, ब्रज, छुत्तीसगढ़ी श्रादि को स्वतत्र भाषाएँ मानते रहे है।

यहाँ भाषा श्रौर बोली के सम्बन्ध पर दो शब्द कह देना श्रावश्यक है। किसी भी देश में जातीय भाषा के विकास के साथ बोलियाँ ख़त्म नहीं हो जातीं। ब्रिटेन, फ्रास जैसे उद्योग प्रधान देशों तक में वेल्श, प्रोवाँसाल श्राहि बोलियाँ कायम हैं जो व्याकरण की हिष्ट से भी जातीय भाषा—श्रग्रेज़ी या फ्रासीसी—से भिन्न हैं। हमारे देश में ही तेलंगाना की तैलगू श्रौर विजयवाड़ा की तैलगू, पूर्वी बगला श्रौर कलकत्ते की बगना में श्रातर है। इसका श्र्मर्थ यह नहीं कि पूर्वी बंगाल या तैलगाना के लोगों की जातीय भाषा बगला या तैलगृ नहीं है। इसी तरह हिन्दी की श्रमेक बोलियों का श्रस्तित्व यह सावित नहीं करता कि हिन्दी हमारी जातीय भाषा नहीं है। जिन लोगों की जातीय भाषा हिन्दी है, वे लोग चीनी जनता के बाद ससार की सबसे बड़ी जाति हैं। भारत की एक तिहाई जनता को भाषा हिन्दी है। इसलिए हिन्दी-भाषी जनता का श्रालगाव भारत की एक तिहाई जनता का श्रालगाव है। उसकी संगठित शक्ति एक तिहाई भारत की सगठित शक्ति होगी। हिन्दी-भाषी जनता का सगठन श्रौर उसकी जातीय एकता सारे देश की जनता के सगठन श्रौर एकता के लिए श्रावश्यक है।

फिर भी लोग इस एकता से डरते हैं। तमाम हिन्दी-भाषी जनता को एक राज्य में लाने के बदले ने उत्तर प्रदेश को भी दो हिस्सों में बॉटने की बात करते हैं। विभाजन के द्वारा सतुलन कायम रखना साम्राज्यवादियों की नीति रही है, देशभक्तों की नहीं। उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी भी सद्धान्तिक कसौटी पर सही नहीं उतरता। उसका आधार केवल भय या ईर्ष्या हो सकती है। इस भय के कारण हैं। भारत के सविधान में जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रह्या का विधान नहीं है। जनतन्त्र का अर्थ हर व्यक्ति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान कि साम होता, जिसमें हर जाति का समान प्रतिनिधित्व हो और जो लोक समा के देशव्यापी कार्यों पर नियन्त्रण रख सके, तब तक छोटी-बड़ी जातियों में परस्पर

ईर्ध्या-द्वेष बना ही रहेगा। यह ईर्ध्या-द्वेष—भाषावार राज्य क्रायम हो जाने पर भी—भारतीय एकता में बाधक होगा। ईर्ध्या-द्वेष को दूर करने का उपाय जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रच्चा है, न कि बड़ी जातियों को तोड़ कर छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना।

शासन की सुविधा के लिए छोटे राज्य बनाना कोई अर्थ नहीं रखता। हिन्दी-भाषियों का एक राज्य बहुत बड़ा हो जायगा— या उत्तर प्रदेश ही बहुत बड़ा है—तर्कसगत बात नहीं है। भारत की केन्द्रीय सरकार ने सारे भारत पर शासन करने के लिए न जाने कितने अधिकार ले रखे हैं, उनमे कुछ कमी हो जाय तो जातियों का भला ही होगा। शासन तन्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे जातीय विकास में सहायता मिले, न कि उसमें बाधा पड़े। जनता का हित बड़े-बड़े राज्य क्रायम करने में है जहाँ वह सुविधापूर्वक सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति कर सके। इसीलिए यह आवस्यक नहीं है कि हर भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण कर ही दिया जाय। सोवियत सध में ६० से उत्पर भाषाएँ हैं, लेकिन वहाँ १६ राज्य ही स्थापित किये गये हैं। जिन भाषाओं के बोलने वाले वहुत बड़ी सख्या में नहीं है, उनके जातीय विकास के लिए मुख्य राज्यों के अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेश कायम किये गये हैं।

'जातियों के ब्रात्मिनिर्ण्य का ब्रिधिकार' नाम की पुस्तक में लेनिन ने बड़े राज्यों का लाम बतलाते हुए लिखा है, ''जनता श्रपने दैनिक श्रनुभव से जानती है कि भौगोजिक श्रोर श्राधिक सम्बन्धों का मृत्य क्या है श्रोर एक बड़े बाजार श्रोर एक बड़े राज्य के लाम क्या है। इसिलए लोग श्रलग होना तभी पसन्द करेंगे, जब जानीय उत्पीड़न श्रोर जातीय सवर्ष से सिम्मिलित जीवन एकदम श्रसम्भव हो गया हो श्रोर सभी तरह के श्राधिक श्रादान-प्रदान में श्रडचन पडती हो।" लेनिन ने यह बात उन बड़े राज्यों के लिए कही थी, जिनमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। हिन्दी-माधी जनता का एक बड़ा राज्य कायम करने में तो विभिन्न जातियों का नहीं, एक ही जाति का सवाल है। वर्तमान काल में श्राधिक विकास की योजनाएँ बनाने श्रोर उन्हें श्रमल में लाने के लिए हिन्दी-माधी प्रदेश की एकता श्रोर मी श्रावश्यक है। बिहार का लोहा श्रोर कोवला, उत्तर-प्रदेश की मिले, मध्यमारत के पठार में दई का उत्पादन श्रीर इन , सबका योजना-बद्ध उपयोग हिन्द-प्रदेश को उन्नत श्रोर समृद्ध बना सकता है।

उक्रैनी, बेलोरूसी, ताजिक आदि जातियो पर जारशाही के अत्याचारो का उल्लेख करते हुए १६२१ में स्तालिन ने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कॉग्रेस में कहा था, ''इन लोगों के प्रति जारशाही की नीति-ज़मींदारों श्रीर प्रजीपतियों की नीति-यह थी कि उनमें राज्यसत्ता के हर जीवाणु को मिटा दिया जाय, उनकी सस्कृति की बाद मार दी जाय, उन्हें श्रज्ञान की दशा में रखा जाय श्रीर श्रन्त में यह कि जहाँ तक हो सके. उनका रूसीकरण किया जाय।" भाषा श्रीर संस्कृति को दवाने के साथ जातीय उत्पीइन का एक तरीका राज्यसत्ता के जीवास्मुत्रों का नाश भी है। जारशाही ने जिन जीवास्त्रश्रो का नाश किया था, वे समाजवादी व्यवस्था में पुष्ट हुए श्रीर उक्रैनी, बेलोरूसी, ताजिक श्रादि जातियों ने श्रपने प्रजातत्र कायम किये, जिनके संघ का नाम सोवियत सघ है। जातीय समस्या के बारे में पार्टी के कर्त्तव्य बतलाते हुए स्तालिन ने उसी समय कहा था: "गैर-रूसी जातियों की सामान्य विशेषता यह है कि राज्यों के रूप में उनका विकास केन्द्रीय रूस से पीछे है। हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए कि:हम इन जातियो की-उनके सर्वहारा श्रौर मेहनत करने वाले लोगों की-भरसक मदद करें कि वे अपनी भाषा के माध्यम से श्रपना, सोवियत राज्यसत्ता का, जीवन विकसित कर सकें।"

जातियों की राजसत्ता की प्रतिष्ठा, उनकी माषा में उनके राज्यगत जीवन का विकास, समाजवाद का उद्देश्य है। इसके विपरीत राज्यसत्ता के जीवासुत्रों का नाश, जातियों का विभाजन श्रीर उनकी भाषाश्रों का दमन साम्राज्यवादियों, पूँजीपितियों श्रीर सामन्तों की नीति है। भारत की श्रन्य बड़ी जातियों के समान देश की सबसे बड़ी जाति, हिन्दी-भाषी जाति, का यह जन्मसिद्ध श्रिषकार है कि वह एक राज्य के श्रन्तर्गत सगठित होकर श्रिपना श्रीदोगिक श्रीर सास्कृतिक विकास कर सके।

इस देश मे अनेक भाषाएँ हैं, अनेक जातियाँ हैं, इन जातियों की अपनी-अपनी सस्कृति है। इन सभी जातियों की सस्कृतियों के सामान्य तत्वों का, उनके समुच्चय का नाम भारतीय सस्कृति है। भारत की जातियों से मिन्न भारतीय सस्कृति की सत्ता कहीं नहीं है। वगों की, जनसाधारण की संस्कृति की कुछ जातीय विशेषताएँ होती हैं। सामन्त वर्ग इंग्लैंड में भी था, यहाँ भी रहा है लेकिन नायिका भेद का प्रसार यहाँ की सामन्ती सस्कृति की जातीय विशेषता है। सामन्तकाल में जनसाहित्य यहाँ भी रचा गया है, यूरोप में भी, लेकिन सन्त साहित्य की कुछ अपनी जातीय विशेषताएँ हैं। आधुनिक युग् में साहित्य शरन्वन्द्र ने भी रचा है, वल्लथोल श्रौर भारती ने भी लेकिन बहुत सी बातों में इनके समान होते हुए भी प्रेमचन्द की श्रपनी जातीय विशेषताएँ हैं। इसिलए सस्कृति की जातीय विशेषताश्रों के विकास के लिए जातीय गठन ज़रूरी है।

सामाजिक संगठन के बाहर न सस्कृति का श्रास्तित्व है, न भाषा का। जब हिन्दी-भाषी जाति न थी, तब जातीय भाषा के रूप में हिन्दी भी न थी। वह खड़ी बोली के रूप में एक जनपद तक सीमित थी श्रीर वहाँ भी उसका एक टक्साली रूप न था वरन् मिलते-जुलते श्रनेक रूप थे। खड़ी बोली का प्रसार श्रीर निखार हिन्दी-भाषी जाति के गठन के साथ सम्भव हुश्रा है। यह प्रसार श्रीर निखार का काम श्रमी पूरा नहीं हुश्रा श्रीर तब तक पूरा न होगा, जब तक हमारे जातीय विकास श्रीर जातीय गठन का काम पूरा न होगा। इसके लिए जहाँ श्री बोगिक विकास श्रावश्यक है, खेती की उन्नति श्रावश्यक है, शिचा का प्रसार श्रावश्यक है, वहाँ इन कार्यों का सगठन करने के लिए श्रीर समस्त जातीय जीवन का सचालन करने के लिए जातीय राज्यसत्ता भी श्रावश्यक है। जातीय-भाषा हिन्दी की पूर्ण समृद्धि के लिए जातीय गठन श्रावश्यक है।

जातीय त्रान्दोलनों में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। इसलिए इन त्रान्दोलनों का दिग्ध्रान्त होना अचरज की जात नहीं। हम सबसे बड़े हैं, हमारे साहित्य के आगे सब तुच्छ हैं, इस तरह के माब अवसर देखने-सुनने को मिलते हैं। इसी तरह सीमाओं को लेकर भगड़े खड़े करना, एकता और मेलजोल के बदले ईर्ज्या-देष का प्रचार आदि भी हैं। इस तरह की दुर्मावनाओं से हम तभी बच सकते हैं जब यह याद रखे कि इस देश में हर जाति दूसरी को प्रभावित करती है, हर जाति का विकास दूसरी जातियों की सहायता और विकास पर निर्मर है। जातीय गठन के साथ अन्तर्जातीय मैत्री पर जोर देना भी आवश्यक है।

हिन्दी-माषी प्रदेश में जातीय आन्दोलन पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विमाजन की समस्या, हिन्दी बनाम मोजपुरी-मैथिली आदि की समस्या, हिन्दी उर्दू की समस्या आदि हमारे जातीय जीवन के असगठित होने के चिन्ह है। जितना ही प्रगतिशील विचारक इस जातीय आन्दोलन को अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ देंगे, उतना ही इस तरह की समस्याएँ और मी उलमती जायंगी और न्यी समस्याएँ खड़ी होती जायंगी। इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि हिन्दी-माषी जनता एक विशाल जाति है, उसके ऐतिहासिक विकास का

# २६६ ● संस्कृति श्रीर जातीयता ● रामविलास शर्मा

सिलसिला कई सदियों से चल रहा है, हमारी भाषा श्रौर सस्कृति की उन्नति के लिए इस जाति का एक राज्य में संगठित होना श्रावश्यक है, इसका विशाल श्राकार शासन के लिए श्रमुविधाजनक होने के बदले योजनाबद्ध सामाजिक विकास के लिए हितकर है, यह जातीय गठन न केवल हिन्दी-भाषियों के लिए बरन् सारे देश के लिए हितकर है। श्राशा है, हिन्दी लेखक श्रौर हिन्दी प्रेमी पाठक इस समस्या की श्रोर उदासीन न रहेंगे।

जो लोग यह मानते है कि १६ वीं सदी के श्रारम्म से पहले उत्तर भारत के समाज मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुन्ना, उनसे निवेदन है कि वे १६वीं-१७वीं सदी में नये शहरों के उत्थान पर ध्यान दे, इस उत्थान का कारण बताये. भारत के आर्थिक जीवन में इन शहरों की भूमिका पर प्रकाश डाले. उस समय के ब्रिटेन के शहरों से इनकी तुलना वरे श्रीर यह देखें कि इस समय यहाँ जो न्यापार बढा, वह वैसा ही था जैसा पहले के सामन्ती समाज मे था या उसका कुछ श्रौर महत्व था। जो लोग यह नहीं मानते कि हमारा जातीय निर्माण १६वीं सदी में त्रारम्भ हुत्रा था, वे इस बात की व्याख्या करें कि ब्रजभाषा की कविता श्रपने चेत्र से बाहर जनसाधारण में क्यो लोकप्रिय हो रही थी, रामचरित मानस अवध के बाहर क्यो लोकप्रिय हो रहा था, तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों में क्यो लिख रहे थे, इस समय के कवियो की रचनाओं में अनेक बोलियों के शब्द और व्याकरण-रूप क्यों मिलते हैं १ ऐसे सजन साहित्य की भी साली ले श्रीर देखे कि सन्त साहित्य के सामन्त विरोधी मूल्यों का सामाजिक आधार क्या है. वह साहित्य अनेक जनपदों की जनता का साहित्य बना था या नहीं ख्रौर उसकी सामन्त विरोधी जातीय चेतना को प्रकट करता है या नहीं। इस तरह ऋार्यिक जीवन, साहित्य-निर्माण ऋौर भाषा-विज्ञान-तीनों की दृष्टि से १६वी-१७वीं सदी का समय हमारे जातीय उत्थान श्रीर जातीय गठन का युग ठहरता है।

जो लोग इस जातीय विकास और जातीय गठन का कार्य पूरा नहीं होने देना चाहते, उनसे निवेदन है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि हर सस्कृति की जातीय विशेषताएँ होती हैं, जातीय रूप होता है, हर भाषा की पूर्ण समृद्धि के लिए उसे बोलने वाली जाति का गठन आवश्यक होता है। जातीय गठन को रोकने का ऋर्य है, भाषा श्रोर सस्कृति के विकास और समृद्धि को रोकना। जातीय गठन को रोकने का ऋर्य है, किसी जाति के ऋन्दर विद्यमान राज्यसत्ता के जीवागुआरों को कुन्वलना। भारत का विकास उसकी विभिन्न जातियों के

विकास से ही सम्मव है। इसके लिए बड़ी सख्या वाली जातियों के राज्य बनाना, छोटी सख्या वाली जातियों के स्वायत्त प्रदेश कायम करना, प्रत्येक जाति को अपनी ही भाषा में शिद्धा पाने और अपना सास्कृतिक जीवन सगठित करने का अधिकार देना आवश्यक है। एक जातीय प्रदेश के अन्दर दूसरी भाषा और जाति के अल्पसख्यकों के अधिकारों की रद्धा भी आवश्यक है। इस तरह भारत सशक्त जातियों का सघ बन कर अजेय होगा। यदि जातियों असतुद्ध होकर लड़ती रहेंगी तो देश कमजोर होगा। बड़ी जातियों से छोटी जातियों को भय न हो, इसके लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व देने वाला ऐसा परिषद् कायम किया जाय जो लोकसभा के भारत व्यापी कार्यों पर नियत्रण रख सके।

त्राज के भारत की एक त्रिमिट सचाई है—विशाल हिन्दी-भाषी जाति । इससे त्रॉख चुरा कर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती । त्र्रज समय त्रा गया है कि त्रपनी जातीय एकता कायम करने के लिए हिन्दी-भाषी त्रागे बढें।

नामवर सिंह

## व्यापकता ग्रोर गहराई

त्रवसर देखते हैं कि पानी के सोते की तरह लेखक भी साफ होता है तो उथला कहा जाता है त्रोर गदला होता है तो गहरा। इसका ताजा नमूना यह है कि 'त्रालोचना' के सम्पादक अपने को गहरा बता रहे हैं और प्रेमचन्द को सतही। प्रेमचन्द का दोष यह है कि उन्होंने समस्याओं का 'सरल समाधान' दिया है। परन्तु इसी 'सरल समाधान' पर गहरे समके जाने वाले उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार मुख हैं। 'ग़बन' की आलोचना करते हुए 'प्रेमचन्द की कला' शिर्षक निबन्ध में वे कहते हैं।—''बात को ऐसा मुलक्ताकर कहने की आदत में नहीं जानता, मैंने और कहीं देखी है। बड़ी से बड़ी बात को बहुत उलक्तन के अवसर पर ऐसे मुलक्ताकर थोड़ से शब्दों में भर कर, कुळ इस तरह कह जाते हैं, जैसे यह गृह, गहरी, अपत्यच्च बात उनके लिए नित्य-प्रति घरेलू व्यवहार की जानी

पहचानी चीज हो । उनकी कलम सब जगह पहुँचती है, लेकिन ऋषेरे से ऋषेरे में भी वह कभी घोला नहीं देती। वह वहाँ भी सरलता से ऋपना मार्ग बनाती चली जाती है। सफ्टता के मैदान में प्रेमचन्द ऋविजेय हैं। उनकी बात निर्मात, खुली, निश्चित होती है।"

श्रालोचना-सम्पादक जिस समाधान को 'सरल' कहते हैं, वह जैनेन्द्र कुमार के श्रनुसार 'बड़ी से बड़ी बात को बहुत उलम्मन के श्रवसर पर मुलम्माना' है! वह 'सरल' इसलिए मालूम होती है कि स्पष्ट है, निर्सात है, खुली है श्रीर निश्चित है। ऐसी सरलता तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, इसे जो नही जानते उनके लिए यह 'शार्टकट' है। जगल में भटकने वालों की यह पुरानी शिकायत है। क़दम-क़दम पर सघर्ष करते हुए जिस 'होरी' ने जिंदगी का लम्बा रास्ता तय किया, उसने तो श्रपनाया 'शार्टकट' श्रीर जिसने बैठे-बिठाये श्रासमान में 'सरज का सातवाँ घोडा' दौड़ाया, उसका रास्ता हुश्रा लम्बा! क्यों न हो ? श्रासमान से घरती तक की लम्बी दूरी, सपनो का भारी बोम्म श्रीर टॉगें बेकार! नी दिन चले श्रदाई कोस!

'शार्टकट' की शिकायत केवल 'सातवे घोड़े' ही को हो, ऐसी बात नहीं है। शिकायते श्रोरो को भी हैं। इनका विरोध 'सीधी रेखा' से हैं। 'सीधी रेखा' से उनका मतलब है सोहेश्यता। साहित्य में जहाँ सोहेश्यता होती है, उसे वे समाज की 'सीधी छाया' या सत्य की 'सीधी रेखा' कहते हैं। यह 'सीधी रेखा' वही 'शार्टकट' है, जिसका निशेध करके 'वर्तुल श्रथवा वक्र रेखा' पर चलने की सलाह दी जाती है। 'चलह जोंक जल वक्रगति जद्यपि सलिल समान!'

मतलब यह कि सोद्देश्यता 'शॉर्टकट' है, इसलिए सतही साहित्य-रचना से बचने के लिए लम्बे अर्थात् अनन्त रास्ते पर निरुद्देश्य यात्रा करनी चाहिए। लेकिन ये निरुद्देश्य पथिक इतने सरल नहीं हैं कि अपने को स्पष्ट शब्दों में निरुद्देश्य कह दें। इनका भी उद्देश्य है और वह उद्देश्य है—आत्मान्वेषण प वसा ही है, जैसे बच्चे कभी-कभी अपनी ही आँखे मूँद कर माँ से पूछते हैं कि बताओं मैं कहाँ हूँ ? फर्क इतना ही है कि ये बच्चे नहीं है। इस प्रकार निरुद्देश्यता को ही इन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है और भरसक इसी का प्रचार करते रहते हैं।

निरुद्देश्यता के कार्यक्रम का पहला सूत्र यह है कि साहित्य का सम्बन्ध समाज से काट दिया जाय, क्योंकि समाज के साथ बॅघे रहने से कुछ न-कुछ सामाजिक कर्तव्य का बन्धन रहेगा ही । फलतः 'वक्र रेखा' के अन्वेषक ने स्थापित किया कि ''जिन कारखों से साहित्यक प्रतिच्छाया में विकृति उत्पन्न होती है, उनके पीछे साहित्य श्रौर सौन्दर्य के श्रपने नियम है जो सामाजिक श्रावश्यकता के 'बावजूद' काम करते हैं। इन नियमो की श्रियाशीजता के कारख ही साहित्य ऊँची उड़ानें भरता है श्रौर उसमें सार्वभौमिकता एव श्रेष्ठता उत्पन्न होती है।" (श्राजोचना ९, पृ० १४७)

साहित्य को श्रेष्ठ श्रौर सार्वभौम बनाने वाले वे 'श्रपने' नियम कौन से हैं, इसे बताने की क्या जरूरत १ यह तो सभी जानते हैं। बताने की बात तो वह है जो सबको न मालूम हो। इसिलए लोगो का अम दूर करने के लिए जोर देकर कहा गया कि साहित्य के सौन्दर्य का कारण समाज नहीं है। इस विषय में फिर कोई अम न रह जाय, इसिलए श्रागे यह भी कह दिया गया है, ''श्रालोचना के सामने श्रसली सवाल सामाजिक यथार्थ का नहीं है, बिल्क उस 'यथार्थ की विकृतियों' के श्रध्ययन का है।"

इतना कहने के बाद भ्रम की गुँजाइश के लिए कहाँ जगह है। बेशक, 'श्रालोचना' यथार्थ की विकृतियों' का ही श्रध्ययन प्रस्तुत कर रही है। श्रीर ऐसे श्रध्ययन के लिए सामाजिक यथार्थ से जितना ही दूर रहा जाय, उतना ही श्रच्छा है। साहित्य-सौन्दर्थ के 'श्रपने' नियम समाज से दूर रह कर ही गढे जा सकते है श्रीर वे गढे हुए नियम कैसे होते हैं, उसका प्रत्यच्च उदाहरण उपर्युक्त उद्धरण है।

श्राश्चर्य की बात नहीं है। यह 'वक रेखा' लेखक को इसी तरह श्रपने समाज से दूर ले जाती है और इसके बाद तो वह 'सार्वभौम' हो जाता है, अपने देश-काल से जब कट जाने पर वह स्वभावत. सारी दुनिया का हो जाता है। इस ऊँचाई पर पहुँच कर वह व्यापक दृष्टिकोण से सभी देशों के लिए समान-भाव से साहित्य रचने लगता है। इस 'सार्वभौमिकता' की फलक इन लेखकों के उपन्यासों के सार्वभौमिक चित्रों श्रोर विविध भाषाश्रो के उद्धरणों में मिल सकती है। पतनोन्मुख पश्चिमो लेखकों के विचारों से श्रपनी सम्पादकीय टिप्पियों को श्रलकृत करके 'श्रालोचना' मे इसी सार्वभौमिकता का ऊँचा श्रादर्श उपस्थित किया जाता है। इस सार्वभौमिकता का श्रादर्श होगी। इस प्रकार 'वक्र रेखा' से चलकर 'सार्वभौमिकता' तक श्रोरे 'सार्वभौमिकता' से चलकर 'सहराई' तक की यात्रा पूरी होती है।

गहराई सार्वभौमिकता का ही दूसरा श्रायाम (1) है, जो श्रालोचना के सम्मादकों का तिकया-कलाम बन गया है। कभी ऊँचाई की श्रोर तो कभी गहराई की श्रोर ! दोनों श्रायामों के इस व्यायाम मे यदि कोई चीज नहीं श्राने पाती तो वह है सतह ! शायद ऊभ-चूभ करने वालों के लिए सतह वाले श्रायाम का श्रास्तत्व नहीं होता। विचारों की गहराई का नमूना है व्यक्ति-स्वातंत्र्य का घोषणापत्र, तो श्रानुभूतियों की गहराई के नमूने दर्जनों व्यक्तितवादी कविताएँ श्रीर उपन्यास ! इस प्रकार हम देखते हैं कि सतह के खिलाफ गहराई की श्रावाज उठाने वाले दरश्रसल समाज के ख़िलाफ व्यक्ति-स्वातत्र्य की ही बात कहते हैं । यही उनकी गहराई भी है श्रीर सतह भी। श्रीर जिस तरह उनकी गहराई श्रीर सतह में श्रोर लेख कोई विरोध नहीं है, उसी तरह सभी लेखकों की गहराई श्रीर सतह में श्रावरोध है।

लेकिन जिन लोगों का दिल उनसे अलग जा पड़ा है श्रीर दिमांग के छिलके उतर गये हैं, उनके लिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीज़े भी अलग-अलग श्रीर विरोधी दिखायी पड़ती हैं। जहाँ उन्हें व्यापकता दिखायी पड़ती है, वहाँ गहराई नहीं मिलती, श्रीर गहराई मिलती है तो व्यापकता नहीं मिलती। प्रेमचन्द में व्यापकता है तो गहराई नहीं है, जैनेन्द्र में गहराई है तो व्यापकता नहीं है। इसी तरह जुलसीदास में व्यापकता है तो गहराई गायन है श्रीर र स्दास में गहराई है तो व्यापकता नदारद है। व्यापकता श्रीर गहराई के इस विरोध में कुछ लोग तो 'अपने आप में' दोनों को महान कह कर जान छुड़ाते हैं। लेकिन जिन्होंने आलोचना के मूल्य-मान-मर्यादा का दायित्व लिया है वे व्यापकता के ऊपर गहराई की तरजीह देते हैं। इस कसौटी पर सूर श्रेष्ठ हो जाते हैं तुलसी से अर्थे रास्चन्द्र श्रेष्ठ हो जाते हैं ग्रेमचन्द से (क्योंकि जैनेन्द्र या अर्थे को ख़लकर प्रेमचन्द से श्रेष्ठ कहने का साहस अर्थी लोगों में नहीं आया है

देखना यह है कि किसी लेखक में व्यापकता के होते हुए भी जब हम गहराई की कमी पाते हैं तो वस्तुतः वह गहराई की कमी व्यापकता की ही कमी तो नहीं है ? इसी तरह यदि कोई लेखक सकीर्ण होते हुए भी गहरा मालूम हो तो विचारने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी उस गहराई में ही तो कमी नहीं है ?

सब का कहना है कि जैनेन्द्र श्रीर श्रज्ञेय प्रेमचन्द की श्रपेचा बहुत कम न्यापक जीवन का कैनवस लेते हैं, फिर भी कुछ, लोगों को उनमें प्रेमचन्द से श्रिषक गहराई मिलती हैं। यह गहराई क्या है १ कहते हैं यह श्रनुभूति की गहराई है। अनुभृति किसकी १ दर्द की। दर्द किसका १ प्रेम का। 'पेन आफ लिंग' और 'पेनफुल दुथ'। प्रेम का दर्द और दर्द की अनुभृति, क्योंकि कोई भी अनुभृति दर्द से रिहत नहीं होती। प्रेमानुभृति का यही दर्द शेखर और भुवन को है तथा शशि और रेखा को है—शिश और रेखा को शायद अधिक! दर्द की परिसमाप्ति मृत्यु या निराशा। यह अनुभृति हमारे जीवन को कितनी गहराई तक जाकर आन्दोलित करती है १ यह दर्द हमें दबोचता है, अवसन्न करता है, निष्क्रिय बनाता है या हमे अपने सम्पूर्ण जीवन पर फिर से विचार करके नथे सिरे से जीने के लिए प्रेरित करता है १

इस प्रकार इस अनुभृति की गहराई की परीचा करते हुए हम अनिवार्य रूप से इसकी व्याप्ति में जा पड़ेंगे। किसी को गहराई तक प्रभावित करने का अर्थ है—उसके सम्पूर्ण अस्तित्व, व्यक्तित्व और भावसत्ता को प्रभावित करना, और बहुत देर तक प्रभावित किये रहना। अनुभृति की गहराई का निर्णय एक व्यक्ति और एक च्या से नहीं किया जा सकता। गहराई का निर्णय दिक् और काल-सापेच हैं। इस अनुभृति की गहराई पर विचार करते समय हमें साधारणीकरण के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। तब सवाल उठेगा कि उस विशेष चित्र तथा अनुभृति में अधिक से अधिक लोगों और युगो तक पहुँचने की चमता है या नहीं अनुभृति की गहराई को इस तरह तीवता के साथ सामान्यता का भी निर्वाह करना होगा। अनुभृति की शक्ति केवल तीवता में नहीं, बल्कि स्थायित्व में होती है और स्थायित्व का आधार वस्तुत. व्यापक मानवीयता ही है। जब किसी अनुभृति को हम गहरी कहते हैं तो उसे मानवीय कहते हैं। और मानवीयता से व्यापकता ख़ारिज नहीं है। मतलब यह कि मानवीयता की व्यापक भूमि पर ही कोई अनुभृति गहरी हो सकती है।

इस दृष्टि से देखने पर तथाकियत गहरी अनुभूति वाले सुनीता, त्यागपत्र, शेखर, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों की गहराई की सीमाएँ प्रकट होने लगती हैं। व्यापकता की कमी से उनमें गहराई की कमी आ गयी है। उनमें व्यापकता की कमी इस बात में नहीं कि राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक जीवन के चित्रण की उपेचा की गयी है। केवल नारी-पुरुष के प्रण्य पर लिखने से ही कोई उपन्यास सकुचित नहीं हो जाता, संकुचित वह तब होता है जब प्रण्य को सम्पूर्ण जीवन से काट कर चित्रित किया जाता है। और वे उपन्यास इसी अर्थ में संकुचित हैं। समस्या चाहे जितनी छोटी हो, परन्तु व्यापक रूप से उपस्थित की जाने पर बड़ी हो जाती है। किसी उपन्यास की व्यापकता इस बात में है कि वह जीवन की छोटी समस्या को कितने बड़े परिवेश में श्रौर किस स्तर पर उपस्थित करता है।

व्यापक परिवेश में श्रीर ऊँचे स्तर पर किसी समस्या को रखने का कार्य वहीं लेखक कर सकता है जिसका सम्बन्ध श्रीषक से श्रीषक व्यापक सामाजिक परिवेश से हो श्रीर इस सम्बन्ध के विषय में जिसकी समम्म का स्तर भी काफ़ी ऊँचा हो। बड़ी मोटी बात है कि श्रपने बारे में ठीक से जानने के लिए श्रपने से सम्बन्धित दूसरे लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन जो लेखक श्रपने को उस प्रथि की तरह समभता है जिसके सभी सूत्र खो गये हैं, वह इन सम्बन्ध-सूत्रों को न तो जान सकता है श्रीर न पा सकता है। 'जीवन की बढ़ती हुई जिटलता के परिणाम-रूप' जिनकी 'व्यापकता का बेरा क्रमशः श्रीवकाधिक सीमित होना चाहता है', उनकी ही ता-प्रथि ने श्रपनी सकीर्णता को ही गहराई का गौरव दे डाला है।

वैज्ञानिक त्राविष्कारों के कारण जीवन की जटिलता बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे सामाजिक सम्बन्धों के सूत्र श्रीर भी व्यापक श्रीर घने हो रहे हैं। जरूरत इससे घवड़ाने की नहीं, बल्कि समभने की है। इन जटिल सम्बन्ध-सूत्रों को समभने श्रीर सुलम्माने से ही हमारे व्यक्तित्व में समृद्धि श्रा सकती है श्रीर फिर ऐसे ही समृद्ध व्यक्तित्व की श्राभिव्यक्ति साहित्य में श्रेष्ठता ला सकती है। मतल्लव यह कि किसी श्रामुत्ति की गहराई व्यापक परिवेश पर निर्भर है।

ताल्सताय के 'पियरे' की नितान्त निजी चिन्ताओं में अनुभूति की इतनी गहराई इसीलिए है कि उसके पीछे सारे रूस की राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष है। 'श्रन्ना' का अन्तर्द्धन्द्द इसीलिए इतना मार्मिक है कि उसके पीछे रूस के कुलीन घरानों के व्यापक नैतिक हास की छाया है। प्रेम के साथ यहाँ सम्पूर्ण सामाजिक जीवन लिपटा चला आया है।

इस तरह सम्बन्ध-सूत्र जोड़ने के लिए लेखक को व्यक्ति-व्यक्ति श्रीर ख्या-ख्या की श्रनुभूतियों का सम्बन्ध मिलाना पडता है। लेकिन गहराई का दम भरने वाले लेखक श्रलग-श्रलग ख्यां में जीते हैं। उनका हर ख्या श्रपने में पूर्य श्रीर एक दूसरे से श्रलग है। इसलिए वे ख्या-मुख श्रीर ख्या की श्रनुभूति का चित्रण करतें हैं। ख्या की श्रनुभूति श्रर्थात् इन्द्रिय-बोध श्रीर ख्या-मुख-श्रर्थात् इन्द्रिय-मुख। निःसन्देह इन इन्द्रिय-बोधों के चित्रण में श्रत्यन्त तीवता होती है श्रीर इसीलिए कुछ पाठक इन्हीं को श्रनुभृति की गहराई मान बैठते हैं। शशि की सप्तपणीं छाँह में सोते की तरह सोने वाले शेखर के ऐन्द्रिय-बोध, तुलियन में रेखा के हिम-पिएडों पर जमते श्रीर पिघलते हुए भुवन का ऐन्द्रिय-सुख श्रीर सुनीता द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियों की खुली दावत या गार्डन-पार्टी प्राय: श्रनुभृति की गहराई के रूप में स्मरण किये जाते हैं। कुछ श्रालोचकों ने इन स्थलों को श्रश्लील बता कर निन्दा भी की है। लेकिन जो साहित्य के मूल्याकन का नैतिक मानदंड स्वीकार ही नहीं करते उन की 'गहराई' तो इस श्रश्लीलता से खडित नहीं होती। इसलिए उनसे तो श्रनुभृति के उसी श्रखाड़े में मिलना होगा।

उन ऐन्द्रिय वर्णनों की दुर्वलता इस बात में है कि वे अनुभूति के प्रथम चरण तक ही इक गये है। इन्द्रिय-बोध अनुभूति की केवल पहली अवस्था है. इसके बाद उसकी मानसिक प्रतिक्रिया भावानुभूति की सुष्टि करती है जो अन्त में चिन्तन के आलोक से आलोकित हो उठती है। परन्त इन्द्रिय-बोध की भाव और चिन्तन की अवस्थाओं तक ले जाने के लिए चर्णो के प्रवाह से गुजरना होता है श्रौर च्रण-जीवी लेखक ऐन्द्रिय-सुख के च्रण से श्रागे बढते ही नहीं, श्रीर बढ़ते भी हैं तो मन ही मन उसी चार्य को जीते रहते हैं। इस तरह काल-प्रवाह में बहने से इनकार करके ये लेखक अपनी अनुभृति का सहज आवेग श्रीर विकास-क्रम भी खत्म कर देते हैं। बंधे हुए चर्णों की बंधी हुई उन **अनुभृतियों में इसीलिए** स्वास्थ्य श्रीर उल्लास का श्रभाव मिलता है। चिन्तन की पौढता और भाव की तरलता में व्यक्त हुए सशक्त ऐन्द्रिय-बोधों का वर्णन देखना हो तो गेटे का 'फाउस्ट' श्रीर ताल्यताय का 'युद्ध श्रीर शाति' श्रथवा 'श्रवाकैरेनिना' देखें। भाव श्रीर चिन्तन के कारण ऐन्द्रिय बोध में गहराई इसीलिए श्राती हैं कि इनमें क्रमशः साधारणीकरण की शक्ति श्रिधिक होती है। विशेष ऐन्द्रिय-बोध, भाव श्रौर चिन्तन की सामान्यता के सहारे, व्यापकता प्राप्त करता है। उपन्यास के किसी विशेष चरित्र के निजी कार्य-कलाप ऐसे ही सामान्य तत्वों के सहारे बहतों की दिलचस्पी के हेत बन जाते हैं श्रीर इस तरह वह चरित्र किसी विचार का प्रतिनिधि बन जाता है। लेखक अपने चरित्र के व्यक्तित्व को भावों श्रोर विचारों की जितनी भूमियों पर उद्घाटित करता है, उसमें उतनी ही शक्ति आती है।

मतलब यह कि अनुभृति की गहराई हर हालत में अनुभृति की व्यापकता से निर्धारित होती है। व्यापकता का तिरस्कार करके जो लेखक गहराई लाने का दम मरता है, वह दरअसल सकीर्याता के अंध कृप में पड़ता है। उसकी अभूनुति

गया। एक शताब्दी बीत गयी हमें नये भारत के निर्माण की आकाना लेकर श्रपनी सघर्ष-यात्रा मे निकले । इस सघर्ष के बीच नये भारत की रूपरेखा हमारे हृद्यों में बनती-उभरती श्रायी है। इसीलिए जब स्वतत्रता मिली तो उसने नये मूल्यों श्रीर नयी दृष्टि को जन्म नहीं दिया, बल्कि इससे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में एक विचित्र भ्रम ही पैदा हुन्ना। मन की गति सदा बाह्य घटनान्नों के समानान्तर नहीं चलती, न हर नयी घटना का तत्काल मर्म-बोध करने में ही समर्थ होती है। ऋघिकतर लोगों ने समका कि हम ऋाखिरी मज़िल पर पहेंच गये। श्राखिरी मजिल पर पहुँचना गति का श्रवसान है। जीवन चिरन्तन गति है। उसे अगर आगे बढ़ने का मौका न मिले तो वह पीछे लौटेगा ही। मन की गति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। स्वतत्रता के बाद, दुर्भाग्य से, मन श्रौर जीवन की गतियाँ विपरीत दिशा में चलने लगीं। जीवन तो आगे बदा. क्योंकि राजनीतिक स्वतत्रता ही जीवन का लच्य नहीं था। लेकिन मन श्रीर बुद्धि घोखा खा गये । कुछ लोग 'स्वतत्रता' को ही श्रन्तिम मजिल समभ कर श्रागे बढ़ने से रुक गये। पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार, जिन्होंने गहरी श्रात्मवेदना से सवर्ष-काल की त्राकाचात्रों को वाणी दी थी, स्वतत्रता मिलते ही उन ग्राकाचात्रों के पृति ग्रसवेदनशील-से हो गये। उन्होंने समसा कि बस यही नया भारत है, जिसके गीत वे अब तक गाते आये थे। सघर्ष का अब अत हो गया, जीवन के अभाव पूरे हो गये श्रीर सत्ता के उपयोग का समय आ गया। नयी पीढ़ी के कुछ साहित्यकारों ने, जो कभी सघर्ष में तप कर कचन नहीं बने थे, न जिन्हें दूसरों के दुख-दर्द का अनुभव ही था, स्वतत्रता का अर्थ उच्छ खलता लगाया और वे सब प्रकार के सामाजिक दायित्वों को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे अनावश्यक प्रतिबन्धों के रूप में देखने लगे। प्ररानों की असवेदनशीलता काही यह दूसरा पहलू था। इन सब से अलग हमारे कुछ 'साथी' ऐसे भी थे, जिन्होंने ऋपने मन में नये भारत की एक ऋादर्श कल्पना बना रखी थी। स्वतंत्रता के बाद भी उस कल्पना से भारत का मेल न देख कर उनकी निराशा दुर्वासा का अनियत्रित आक्रोश बन कर फूट निकली। उन्होंने कहा कि यह स्वतत्रता एक घोखा है, क्योंकि इसमें सब कुछ श्रभी पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं, केवल शासक बदल गये हैं। वर्ग-शोषण से मुक्ति, न्याय श्रीर समानता इसमें आज भी दुर्लभ है।

इस मित-म्रम के वातावरण में, स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीवन में, विकेशक, बुद्धिजीवियों में मूल्यों का विघटन शुरू हुआ। इस विघटन में श्रीर भी अनेक राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने यौग दिया। उनका उल्लेख करना व्यर्थ है। तीसरे महायुद्ध की आशाका से लेकर फिल्म-व्यवसायियों की स्वार्थपरता तक का छिद्रान्वेषी विवेचन करते हुए, इन कारणों की एक लम्बी सूची गिनाने की प्रथा-सी चल पड़ी है। हर लेखक इन कारगो को गिनाता है-वह भी जो मूल्यों के विघटन से चुन्ध है श्रीर वह भी जो मूल्यों के विघटन के नाम पर व्यक्ति की आत्मविलासी कीड़ाओं के लिए सामानिक दायित्वों की चेतना से साहित्य के दामन को श्रक्षुता रखना चाहता है। लगता है जैसे ये सभी लोग च्ल्यवादी हैं, वर्तमान को ही चिरन्तन मानते हैं। वस्ततः वे वर्तमान के बाह्य रूप को ही देखते हैं, उसके आ्रान्तरिक सत्य तक उनकी दृष्टि नहीं पहुँचती, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐतिहासिक नहीं है। स्वतन्नता ने हमे मंजिल पर नहीं पहुँचाया, बल्कि अपनी कल्पना के भारत का निर्माण करने का दायित्व भर सौंपा है। स्वतत्रता वास्तव में दायित्व है, सत्ता का उपभोग करने का अधिकार नहीं, न मजिल की प्राप्ति ही। लेकिन इस बात को श्रिषिकाश बुद्धिजीवी नहीं देख पाये। इसीलिए स्वतत्रता से बाद स्वार्थी का सघर्ष चला, उसको श्रौचित्य प्रदान करने के लिए सिद्धान्तों का श्राधार चाहे जो दिया गया हो, स्वार्थों का यह सपर्ष अवास्तविक है, भारतीय जीवन की वास्तविकता से उसका ऊपर का ही नाता है, क्योंकि भारतीय जीवन चन्द बुद्धिजीवियों की विकृत चेतना के बावजूद एक सर्वव्यापी क्रांति के मध्य से गुजर रहा है। इसलिए मूल्यों के विघटन की प्रक्रिया भी एक सामयिक विकृति है। स्वार्थों का समर्ष च्रण-स्थायी है, ऋधिक दिन नहीं चलेगा। बुद्धिचीवियों श्रीर साहित्यकारों को ऋपना भ्रम छोड़ कर वास्तविकता से ऋाँखे दो-चार करनी ही पडेगी श्रीर युग की केन्द्रीय समस्याश्रो को प्रतिबिम्बित करने के लिए जीवन-सत्य से जुमना पड़ेगा। इसलिए नये भारत में साहित्य के मान-मूल्यों का प्रश्न उठाना ऋब ऋनिवार्य हो गया है।

इस नये भारत के निर्माण की खजग चेण्टाएँ स्वतत्रता के बाद ही शुरू हो सकती थीं। स्वतत्रता-सग्राम इसके लिए ही लड़ा गया श्रौर श्रसख्य देश-भक्तों ने इसकी खातिर ही स्वतत्रता की वेदी पर श्रपने चीवन होम दिये। लेकिन जो श्राज है वहीं नया भारत नहीं है। हम स्वतत्र हुए, लेकिन भारत श्रमी पुराना ही है। पुराना इस श्रथ में कि पुराने के श्रवशेष नये के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। पडित जवाहर लाल नेहरू ने उस दिन कहा कि हम श्रमी गोंबर-युग में हैं, यानी हमारी जन-सख्या का श्रिषकाश माग श्रापना काम-काज चलाने के

लिए जिस 'शक्ति' का इस्तेमाल करता है, वह उपले या कडे जला कर प्राप्त की जाती है। कोयला, भाप या विजली की शक्ति बहुत थोड़े लोगों को ही उपलब्ध है। एटम-शक्ति का तो श्रभी स्वप्न ही देखा जा रहा है। नये श्रीर पुराने या उन्नत श्रीर पिछड़े जीवन को नापने का यह भी एक मानदड है कि किसी देश के निवासी प्रकृति के गर्भ से निकाल कर श्रपने जीवन को सभ्य श्रीर सुखमय बनाने के लिए श्रौसतन कितनी मात्रा में 'शक्ति' का इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही मनुष्य की प्रगति को नापने का केवल मात्र यही मानदंड नहीं है। श्रीर भी अनेक सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा आध्यात्मिक मानदडों का प्रयोग होता है। लेकिन यह मानदड काफी बुनियादी है, क्योंकि कल हमारे देश मे समाजवादी विधान लागू हो जाय श्रीर एक दर्जन शेक्सपियर, ताल्सताय. रवीन्द्र जैसी प्रतिभाएँ भी पैदा हो जायँ, तो भी 'शक्ति' प्राप्त करने के आधुनिक साधनों ऋौर माध्यमों का विकास किये बिना हमारा देश 'श्राधनिक' या 'उन्नत' नहीं कहा जा सकेगा। हमारी जनता की गरीबी श्रौर उसका पिछड़ापन पूर्वतः बना रहेगा । गोबर-युग से विकास करके एटम युग मे पहुँचने की समस्या बनी ही रहेगी श्रौर देश को इस दिशा मे विकास करना ही पड़ेगा। स्वतत्रता के बाद हम योजना बना कर राजग श्रीर सगठित रूप से इस दिशा में कदम बढ़ाने लगे हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि नये भारत के निर्माण का क्रम तेजी से शुरू हो गया है। इसका अर्थ आप समभते हैं ?

इसका अर्थ है कि राजनीतिक पार्टियाँ या सरकारे बदल सकती हैं, लेकिन नये भारत के बनने के कम में फर्क नहीं आ सकता—हर पार्टी को अपने अस्तित्व की रच्चा के लिए नये भारत के निर्माण का बीड़ा उठाना होगा, और ईमानदारी से उसके निर्माण में भाग लेना होगा, नहीं तो इतिहास उसे मिया देगा। भगवान चाहे घनिकों और शक्तिमानों का ही साथ देता हो, लेकिन इतिहास इतना अधा और पच्चपाती नहीं है, क्योंकि इतिहास का निर्माण मनुष्य करते हैं। इतिहास की प्रक्रिया मानव-प्रगति की प्रक्रिया है, इसलिए उसकी कसौटी भी मानव-प्रगति ही है। इस कसौटी पर जो पार्टी, राज्य, वर्ग, सम्यता, व्यक्ति या विचार खोटा सिद्ध होगा, उसे इतिहास अन्ततः मिटा देगा, इसमें सन्देह नहीं। हमारा मानव-समाज के दीर्घकालीन इतिहास का अनुभव यही बताता है। आज कोई पार्टी, वर्ग या व्यक्ति कितना ताकतवर है, इतिहास के लिए इस प्रमाण का कोई मूल्य नहीं है। मानव-समाज की प्रगति में वह कितना योग दे सकता है, उसके भावी अस्तित्व की सार्थकता केवल इससे ही

सिद्ध होगी । इसलिए राजनीति के भगड़े, जहाँ तक पार्टियों के भगड़े हैं. निम्न-स्तर के भागड़े है या श्रिधिक से श्रिधिक नये भारत के निर्माण-कार्य को श्रधिक वेग श्रौर सचार रूप से चलाने के बारे में श्रपनी-श्रपनी योग्यता प्रमाणित करने का श्रवसर पाने के भगड़े हैं। तो इस विवेचन से दो बातें स्पष्ट हैं-पहली यह कि हम श्राज़ाद हए हैं तो श्रव फिर कभी गुलाम नहीं बनना चाहेंगे। दूसरी यह कि हम आजाद हुए हैं तो अब पुराना भारत नहीं रहेगा. क्योंकि नये भारत के निर्माण का क्रम लगातार जारी रहेगा। यहा पराने भारत का ऋर्थ ऋजता, एलोरा, ताज या प्राचीन सभ्यता श्लीर संस्कृति की महान उपलिब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता की गरीबी पिछड़ापन, ऋशिचा, मनुष्य-मनुष्य मे भेदभाव करने वाले रीति-रिवाज, सामन्तवादी श्रौर पॅजीवादी शोषण है। नये भारत के निर्माण से मनुष्य-जीवन को विकृत श्रीर श्रभावग्रस्त बनाने वाली ये परानी व्याधियाँ मिटती जायेगी। इस निर्माण की गति तत्कालीन परिस्थितियों के सघात से कमी मद या तीव हो जाय. यह श्रलग बात है. यद्यपि मद होना भी सम्भव नहीं दीखता। एक महान् विप्लव, क्रांति या परिवर्तन सामने है-हम उसके भवर मे हैं। यह शातिपूर्ण निर्माण का विप्लव है, निर्माण की काति है, निर्माण, का परिवर्तन है। घरती के जिस बंजर चप्पे पर हल चलता है, वह उसके लिए विप्लव, निर्माण, परिवर्तन सब कुछ होता है। लेकिन वह अन्ततः निर्माण की प्रक्रिया का ही अग है। उसकी उघेड़ी हुई मिट्टी की ताजी गंध में भी अन्न के भावी अकरों की सम्भावना छिपी होती है। यह सब हल जोतने वाले को दीखता है। उसका लच्य सफ्ट होता है श्रीर यह लच्य उसे श्रपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों श्रीर श्रमावों से ऊपर उठ कर भूमि को उर्वर बनाने में श्रपनी समस्त शक्ति लगा देने की प्रेरणा देता है।

तो क्या श्राजादी श्रीर नये भारत के निर्माण से साहित्य के मूल्यों का सम्बन्ध इतना सीधा है ? क्या साहित्य के मूल्य बदल जाने चाहिए ? हमारा दावा यह नहीं है । एक शताब्दी के विकास को हिन्द में रख कर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जब से श्राजादी की भावना पैदा हुई है, तब से हमारे साहित्य के मूल्यों में भी परिवर्तन श्राया है श्रीर कुछ मूल्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम जान-श्रनजान में संघर्ष करते श्राये हैं । रीतिकालीन किविता से भारतेन्द्रकालीन साहित्य की तुलना करते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है । एक नये परिवर्तन श्रीर विकास के चिन्ह हमें हिन्दोचर होते हैं ।

साहित्यकार एक व्यापक प्रवृत्ति को त्याग कर, एक दूसरी श्रीर उतनी ही व्यापक प्रवृत्ति को अपनाते हुए नजर आते हैं। दोनों युग के साहित्यकारों के विश्व-बोध में काफी बड़ा फुर्क है। इस नयी प्रवृत्ति ऋौर विश्व-बोध मे जिन मूल्यों को अधिक मान्यता दी गयी, उनका आजादी और प्रगति की भावना से सीधा सम्बन्ध भी दिखायी देता है। इसके बाद इतिवृत्तात्मक, छायावादी या प्रगतिवादी त्रादि जो भी काव्य-प्रवृत्तियाँ सामने त्रायीं श्रौर कथा साहित्य में त्रादर्शवाद. ययार्थवाद या प्रकृतिवाद की जो भी प्रवृत्तियाँ मुखर हुई, उन सब में इन मूल्यों को ही युग की बढती चेतना के साथ, सूक्त अथवा स्थूल अभिव्यक्ति देने की चेष्टा दिखायी देती है। त्राजादी पाने से पहले के काव्व श्रीर साहित्य में ऋभिन्यक्ति की प्रणाली चाहे वैयक्तिक रही हो या निर्वेयक्तिक, इतना तो स्पष्ट है कि उसका सम्बन्ध सामाजिक कुरीतियों, क्र्र प्रतिबंधों, ऋार्थिक-राजनीतिक गुलामी, अन्याय, शोषण और असमानता से मुक्ति पाने की आकाचा से अवश्य रहा। यह कहना गलत है कि पुराने साहित्यकार इन भावनात्रो, प्रवृत्तियों श्रौर विचारों के प्रति सचेत नहीं थे या स्वय श्रपनी श्रिभिव्यक्तियों के अर्थ संकेतों को पूरी तरह नहीं समकते थे और अनजाने में ही उन्होंने इन मूल्यों को व्यक्त किया। हाँ, इतना अवश्य सम्भव है कि उन्होंने सदा जानवूम कर या पूर्व-निश्चय द्वारा इन मूल्यों को ऋभिव्यक्ति देने के लिए साहित्य की रचनान की हो श्रौर किसी व्यक्तिगत श्रानुभव को मूर्त श्राभिव्यक्ति देते समय ये मूल्य अनिवार्यत: प्रतिनिम्नित हो गये हों। यह सब सम्भव है, क्योंकि लेखक का विश्व-बोध भी देश-काल सीमित ही होता है श्रीर जो भावनाएँ श्रीर विचार युग-मानस को श्र्यालोड़ित करते हैं उनसे कोई भी रचनाकार श्रप्रभावित नहीं रहता। साथ ही यह भी सत्य है कि हर देश ऋौर काल मे नये-पुराने का समर्ष निरन्तर जारी रहता है श्रीर जन-मानस में नये या पुराने का समर्थन करने बाले परस्पर-विरोधी विचार प्रचलित रहते हैं। इस विचार-सघर्ष के पूरे ऐतिहासिक मर्म को बुद्धि-तल पर न समभ्रते वाले लेखको ने भी यदि नये श्रीर प्रगतिशील विचारों को श्रपनी रचनाश्रों मे प्रतिबिम्बित किया तो इसका ऋर्य है कि उनका हृदय पुराने के त्राकर्षण के बावजूद युग-जीवन की प्रगतिशील **त्राकान्त्रात्रों के प्रति सहज सवेदनशील था** श्रीर वे श्रपनी रचनाश्रों में उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे जो जीवन-वास्तव की माँग बन चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के आधुनिक भारतीय साहित्य में कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए एक शताब्दी से हमारे श्रेष्ठ रचनाकार भारतीय जनता

की प्रगतिशील आकाचाओं को मूर्च अभिव्यक्ति दे कर जिन मूल्यों की प्राप्ति के लिए जान-ग्रनजान में सघर्ष करते त्राये हैं, ग्राज उन्हें स्वीकार भर कर लेना जरूरी है। दिमाग को खरोच कर या कल्पना से मूल्यों की सुष्टि नहीं होती। ये मूल्य एक दीर्घकालीन संघर्ष, श्राजादी की प्राप्ति श्रीर नये भारत के निर्माख की समस्या से पैदा हुए हैं, उन्हें स्वीकार करने का ऋर्थ है कि हम ऋपने से श्रायी मानवद्रोही प्रवृत्ति के पीछे पागल होकर श्रपना दिशा-ज्ञान खोने के लिए तैयार नहीं हैं. जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं। अन्तत यह साहित्यकार के श्रपने व्यक्तित्व की सुरद्धा का भी प्रश्न है, जो गलत प्रवृत्तियों के प्रभाव में पड़ कर श्रपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करके स्वय श्रपना गला घोंट डालता है। हासोन्मुखी पॅबीवाद की विकृतियों से त्राकान्त पाश्चात्य देशों में मुल्यों का तेजी से विघटन हो रहा है श्रीर वहाँ के साहित्यकारो श्रीर कलाकारों में वैयक्तिक स्वतन्नता श्रीर रचनाकार की ईमानदारी के नाम पर नैतिक दृष्टि से मानवद्रोही, राजनीतिक दृष्टि से प्रतिक्रियावादी तथा न्यस्त स्वार्थी की पोपक प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही हैं। साहित्य में मुल्यों का विघटन समाज-जीवन से रोग-ग्रस्त तथा हासोन्मुखी होने की ही निशानी है। स्वतत्रता के बाद हमारे बहुत से तरुण लेखकों श्रीर कलाकारों को पथभ्रष्ट करने में पाश्चात्य साहित्य की इन प्रवृत्तियों का बड़ा हाथ रहा है, यद्यपि हमारे यहाँ का समाज-जीवन हासोन्मुखी नहीं है, विकास-शील है त्रीर जो वैषम्य त्रीर रुग्णता उसमें है, वह गुलामी की देन है, जिसे मिटाने के लिए हम कृत-सकल्प हैं। समग्र रूप से इस वैषम्य श्रौर रुग्णता में चृद्धि नहीं हो रही. बल्कि धीरे-धीरे कमी हो रही है, क्योंकि हम नये भारत के निर्माण की स्रोर बढ रहे हैं। किन्तु फिर भी तत्कालीन परिस्थिति को ही चिरन्तन सत्य मान लेने से इस बात का भ्रम तो पैदा होता ही है कि भारतीय समाज खोखला है श्रीर श्रमाध्य रोगों से पीड़ित है श्रीर इसे सम्पन्न श्रीर स्वस्य बनाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे स्वार्थ प्रेरित राजनीतिज्ञों द्वारा रचे गये दकोसलों से अधिक कुछ नहीं हैं। पाश्चात्य देशों में प्रचलित विचारधाराएँ इन भ्रमो को पक्का करने में मदद करती हैं श्रीर वे रूस-चीन के विकासोनमुखी समाजों के प्रति ऋाँखे मुँद लेते हैं, क्योंकि मानवद्रोह की शुद्धी बेचने वाले विचारकों श्रीर साहित्यकारों से उन्होंने श्रपने साहित्यक शैशवकाल में ही रूस-चीन के बारे में बहुत-सी बे सिर-पैर की बातें सुन रखी हैं। रूस श्रीर चीन में चाहे पुश्किन, ताल्सताय, गोर्की या लू पुन की प्रतिभा के लेखक श्रैभी

पैदा न हुए हों, लेकिन इतना तो नश्चित है कि वहाँ मूल्यों का विघटन नहीं हुआ है, जो स्वय अपने में इस बात का प्रमाण है कि वहाँ का मानव समाज पश्चिम के पूँजीवादी समाज की तरह ह्वासोन्सुखी या रोग-प्रस्त नहीं है। विज्ञान श्रीर ऐटम बम के युग में भी यदि रूस-चीन के साहित्यों में मुल्यों का विघटन नहीं हुन्ना है, तो त्रक्ल पर ज्यादा ज़ोर दिये बिना भी यह बात सम्भ में त्रा सकती है कि मूल्यों का विघटन, मानवद्रोही भावना श्रीर कठा-श्रनास्था की प्रवृत्तियाँ कोई ऐसी विश्व-व्यापी वास्तविकताएँ नहीं है कि हम उन्हें यग की श्रनिवार्यता मान कर श्रपना लें या चपचाप स्वीकार कर ले। पॅजीवादी समाज के अन्ततः हास से त्रस्त विचारको और साहित्यकारों द्वारा फैलाया हुआ यह भ्रम है, श्रीर चॅिक भारतीय-समाज पॅजीवाद के मार्ग से नहीं, बल्कि समाजवाद के मार्ग से विकास करने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए मानवद्रोही भावनाश्ची का हमारे देश में कोई श्रीचित्य नहीं है। जो लोग इस पाश्चात्य पौधे को यहाँ उगाना चाहते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उसके लिए यहाँ ऋषिक दिनों तक अनुकुल वातावरण नहीं मिलेगा। सकान्ति-काल की सामयिक अराजकता का लाभ उठा कर यह पौधा दो-चार कोंपलें चाहे फोड़ ले, लेकिन बृद्ध नहीं बन सकता। फिर भी, पिछली एक शताब्दी के सघर्ष-काल में कतिपय मूल्यों के रूप में हमारे साहित्य की जो उपलब्धियाँ हैं, उनको नये भारत के निर्माण की समस्या के सन्दर्भ में रख कर व्यापक जीवन-दृष्टि के रूप में स्वीकार करने की श्राज जरूरत है।

मारतीय जनता ने आजादी के लिए संघर्ष किया—क्यों १ क्योंकि 'आजादी' स्वयं एक मूल्य है, शायद सबसे बड़ा मूल्य । आजादी के बिना नये भारत के निर्माण की आकादा एक स्वप्न ही बनी रहती । आजादी की बुनियाद पर ही 'नये भारत' की इमारत खड़ी हो सकती थी । 'जनवाद' दूसरा मूल्य है, जिसके लिए हमारी जनता ने संघर्ष किया, क्योंकि जनवाद में ही आजादी के बाद के भारत की आकाद्याएँ ठोस मानवीय आधार पा सकती थीं । जनवाद या डिमोक्रेसी पूँजीवाद का पर्याय नहीं है, न दोनों में कोई अन्योत्याश्रित सम्बन्ध है । जनवाद समाजवाद का विरोधी भी नहीं, जैसा कि हासोन्मुखी पूँजीवाद के विचारकों ने प्रचारित कर रखा है । जनवाद सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दोत्रों में व्यष्टि और समध्य के सम्बन्धों का समानता, न्याय और सहयोग के आघार पर नियमन करनेवाली व्यवस्था भी है और विश्व-बंधुत्व की एक उच्चतर

नैतिक भावना भी । 'शाति' तीसरा मूल्य है जिसके प्रति हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का सहज आकर्षण रहा है, क्योंकि शाति—विश्व शाति—ही आजादी और जनवाद की सुरचा की गारटी है और शाति के वानावरण में ही किसान की कुदाली धरती से सोना उगलवा सकती है और मज़दूर का हथौड़ा नये कारख़ानों, विद्युतशिक पैदा करने वाले वॉधों और राजपथों का निर्माण करके जरूरत की चीजें पैदा कर सकता है। ये तीन मूल्य हैं जो हमारी सभी प्रगति-चेष्टाओं के मूलमत्र रहे हैं। ये मूल्य ही हमारी राष्ट्रनीति की आधार-शिला हैं— गाधी के सत्य-अहिंसा के सिद्धान्त, समाजवादियों-साम्यवादियों के शोषण-मुक्त वर्गहीन समाज-व्यवस्था के सिद्धान्त तथा राष्ट्रों के सह-अस्तित्व के लिए पचशील के सिद्धान्त इन मूल्यों की ही पुष्टि करते हैं, क्योंकि भारतीय जीवन ही नहीं, विश्व-जीवन के विकास की सम्भावनाएँ भी इन मूल्यों की स्वीकृति पर निर्भर करती हैं।

भारतीय जनता ने ऋपने जीवन में इन मुल्यों को पाने के लिए सघर्ष किया है श्रीर हमारे सत्यान्वेषी साहित्यकारों ने व्यक्ति-पात्रों के माध्यम से मानव सम्बन्धों में एक उच्चतर सामजस्य स्थापित करने की समस्या के रूप में इन मूल्यों को मूर्च श्रिमिन्यक्ति दी है। इस परम्परा को स्वीकारने की जरूरत है. क्योंकि ब्राज भी हमारे जीवन की वास्तविकता इस परम्परा के उत्तरोतर विकास का ही तकाजा कर रही है, न कि इसे त्यागने का। इसका अर्थ है कि साहित्यकारों की जीवन-दृष्टि व्यक्तिवादी या विज्ञान-विद्रोही नहीं हो सकती। व्यक्तिवाद श्रीर विज्ञान-विरोध कें रूप मे व्यक्त श्रबुद्धिवाद, दोनों एक ही सिक्के के दो पहल हैं जो हमें अनास्था, कठा और मानव-द्रोह की ओर ले जाते हैं। व्यक्तिवाद को व्यक्तित्व से नहीं मिलाना चाहिए। इस बात को ठीक से समभने की जरूरत है। व्यक्तिवाद श्रीर व्यक्तित्व एक ही चीज नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अक्रिटित रूप से विकास करे. यह सामाजिक प्रगति का लच्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस नये भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, उसमें व्यक्ति श्रीर समाज के परस्पर सम्बन्ध सामजस्यपूर्ण हों, इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता । लेकिन व्यक्तिवाद के मार्ग से व्यक्तित्व का विकास निश्चय ही सम्भव नहीं है, उससे व्यक्तित्व का हनन त्र्यवश्य होता है। समाज व्यक्तियों से ही मिल कर बनता है। हम जो कुछ भी हों, मजदूर, किसान, डाक्टर, वैज्ञानिक, शिद्धक, लेखक कलाकार-सभी समाज के ऋग हैं। हम सबके विभिन्न व्यवसायों और कार्यों की सार्थकता समाज के कारण ही है। अपने कार्यों से हम समाज को आगे ले जाते

हैं. क्योंकि हमीं समाज हैं। यदि व्यक्ति व्यक्तित्वहीन होंगे, उनमे प्रौदता. शिचा. योग्यता श्रीर भले-बरे का निर्णय करने की चमता नहीं होगी तो उनका सामाजिक जीवन भी कमज़ोर स्त्रीर विश्वखल होगा। इसलिए समाज जिन व्यक्तियों से मिल कर बना है. उनको व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी सुविधाएँ दे कर ही वह उन्नति की आशा कर सकता है। व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति इसके।विपरीत है। व्यक्तिवाद पूँजीवादी समाज-सम्बन्धों की श्रराजकता को प्रतिबिम्बित करनेवाली प्रवृत्ति है, जिसमे मनुष्य-मनुष्य के बीच सामान्य सम्बन्ध सुत्रों की चेतना क्रिटित श्रीर मिलन हो जाती है। जिस समाज की सत्ता मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर स्रवलवित हो. उसका विश्व-बोघ सामान्य सम्बन्ध-सत्रों को त्राधिक महत्व नहीं दे सकता। त्रापने बच्चों के मनोविज्ञान पर 'ध्यान दिया है १ बच्चों में अभी व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, इसलिए वे घोर व्यक्तिवादी होते हैं - श्रात्मकेन्द्रित, स्वार्थ-सीमित, सकीर्ण श्रीर श्रवसरवादी भी । दूसरे के खिलौनों पर अपना दावा करना, मिठाई के लालच मे अपरिचित की गोद में जाना और मिठाई पाते ही मां की गोद मे लौटने के लिए मचलना, चीजों को तोड़ने में श्रानन्द लेते समय यह न सोचना कि यह ऐनक है या मिट्टी का खिलौना ! श्रीर मॉ-बाप की श्रॉखों में उंगली कोंचने से रोकने पर बिलख-बिलख कर रोना-उनकी ऐसी ग्रसख्य हरकतें हमें प्रिय लगती है, क्योंकि वे अभी अबोध हैं। हम उनसे अभी अपने सामाजिक दायित्वों की चेतना की ऋपे ज्ञा नहीं रखते । जिन लेखको के दिमाग इन बच्चों से ज्यादा विकसित नहीं होते—लेखक बनने से पहले दिमाग विकसित ही हो जाय, ऐसी कोई शर्त नहों है कही-उन्हें यह सघर्षमय-परिवर्तनशील वनिया कुछ त्र्यजन-सी दीखती है। उन्हें लगता है कि यह सामाजिकता ही उनके व्यक्तित्व को चारो त्र्रोर से जकड़े हुए है। त्र्रौर 'व्यक्ति-स्वातन्य' के नाम पर वे सामाजिकता से ही द्रोह करने लगते हैं। समाज की कुरीतियों का विरोध, समाज से विरोध करना नहीं है-सभी महान लेखक सामाजिक क्ररीतियों, अन्याय और शोषण को मान्यता प्रदान करनेवाली विचारधाराश्रों पर आक्रमण करते आये हैं। समाज से विरोध तो उस समय व्यक्त होता है जब हर प्रकार के सामाजिक दायित्व को नकारने की चेष्टा की जाती है। जब अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट श्रीर श्रमिजात सिद्ध करने के लिए श्रन्य मनुष्यों को द्दीन श्रौर निकृष्ट समका जाता है। यह व्यक्तिवाद है, जो श्रधकचरे दिमाग के लोमों में पनपता है श्रौर एक कैशोर-श्रौद्धत्य के रूप में प्रकट होता है।

उसमें अच्छे-बुरे का मेद करने वाला विवेक नहीं होता। व्यक्तिवाद के मार्ग से व्यक्तितत्व का विकास असम्भव है। इन्सन के 'पियर जायन्ट' को न भूलें। उसने आत्म-सिद्धि के लिए सब से अलग, सामाजिक दायित्वों को ठोकर मार कर, वस 'स्वय' बन कर रहने की चेष्टा की थी, लेकिन इस आत्म-केन्द्रित मार्ग से चल कर न वह 'स्वय' बन सका, न व्यक्तित्व का विकास ही कर पाया। व्यक्तित्व का विकास आत्म-केन्द्रित, स्वार्थ-सीमित और मानवद्रोही दृष्टिकोण या कार्यों से नहीं होता, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे अर्थों में सहानुभृतिशील होने और दूसरों की निःस्वार्थ मगल-साधना करने से होता है। सामाजिक दायित्वों को सहर्ष अपनाने से ही व्यक्तित्व विकास पाता है। जो अपने में ही रमा रहा, उसमें 'व्यक्तित्व' कैसा १ इसलिए 'व्यक्ति-स्वातव्य' को जिस निरपेच अर्थ में वह साहित्य का मूल्य नहीं बन सकता। यह एक सापेच्य मूल्य है और जनवाद के अन्तर्गत ही इसका स्थान है, उससे बाहर या उसके ऊपर नहीं।

व्यव्टि ग्रीर समिव्ट के बीच सामजस्य स्थापित करने की समस्या जनवाद की समस्या है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास श्रीर सामाजिक जीवन का विकास परस्पर सम्बद्ध हैं। श्राज यदि दोनो में सामजस्य नहीं दीखता या यह कि व्यक्ति के जीवन में समाज का हस्तचेप बढ रहा है. जिससे व्यक्तित्व का विकास प्रायः कुठित हो जाता है तो इसका ऋर्थ यह नहीं कि हमारे साहित्यकार श्रपने साहित्य को ऐएडरसन की कहानी 'बरफ की रानी' (स्नो क्वीन ) के प्रेत द्वारा निर्मित दर्पण जैसा बना ले, जिसमें सुन्दर मनुष्य की त्राकृति त्रीर सुन्दर विचार भी हमेशा विकृत हो कर कुत्सित स्त्रीर कुरूप ही दीखते थे स्त्रीर फिर 'व्यक्तिवाद' या 'व्यक्तिस्वातंत्र्य' के नाम पर प्रचारित करें कि उनके चमत्कारी साहित्य में मनुष्य या उसकी भावना की शक्क जैसी कुरूप दीखती है, वही उसका श्रमली रूप है । व्यक्तिवादियों का साहित्य कुछ ऐसा दर्पण ही बनता जा रहा है, जिसमें मनुष्य श्रौर समाज की विकृति, कुत्वा, कुठा, कुरूपता ही प्रतिबिम्बित होती है श्रीर जो सुन्दर है, भव्य है, पुनीत है, मगलकारी है, वह भी वीभत्स, स्वार्थ-प्रेरित, श्रपवित्र श्रौर श्रमगलकारी बन जाता है। लेखक के श्रपने या पाठकों के व्यक्तित्व के विकास में ऐसे साहित्य से कोई मदद नहीं मिलती। जनवाद के मल्य को त्याग कर व्यक्तित्व के विकास की कल्पना एक थोथा श्रांत्मविलांस है। जनवाद के बिना व्यक्तिं-स्वातंत्र्य का स्वप्न शोषक-वर्ग हीं देख सकता है.

जनसाधारस नहीं देख सकते १ इसलिए व्यक्तित्व के विकास श्रीर व्यक्ति-स्वातंत्र्य की समस्या जनवाद के त्रातर्गत मानव-सम्बन्धों के नियमन की समस्या है. लेखक के विशेषाधिकारों या स्त्रामिजात्य की समस्या नहीं है। व्यक्ति के जीवन में समाज का हस्तन्तेप किस सीमा तक हो श्रौर सामाजिक रूदियों. नियमो या सस्थाश्रों से व्यक्ति किस सीमा तक स्वतत्र हो-विचार श्रीर कर्म के तेत्र मे-जनवादी दृष्टिकोण से ही इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। व्यक्ति की निरपेच स्वतत्रता या समाज की निरपेच सत्ता का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी चीज कभी नहीं रही-कबीलों के सगठन में भी नहीं-भविष्य में तो श्रौर भी सम्भव नहीं है, क्योंकि श्राज का व्यक्ति एक त्रात्मचेतन प्राणी है। फिर भी त्रासामजस्य त्रीर वैषम्य हमेशा रहा है. दोनों के श्रिधिकारों श्रीर दायित्वों के बीच वर्ग-समाज के कारण, श्रभी तक सही सतुलन नहीं स्थापित हो पाया। इस कारण ही तो 'जनवाद' को ऋपनी जीवन-दृष्टि बनाने की आज अनिवार्यता है। व्यष्टि और समध्टि की समस्या के असख्य रूप हैं, जीवन के हर दोत्र में इस समस्या का नया समाधान जरूरी है। उदाहरण के लिए त्र्याज नारी घर की चहारदीवारी को तोड़ कर बाहर त्र्या रही है, जिससे मानव-सम्बन्धों में एक महान क्रांति का सूत्रपात हुन्ना है। मजदर-किसान अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हैं। जनवादी मूल्यों को जीवन दृष्टि के रूप में अपनाने वाला लेखक इस व्यापक जागृति श्रीर इसके फलस्वरूप मानव-सम्बन्धों मे होनेवाले अभूतपूर्व परिवर्तनों को सहानुभूति पूर्वक समक सकता है श्रौर उनमे मानव-प्रगति की कॉकी देख सकता है, किन्तु व्यक्तिवादी अपने आभिजात्य के चश्मे से इन सब युगान्तरकारी परिवर्तनों को मनुष्य की दिमत वासनाश्रो श्रौर हिस्र वृत्तियों के उच्छ खल विस्फोट के रूप मे ही देखने की चमता रखते हैं। वस्तुतः जनसाधारण की जागृति उन्हें श्रपने श्रामिजात्य पर एक श्राक्रमण-सा दीखता है। व्यक्ति-स्वातत्र्य की चीख्न-पकार का यही रहस्य है।

नये भारत के निर्माण को दृष्टि में रख कर आज़ादी, जनवाद श्रीर शांति को जीवन के सर्वोच्च मूल्य स्वीकार करने वाले साहित्यकार उस श्रबुद्धिवाद को भी प्रश्रय नहीं दे सकते थे जो विज्ञान-विरोध के रूप में प्रकट होता है श्रीर जो वास्तव में व्यक्तिवाद का ही हमजोली है। उन्नीसवीं शताब्दी में ही विज्ञान से द्रोह शुरू हो गया था, जब व्यक्तिवाद ने ज़ोर पकड़ा। कुछ साहित्यकारों ने सोचा कि विज्ञान मनुष्य को भौतिक रूप से तो सम्पन्न बना रहा है, लेकिन श्राध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य विपन्न होता जा रहा है। भौतिक समृद्धि को राष्ट्रों श्रीर व्यक्तियों की बढ़ती हुई स्वार्थपरता का मूल कारण समका गया। उन्हें भय हुत्रा कि विज्ञान बुद्धि का साम्राज्य बढ़ा रहा है श्रीर दृद्य की सत्ता को सकुचित कर रहा है, जिससे साहित्य-कला के प्रेरणा-स्रोत ही नहीं स्कृत जा रहे, बिल्क मनुष्यमात्र मे श्रनास्था, श्रनात्मीयता श्रीर श्रसवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। इसलिए विज्ञानवाद के विरोध मे श्रबुद्धिवाद ने सिर उठाया। नये भारत का निर्माण हम विज्ञान की ईजादों श्रीर सफलताश्रों की मदद से, वैज्ञानिक प्रणाली को श्रपना कर ही कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। श्रबुद्धिवाद श्रीर विज्ञान-विरोध के मार्ग से नये भारत का निर्माण नहीं हो सकता, इतना तो शायद श्रबुद्धिवादी भी समक्रते हैं। किन्तु फिर भी वे विज्ञान को दिन-रात कोसते रहने मे कोई कसर नहीं उठा रखते।

साहित्य श्रीर कला सर्जन की प्रेरणा को धक्का विज्ञान ने नहीं लगाया है. बल्कि उस वर्ग की व्यावसायिक वृत्ति ने, जिसने विज्ञान की भी सफलवाश्रों का दुरुपयोग किया है-- ऋग़ा-श्रस्त्रों का निर्माण करके ! इसलिए विज्ञान को दोष देना व्यर्थ है। विज्ञान के इस युग में भी तो महान लेखक हुए हैं, यद्यपि यह सच है कि विज्ञान में योग्यतम पुरुष खप रहे हैं, क्योंकि विज्ञान को श्रिधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कला-साहित्य के निर्माण श्रीर उसके व्यापक प्रसार के लिए उसे भी समान रूप से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। क्योंकि ऋकेला विज्ञान कला श्रीर साहित्य के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य की चेतना को बढ़ाने वाले यह दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के लच्य एक ही हैं. यद्यपि साधन श्रीर माध्यम भिन्न हैं। दोनों सत्य का अनुसंघान करते हैं. श्रीर दोनों मनुष्य के जीवन श्रीर जगत सम्बन्धी श्रनुभव श्रीर ज्ञान में अपने-अपने दग से वृद्धि करके मनुष्य की चमताश्रों का विकास करते हैं श्रीर उसके भौतिक तथा श्राध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अबुद्धिवादी आरोप लगाते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य से उसकी आरथा छीन ली है, दल-दर्द के चुर्णों में सान्त्वता ऋौर धैर्य देने वाला सम्बल मनुष्य के पास नहीं रहा। लेकिन आस्था के लिए अधिवश्वास का आधेय ही क्यों जरूरी है ? विज्ञान ने श्रंघविश्वासों का उन्मूलन किया है तो सत्य की उपलब्धि के मार्ग से मानव-प्रगति की ऋपरिसीमित सम्भावना का दरस भी तो दिखाया है। मानव-प्रगति में विश्वास ही विज्ञान-युग की श्रास्था का श्राधार है-प्रगति, भौतिक ही नहीं. सास्कृतिक, आध्यात्मिक और नौदिक सभी प्रकार की। यदि हम मानव समाज का निर्माण बुद्धि-सगत श्राधार पर कर सके, यदि शोषण श्रोर श्रन्याय को मिटा कर प्रत्येक व्यक्ति को विकास की समान सुविधाएँ दे सके, यदि स्थायी शांति की स्थापना करके विश्व-मानव को सर्वनाश के त्रास से मुक्ति दिला सके तो विज्ञान, कला श्रोर साहित्य मिल कर मानव-जीवन को समृद्ध श्रोर सुखमय बना सकते हैं, इसकी कल्पना श्रापने की है ?

बीसवीं शताब्दी विज्ञान की शताब्दी है, लेकिन इक्कीसवी शताब्दी साहित्य त्र्यौर कला की शताब्दी होगी । इसे त्र्याप एक भविष्यवाणी भी समक्त सकते हैं ! नये भारत के निर्माण का संघर्ष हमारे सामने है. इसलिए इस शताब्दी के महत्व को समिक्किए ! जब तक हम गलाम थे. तब तक इसके पूरे महत्व को समभ्यता हमारे लिए सम्भव न था. क्योंकि विज्ञान की सहायता से अन्य उन्नत देशों ने मनुष्य का जीवन स्तर कितना ऊँचा उठा दिया है, श्रनेक घातक बीमारियों-महामारियों पर विजय प्राप्त करके उसकी श्रीसत श्राय में कितनी बृद्धि कर दी है, इन सब बातो का वास्तविक अर्थ हम नहीं समभ सकते थे. क्योंकि यह सब हमारे जीवन की व्यावहारिक सम्भावनात्रों से बाहर की बातें थीं। लगभग ऋाधी शताब्दी इस तरह ही गुजर गयी। किन्तु आजादी के बाद से सम्भावनाओं के नये चितिज खलने लगे है। रूव, श्रमरीका, इंग्लैगड, जर्मनी, फ्रांस, जापान क्रांदि देशों में जो समस्या पच्चीस वर्ष बाद उठेगी, इस शताब्दी के अन्त तक वह समस्या हमारे यहाँ भी उठेगी--- श्रर्थात् विज्ञान के इस युग मे श्रव हम ग्रन्य उन्नत राष्ट्रों से पीछे नहीं रह सकते । तीन-चार पचवर्षीय योजनात्रों के बाद हमारे देश में भी वह विकास बिन्दु त्रायेगा, जिसके बाद निर्माण श्रीर उत्पादन का कार्य इस वेग से चल पड़ेगा कि जो उन्नति शताब्दियों में नहीं हुई थी. वह दो-चार वर्षों में ही हो सकेगी। हम इस शताब्दी के अन्त तक-भौतिक साधनो श्रीर सुविधाश्रो की दृष्टि से-वहाँ होंगे जहाँ हम श्रपने पाँच हजार वर्ष के इतिहास काल मे कभी नहीं पहुँचे. क्योंकि हम आज पिछड़े हो कर भी विश्व की वैज्ञानिक प्रगति के वारिस हैं। बीसवीं शताब्दी के अन्त तक नये भारत का निर्माण इस सीमा तक हो चुकेगा कि जहाँ आज रेगिस्तान हैं वहाँ हरी-मरी खेती लहराती होगी, श्रीर हम गोवर के स्थान पर ऐटम, हवा, सरज श्रीर समुद्र के ज्वार की शक्ति का इस्तेमाल करते होगे। तब तक हमारे देश में भी प्लेग, हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, कैंसर श्रीर पोलियो जैसी महामारियाँ एकं बीते युग की स्मृतियाँ बन जायेंगी। हर मनुष्य स्वस्थ, सुशान्नित श्रीर ससस्कृत होगा । हर मनुष्य को श्रपनी चमताश्रों के विकास के अवसर श्रीर

साधन उपलब्ध होगे। समाज-व्यवस्था में वह वर्ग वैषम्य न होगा, जिसमें शोषण श्रीर श्रन्याय पनपता है। यह सब कोरी कल्पनाएँ नहीं हैं, बल्कि विज्ञान द्वारा पैदा की हुई ऐसी सम्भावनाएँ हैं, जो व्यावहारिक श्रीर यथार्थ हैं। नये भारत का निर्माण विज्ञान की मदद से ही सम्भव है श्रीर हम सब भारतवासियों को इस शताब्दी के अन्त तक कठोर अम, त्याग और साधना करनी पड़ेगी। तब तक भारतीय मानस में अम श्रीर साधना का श्रात्यन्तिक महत्व रहेगा, श्रीर विज्ञान छत्तीस करोड जनता के श्रातुल परिश्रम का रचनात्मक कार्यों के लिए सगठन, नियमन, सचालन करेगा। वैज्ञानिक सफलताएँ श्रीर वैज्ञानिक प्रणाली ही युग-भावना की प्रेरणा बनेगी। साहित्य को यह युग-भावना प्रत्येक व्यक्ति की चेतना श्रीर श्रवभव का श्रग बनानी पड़ेगी। यदि ऐसा न करके साहित्य ने विज्ञान-विरोधी श्रवुद्धिवाद का मार्ग पकड़ा तो वह पिछड़ जायगा, वह युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, इस शताब्दी के अन्त तक जो समस्या हमारे देश मे पैदा होगी श्रौर जिसका समाधान करके ही इक्कीसवीं शताब्दी कला श्रीर साहित्य की शताब्दी वन सकेगी, उसका समाधान साहित्य-कला के बस में नहीं रहेगा श्रौर श्रगली शताब्दी में भी साहित्य ह्वासोन्मुखी प्रवृत्तियों से ही प्रस्त बना रहेगा। मुक्ते ऐसी सम्भावना नहीं दीखती, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के साहित्यकारों के मन में विश्व में छाये हुए युद्ध के त्रास के कारण विज्ञान विरोधी श्रबुद्धिवाद के प्रति चाहे श्राकर्षण हो, लेकिन नये भारत के निर्माण की प्रगति श्रगली पीढ़ी के साहित्यकारों को इस अमजाल से मुक्त करने में समर्थ होगी, इसमें सन्देह नहीं है। वे अपने वर्तमान और भविष्य को अधिक आश्वस्त नेत्रीं से देख सकेंगे। फिर भी वर्तमान पीढ़ी के काफी साहित्यकारों की प्रतिभा गलत रास्तों पर भटकती रहे, यह कोई ऋच्छी बात नहीं है। विज्ञान नये भारत के निर्माण श्रीर मनुष्य की भौतिक तथा सास्कृतिक प्रगति में योग दे श्रीर साहित्य चाहे अभी कुछ काल के लिए ही सही-इस निर्माण और प्रगति के बारे में मनुष्य के अन्दर सन्देह पैदा करे, भविष्य के बारे में आशकाएँ उत्पन्न करे श्रौर मनुष्य के मानवीय गुणों श्रौर क्षमताश्रों के प्रति श्रविश्वास जगाये तो यह ऋनदेखा करनेवाली स्थिति नहीं है।

विज्ञान मनुष्य का दुश्मन नहीं है श्रौर न वह मनुष्य को श्रघोगिति की श्रोर ले जा रहा है। विज्ञान श्रौर उसकी प्रणाली सत्य की खोज में लगी मनुष्य की उस बौद्धिक श्रौर श्राध्यात्मिक चेष्टा का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसका दूसरा विशिष्ट रूप कला श्रौर साहित्य हैं। दोनों में यदि स्पर्धा का त्रश्न

उठता है तो इस बात के लिए कि देखें मनुष्य के भौतिक, श्राध्यात्मिक जीवन को भरापूरा बनाने में कौन श्रिधिक योग देता है। साहित्यकार वैज्ञानिका से ऐसी होड़ करें तो मनुष्य मात्र के लिए ग्रुमकर वात हो सकती है. लेकिन विज्ञान का विरोध मनुष्य को गुमराह ही कर सकता है। विज्ञान की ईदाजो का दुरुपयोग करने वाले लोगो श्रौर श्रबुद्धिवाद का प्रचार करने वाले साहित्यकारों तथा विचारकों के बावजूद विज्ञान पथभ्रष्ट नही हुआ, क्योंकि विज्ञान से प्रतिक्रियावादी विचारधाराएँ नहीं पनप सकतीं । इसलिए कुछ साहित्यकार चाहे व्यक्तिवाद श्रौर श्रबुद्धिवाद के भांडे भहराते रहें, लेकिन विज्ञान नये भारत के निर्माण में सतत् लगा रहेगा श्रीर इस शताब्दी के श्रन्त तक कला-साहित्य के भावी युग का सूत्रपात करने के लिए मनुष्य को हर प्रकार की भौतिक त्रावश्कतात्रों से सम्पन्न कर देगा। त्रागे चल कर जिस समस्या के उठने का मै बार-बार सकेत करता श्राया हूँ, वह समस्या श्रवकाश के सदुपयोग की समस्या होगी, जैसे इस समय नये भारत के निर्माण की समस्या परिश्रम, त्याग और साधना की समस्या है। इस परिश्रम-काल के बाद मनुष्य के जीवन में अवकाश-काल आयेगा, सम्भवतः इस शतान्दी के अन्त तक ही, जब किसी भी मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए तीन-चार घटों से ज्यादा काम नही करना पड़ेगा। श्राजकल श्रमिजात वर्ग ही श्रवकाश-भोगी है, इस वर्ग के सदस्यों को ही अधिकतर पढ़ने-लिखने की सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिसके कारण यह भ्रम उत्पन्न हुन्ना है कि कला त्र्यभिजातवर्ग की चीज़ है श्रीर श्रमिजात वर्ग के लोग ही कला श्रीर साहित्य के निर्माता. पोषक श्रीर पारखी हो सकते हैं। अभिजात वर्ग के अन्दर यह च्रमता उसके पास पर्याप्त अवकाश होने के कारण ही उत्पन्न हो सकी है। लेकिन पचास वर्ष के अन्दर सारा समाज ही त्राज के त्रमिजात वर्ग के समान त्रवकाश-भोगी हो जायेगा। तब श्रमिजात वर्ग की कला या कलाकार के श्रामिजात्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि तब कला-साहित्य की सर्जना या उसके सूद्धम सौन्दर्य को परख सकने का एकाधिकार किसी वर्ग-विशेष के पास नहीं रहेगा । हर मनुष्य तब श्रेष्ठतर कला श्रीर सूच्मतर ज्ञान की माँग करेगा। तब श्रवकाश के सदुपयोग की समस्या मानव-सम्बन्धों के बीच एक उच्चतर सामजस्य की समस्या के रूप में भी प्रकट होगी, ताकि मनुष्य ग्रपने फालतू समय को सहयोग की रीति से अपने श्राध्यात्मिक विकास के लिए सास्कृतिक मनोरजन द्वारा बिता सके । प्राचीन काल में कर्म-बीवन के कोलाहल से दूर उपवनों में ऋषि

श्राश्रम जहाँ होते थे, उस जमाने के मनीषी जीवन श्रीर जगत के रहस्यों की गाँठ खोलने के लिए श्रध्ययन-चिन्तन-परीचा करते थे। लेकिन श्रव समय श्राने वाला है, जब हर प्राम श्रीर नगर एक विशाल सम्कृतिक उपवन होगा, जिसमे श्रपरिग्रह श्रीर कठोर तप-साधना के मार्ग से नहीं बिल्क विशान श्रीर कला-साहित्य की उपलिध्यों से प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्राध्यात्मिक जीवन को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा। व्यक्तिवाद श्रीर श्रबुद्धिवाद का विशान-विरोध न हमें श्राज निर्माण की प्रेरणा दे सकता है, न कर्ल हमे श्रपने श्रवकाश का रचनात्मक उपयोग करने की च्रमता ही दे सकेगा। इसलिए नये भारत के निर्माण के लिए श्राजादी, जनवाद श्रीर शांति को सबसे मूल्यवान मानने वाली जीवन-हिंद में व्यक्तिवाद श्रीर श्रबुद्धिवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता।

श्राजादी, जनवाद श्रीर शांति को सबसे बड़े मूल्य मानने का यह मतलब कृतई नहीं है कि लेखक कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों को सामने रख कर साहित्य के नाम पर प्रचार-पोस्टर लिखें या पंचवर्षीय-योजना की प्रशस्तियों गाने वाला साहित्य तैयार करें।। इसका यह मतलब भी नहीं है कि साहित्यकार रूपगत प्रयोग बद कर दें या यह कि रूपगत प्रयोग साहित्य के विकास के लिए श्रानावश्यक समक्ते जायें। इसका यह मतलब भी नहीं कि किन्हीं ख़ास विषयो पर ही साहित्य रचा जाये। इन मूल्यों की स्वीकृत महान साहित्य की रचना का कोई चमत्कारी नुस्ख़ा भी नहीं है। ऐसा कोई सकीर्य श्रर्थ निकालना श्रानर्थकारी होगा। मैने जो प्रश्न उठाया है, उसका सम्बन्ध लेखक के विश्व-बोध तथा उसकी जीवन-हिट से है, इन ऊपरी बातों से नहीं।

हम लेखक विप्लवकारी घटनाओं और विश्व-व्यापी सघर्ष और परिवर्तन के द्रव्टा हैं। हास और प्रगति की प्रक्रियाएँ तेजी से चाल, हैं। जीवन के हर चेत्र में मानव-सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में आज़ादी, जनवाद और शांति यदि हमारी जीवन-दृष्टि, में सबसे मूल्यवान वस्तुएँ नहीं रहीं तो हमारी सहानुभूतियाँ व्यक्तिवाद या अबुद्धिवाद के ग़लत मार्गों पर भटक जायेंगी और हम गलत बातों के प्रति संवेदनशील और सही बातों के प्रति असंवेदनशील हो उठेंगे—जैसा कि हमारे कितपय प्रयोगवादी किवयों के सार्थ हुआ है—और हम जीवन के सत्य को वाणी देने में असमर्थ रहेंगे। जीवन में दुख-दर्द भी है और ख़ुशी भी और दोनों को समग्र रूप में चित्रित करना साहित्यकार का दायित्व है। लेकिन ऐसा न हो कि हम जीवन का जो अप्रस्व

#### २६४ • संकेत

है उसे सत्य श्रीर चिरन्तन मान ले श्रीर सत्य को च्रिएक श्रीर सामियक । श्राजादी, जनवाद श्रीर शांति जीवन को उसकी श्रामि सम्भावनाश्रों की दृष्टि से देखने के मूल्य हैं। सत्य का श्राग्रह है कि हम इस युग के ऐतिहासिक परिवर्तनों को समभें श्रीर युग की भावना को नयी प्रेरणा श्रीर नयी दृष्टि दें। तभी हम नये भारत के निर्माण में श्रपने साहित्य द्वारा रचनात्मक योग दे सकेंगे।



# गीतिका

## त्रायरलैएड के एक समुद्र तट पर • बच्चन

सिंधु का ख़िख्रुला-ख़िख्रुला तीर, अकम्पित नील मुकुर-सा नीर, यहाँ लगता है कोई छोड गया है उर की गहरी पीर!

### बहुत सूना लगता है • नरेन्द्र शर्मा

तुम जोगों के बिना बहुत सूना जगता है, तारों के सग रातों मेरा मन जगता है! सत्य चिरतन! हे श्रक्षय सौन्दर्य ! प्रेमघन! बिना तुम्हारे जगता है मैं निपट श्रकिचन! कब हम सब हों साथ, देखता हूं मैं सपने, श्राते याद बिरानों की बस्ती में श्रपने!

भाव-शून्य कर्त्तं क्य-निष्ठ हैं यहाँ तन्नधर, पीठ फेर कर्मठ बैठे हैं मुख-मन्न पर ! भाव-तत्त्व से यहाँ वितृष्णा है कोगों को, भोग रहे है तन से ये मन के भोगों को ! श्रपने-श्रपने स्वार्थ सभी के श्रपने श्राशय ! यह जिसकी देहली, नहीं है वह देवालय !

श्रहम्मन्यता का दीपक कर रहा श्रेंधेरा, तंत्र-शक्ति का केन्द्र लाल पत्थर का डेरा! यह काया का आलय, मायामय श्रिकारी! देव नहीं, खा रहा पुजापा स्वयम् पुजारी! खोटे सिक्के, छोटे लोगो की यह बस्ती, मंत्र-छुक्थ नयनो की इसमें है क्या हस्ती?

राम-विमुख माटी का पोषण तो अनिष्ट है, ध्यान-धारणा-युक्त शिवप-साधना इष्ट है! भाव, स्वम, कवपना स्वजन है, मेरे मन के, कही न ये भी छूट जायँ साथी जीवन के! इन अपनों के बिना बहुत सूना जगता है, तारों के सग रातो मेरा मन जगता है!

#### संध्या की लाली • शिवमंगल सिंह 'सुमन'

सध्या की जाजी सुमको पी छेने दो, जीवन का यह क्षण जी भर जी छेने दी. यह सूरज का सार-ध्यार जो भर चक्खो, घाँखों के अधरो पर उँगलो मत रक्खो. ध्यभी धाँधेरे को कुछ ज्योति बाँटनी है. इसकें बल पर सारी रात काटनी भर लो इसका राग पिया की पाती में, भर लो इसकी श्राग दिया की बाती में. भर जो इसका मद तारों की आँखों में, चींटो कुछ चींटे जुगन की पाँखों में. भर को शीतक-अवाला शशि के अचल में. परबाई भर को सरिता की कक-कक में, वीखा के तारों में राग-विद्याग भरो. मण्डप के नीचे सपनों की माँग भरो: तम के सागर में सम नौका सेना है. संध्या का संदेश उषा को देना है !

#### २९७ •• गीतिका • रमानाथ अवस्थी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा

#### उस समय भी ॰ रमानाथ अवस्थी

'जब हमारे सगी-साथी हमसे छूट जायँ, जब हमारे हौसजों को दर्द छूट जायँ, जब हमारे श्राँसुश्रों के मेघ टूट जायँ,

उस समय भी रुक्ता नहीं, चलना चाहिए !!

दूटे पद्ध से नदी की धार ने कहा।
'जब दुनिया तिमिर के लिफ़ाफ़े मे बन्द हो,
जब तम मे भटक रही फ़ूलों की गन्ध हो,
जब भूखे-श्रादमियों श्री कुत्तों में द्वन्द्व हो,

उस समय भी बुक्तना नहीं, जलना चाहिए ! बुक्तते हुए दीप से, तूर्जान ने कहा।

### चाँद उगो • सुमित्रा कुमारी सिन्हा

जग की साँक उदास आज तुम पतले चाँद उगो ! अपनी पैनी धार कटारी-सी तुम तनिक छुआ दो, काट कालिमा अमृत-हँसी की ज्योत्सना-बूंद खुआ दो, गहरी माँक घिरी मन की तुम केसर-चाँद उगो !

दिन भर तो जीवन-हजचल मे मैंने सिर न उठाया, मन में उठी हिलोर श्रधर तक पर स्वर एक न श्राया, बुट कर उठी उसाँसों मे से वकाकार जगो!

भछे रहें लिपटी सघर्षों के विषधर की बॉहें, चन्दन-वन-सी उगा चाँदनी की फैला दो छाँहें, श्रक्षत-फूल सहित तारों को पूजा माल लगो!

जग की साँक उदास आज तुम पत्र चाँद उगी !

#### सौगंध • बलवीर सिंह 'रंग'

बीत न जाय बहार माजियो मधुवन की सौगध !

न्यर्थ की सीमाओं में बन्द करो मत सुख की सुजम बयार, करेंगे सुमन किस तरह सहन तुम्हारा यह अनुचित न्यवहार ! इबे न श्लीण पुकार, मधुकरो, गुजन की सौगध,

विंहगों, क्रन्दन की सौगध!

परिजत बल के बल से कभी न होगा अपराजित इसान, करेगी भूखी-प्यासी घरा शांति की सौम्य सुरा का पान! उतर न जाय खुमार साथियो यौवन की सौगध,

सृजन-सजीवन की सौगध

वाटिका को कर सकती ध्वस्त तुम्हारी तनिक भयानक भूल देखती नन्दन वन के स्वम कटकाकीर्य पंथ की भूल ! पथ के बनो न भार, पथियो, कण-कण की सौगंध,

याज के क्षया-क्षया की सौगध!

## जैसे दूर कहीं जाना है ! • विद्यावती कोकिल

जैसे दूर कहीं जाना है!

मुक्ते सुहाते नहीं वस्त्र थे सुन्दरतर आभूषण, फीके जगते पूर्ण-चन्द्रमा फीके जगते पूषण, सिंख ! उस पार मेरा, मन-मानिक जैसे कि हैराना है।

दिन भर मैं करती तैयारी निश्चि भर बुनती सपने, कर्तन्यों से समय पूछती सपनों से बज अपने, नया बताजाऊँ कहाँ चकी कुछ कहना फुसलाना है।

कैसे बाँघूँ सग-सम्बन्धी कैसे कुटुम्ब-कबीला, कैसे बाँघूँ तीर-पडोसी अब चलने की बेला, कैसे बाँघूँ प्राणज-प्राणी अब तो बिलगाना है।

#### २९९ •• गीतिका • विद्यावती कोकिल

सुधि-सुधियाये देश मिलेंगे अन्तर परिचित प्राणी, उत्तर जायगी अब तक की सब अपनी करुण-कहानी, सोच-सोच कर पिछ्नी गाथा फिर क्या पछ्ताना है।

जिसकी झाँखों में भीना उस बाँकी छुबि का पानी, जिसने वह बाँसुरी सुनी है झौं वह छुन मस्तानी, उसको निपट झकेले पथ पर केवज पतियाना है।

जिस पथ पर सब प्रात छुटे-से खोये-से श्रकुजाते, मैं इक श्राहट पा जाती हूँ पग श्रागे बढ़ जाते, मौन इसी से हूँ कि शोर में दुष्कर सुन पाना है।

कुटुम्ब-क्रबीजा पूत्र रहा है कब तक फिर आया है ? पर मेरा तो उत्तर सिख तारों में भरमाना है ! सगे जनों से कैसे कह दूँ, सुभे न पहिचाना है।

जब रुकने का प्रश्न नहीं है चलना ही मजबूरी, चाहे जितनी तेज जहर हो चाहे जितनी दूरी, पाल सिधु में डाज दिया अब, फिर क्या सुस्ताना है।

कौन किसी के पथ की खाई भला पाटने वाला, अपना पथ भी श्राप बनाता श्रपनेइ चलने वाला, उतना-उतना चलना जिससे लौट नहीं श्राना है।

ना पथ का कोई नाम-रूप है, न कोई खास निशानी, ना कोई ध्वज श्रीर पताका, ना कोई चीन्ह-चिन्हानी, ज्ञान अधपका दीठि श्रधखुली भटक टोह पाना है।

प्रवत श्राँधियाँ, घना श्रंधेरा चलना ही बल मेरा, कोपड़ियों से श्रौंग महलों से लगा, किसी न टेरा, 'वही एक पथ, एक वही पथ हमने भी जाना है !'

#### बदलता अन्दाज़ • जमील मलिक

श्रव तजकरा-ए-गुल छोड भी दे. अब जिक्र न कर पैमानो का ! हकायक कहते है. सगीन यह दौर नहीं श्रफ़सानों का ! के साथे में डशरतखानो दुनिया को भुजा कर बैठे हो, ए. ऐश-ो-तरब के मतवाली श्रहसास भी है गुमखानो का ? यह दैरो-हरम की कैद भी क्या. इन जिन्दानों से बाहर आ ! मैदाँ ही ठिकाना है प्यारे. श्राजाद-मनश इसानी ना! इन पर भी बहारें आयेंगी यह दौरे-खर्जा तो जाने दो. इक रोज सितारा चमकेगा घॅ घलाये हुए बीरानों ना ! देखों कि वो सारे मेहनतकश बरसों की नींद से जाग उठे. समको की जमाना बीत गया, संसार था जब धनवानों का ! वो दिन भी कभी था जायगा, जिस दिन के तसन्वर में साथी, हर दिल में मचलता रहता है तुफ़ान नये अरमानी का। जो पी के बहक जाते हैं 'जमील' अब इनकी कोई सुनता ही नहीं, बद्बता जाता है अन्दाज मयख्वारों का, मयखानों का !

#### ३०१ • गीतिका • ठाकुर प्रसाद सिंह, विनोद शर्मा

#### एक संथाली ऋतु-चित्र • यकुर प्रसाद सिंह

पात करे फिर-फिर होंगे हरे! साखु की डाल पर उदासे मन उन्मन का क्या होगा? पात-पात पर श्रकित चुम्बन का क्या होगा? मन-मन पर डाल लिये बन्धन बन्धन का क्या होगा ? हासी के मोल लिये क्रन्दन क्रन्दन का क्या होगा? पात करे गालियो-गालियों बिखरे कोयले उदास मगर फिर-फिर वेगार्थेगी नथे-नथे चिन्हों से राहें भर जायेंगी, ख़ुलने दो कलियों की ठिठुरी ये मुहियाँ -माथे पर नयी-नयी सुबहे सुसकायेगी ! रागन-नयन फिर-फिर होंगे भरे. पात करे फिर-फिर होंगे हरे!

### पूनम का गीत • विनोद शमी

श्राज पूनम की सकोनी रात,

मेरे पास हो तुम!

बह रही पुरवाई भानों से भरी,
कह रही, ये क्षण नहीं फिर श्रायंगे!

व्यर्थ है यह सोच कक की बात का,

क्या पता हम फिर कभी मिल पायँगे!

श्राज कुळ सजोग की है बात,

मेरे पास हो तुम!

जिस तरह नम की सुजाओं मे सजज ,
चाँदनी यह रात फागुन की खिली!
ज़िन्दगी की मधुरता से घड़कती ,
मदिरता है बाहुपाओं को मिली!
कामनाओं के खिले जजजात ,
मेरे पास हो तुम!
धाज प्नम की सजोनी रात ,
मेरे पास हो तुम!

## **प्रथम किरए। प्यार की ●** राजेन्द्र किशोर

प्रथम किरण प्यार की निदेश पर हट गयी, श्रावनेले मॉँमी को साहिन पर छट गयी, नैया के पैयाँ हुए हगमग, नहरों की चुनरी फिसन गयी!

प्रथम किरण प्यार की
मञ्जबन पर छा गयी,
श्रबबेले माली को
गजब हँसी श्रा गयी,
हो गया सारा जग जगमग, तितली की चोली मचल गयी!

प्रथम किरण प्यार की खेर्ता पर कुक गयी, मौजी हखवाहे की दो पल गति रुक गयी, जुमाना अनजाना हुआ जगभग, प्राणों की बोली बदल गयी!

#### ३०३ •• गीतिका • सुरेन्द्र तिवारी

## संघर्ष में डूबे हुए का गीत • सुरेन्द्र तिवारी

श्राज राह में देख किसी को मुक्ते तुम्हारी याद श्रा गयी !

तुम तो न थे छेकिन लगता था-जाती है तसवीर तुम्हारी, सब कुछ था वैसा हो केवल पास न श्राने की लाचारी,

उभरे मन की निदया में डूबे कुछ भारी स्वर वशी के, फिर जैसे चाँदनी-भरी राहों को काकी धाग खा गयी!

> बहुत दिनों से जोने की उलफत में भुका दिया था तुमको, संघर्षों की चहुानों के नीचे सुका दिया था तुम को,

तुमसे कितनी दूर चला आया हूँ जीने की उलकान में, कोई एक अपरिचित द्याया सुक्ते अचानक आ बता गयी !

> बडे पहाड़ों के नीचे सुधियों की कोमल कलियाँ पनपीं, लगा कि जैसे एक दूसरी इच्टि और भी है जीवन की,

जिसे व्यस्तता की ज़जीरों से बाँधा या सवर्षों ने, इक्को-ब्रानडुकि धूल-भरी मन की चिनगारी झाग पा गयी!

#### नयी तॉमीर • तेग इलाहाबादी

श्रव से पड़ले भी इस महफले-रक्स में घुँघरुश्रों के छुनाके विखरते रहे, ज्ञाम के सुरमयी श्रॉचलों के तले रग बनते रहे, दिल संवरते रहे,

> मन्दिरों में खनकती रही घटियाँ, अर्साजदों के मिनारे उभरते रहे! मन्दिरों में

श्रव से पहले भी श्रास्त्रा के लिए श्रासमाँ की तरफ़ श्राँख उठती रही, श्रव से पहले भी हुस्ने-सफर के लिए

कहकर्शों की तरफ़ आँख उठती रही,

श्रव से पहले भी श्रवहाद के नुकताचीं एतकदात की बात करते रहे मन्दिरों में

बारगाहे-खुदावन्द में श्राज तक भीख के वास्ते हाथ फैले रहे, एक-जानिब उजाले की ख्वाहिश जिये कितने दिल श्रादमीयत से मैले रहे <sup>1</sup>

> दूसरी सिम्न इसान के खून से जीस्त के जाम पर जाम भरते रहे। मन्दिरों में

कितने पैग़म्बरों ने हर इक राह पर इक फ़रेबे-मुसलसल में उलका दिया ! मोत्तिबर रहनुमाओं ने धोके दिये ख़िज़-सुरत बुज़र्गों ने बहका दिया !

> वेदो-कुर्रान की चिक्कयों के तरे हक के सच्चे परिस्तार मरते रहे मन्दिरों में... ...

## स्केच

# 

सेठ जी ने जन्म भर सट्टा खेला है। सट्टेबाजी उनकी प्रत्येक सॉस में समा गयी है, इसीलिए अब जैसे मृत्यु से भी सेठ जी सट्टा लगाये हैं। पूरे चार महीने से वे जिस हालत में खाट से लगे हैं उस से तो मौत ही अच्छी! सारी देह डाक्टरों की सुइयों से छिंद गयी है। तरह-तरह की जाने कितनी सुइयाँ रोज लगती है। कोई और होता तो निश्चय ही कब का दूसरे लोक की यात्रा कर चुका होता, लेकिन सेठ जी को डाक्टरों ने जिन्दा रख छोड़ा है। सेठ जी की सांस चलती रहेगी तो चार डाक्टरों की रोजाना की आमदनी बनी रहेगी। इसीलिए हर प्रकार की सुइयों का प्रयोग कर के किसी तरह सेठ के प्राण निकलने से रोक रखें गये हैं।

सच तो यह है कि डाक्टर भी समभते है कि यह कागज की नाव जाने कब गल जाय। दूसरे दिन सेठ जिन्दा रह पायेंगे इस का विश्वास नहीं। अक्सर जब बहुत कष्ट बढ़ने पर सेठ जी आँखे मूँद लेते और तिनक भी नज्ज अपनी पटरी से उतर जाती तो शहर भर में शोर होने लगता—सेठ की हालत बिगड़ गयी है, किसी भी च्रण प्राणान्त हो सकता है। डाक्टर उदास हो जाते। घर में उनकी अन्तिम किया की तैयारी होने लगती। सेठ के बड़े लड़के दैनिक पत्र के 'रिपोर्टर' को टेलीफ़ोन करते कि वह थोड़ी देर मे कैमरे के साथ आ जाय! लेकिन सेठ यों मला कैसे मर जाते। इतनी बड़ी सम्पत्ति, जिसे एक-एक पाई जोड़ कर एकत्रित किया है, उससे इतनी आसानी से माया-मोह तोड़ लेना आसान नहीं था। सेठ के हाथ-पाँव बेकार हो चुके थे, वाणी भी 'फेल' हो चुकी थी, केवल आँखें काम की थीं और जब वे हल्की-सी कराह के साथ आँखे खोल देते तो लोग फिर उनके सूखे जीवन के प्रति आशावान हो उठते। अध्वनर का प्रतिनिध वापस चला जाता।

डाक्टर फीरन कोई सुई लगाते ऋौर सेठ जी की जीवन-डोर थोडी ऋौर खिंच जाती।

इसे मौत के साथ सट्टेबाजी ही तो कहेंगे न !

सेठ जी की सेवा-शुश्रूषा के लिए तीन नमें श्राती हैं। श्राठ-श्राठ घटे की पारी है। कोई भी ज्ञ्या श्रकेला नहीं होना चाहिए। एक नर्स की पारी होती है रात दस वजे से सुबह छु. बजे तक। रोज ही छुः बजे के लगभग दूसरी नर्स श्रा जाती है। तब वह सेठ जी को, उन के रोग-व्याधि को, उसे सौंप कर चली जाती है।

रोज ही प्रातः कोठी से निकलने पर उसे रास्ते में दो-चार ऐसे व्यक्ति मिलते, जो उस से सेठ जी का हाल पूछ लेते तो वह साधारण सा उत्तर दे देती — 'आज तो ठीक है।' नर्स सममती थी— इतना बड़ा सेठ हैं। शहर में अगर उन के इतने हितचिन्तक हैं तो इस में आश्चर्य क्या १ सेठ जी के प्रति लोगों की इस प्रकार चिन्ता देख कर उसे तिनक प्रसन्नता ही होती।

दो व्यक्ति चौराहे के पास वाले मिंदर के चौतरे पर बैठे प्रतिदिन नर्स की प्रतीचा करते रहते। पहले तो नहीं, परन्तु बाद में धीरे-धीरे नर्स को उन पर खीम आने लगी। प्रतिदिन ही वे बैठे मिलते। देखने में साधारण वेश-भूषा वाले ये लोग नर्स को देखते ही आदर से भुक कर खड़े हो जाते। उन में से एक आगे बढ़ कर पूछता, मेम साहब, कैसा हाल है सेठ जी का १९७

"वैसा ही है। आज तो ठीक है, देखों कल क्या होता है।" यही रोज़ का रटा-रटाया नर्स का उत्तर होता।

श्रीर नर्स श्रपने रास्ते बढ़ती, वे दोनों व्यक्ति हाथ जोड़ कर जैसे कुछ प्रार्थना करने लगते। नर्स एक बार उलट कर देखती श्रीर मुस्कुरा कर श्रागे बढ जाती।

उस दिन थोड़ी बूँदाबॉदी हो रही थी। सदीं भी कुछ ज्यादा थी। इसलिए पारी समाप्त होने पर नर्स ने रिक्शा मॅगवाया ऋौर उस पर सवार हो कर जाने लगी कि जाने किघर से वे ही दोनों सेठ के हितचिन्तक प्रकट हो गये। रोज़ की तरह ही पूछा, "मेंम साहब, कैसा हाल है सेठ जी का ?"

जाने क्यों श्राज उन का रिक्शे के दोनों श्रोर दैत्य की तरह खड़ा हो जाना नर्स को श्रच्छा न लगा। उसे तिनक मुँभलाहट-सी हुई। लेकिन श्रापने को रोक कर उसने कह दिया, "श्राज भी वैसा ही है।"

#### ३०७ •• मौत का सट्टा • श्रोंकार शरद्

सुन कर वे दोनों कुछ बुदबुदाने लगे, जिसे ऋाज नर्स सुन पायी । एक बहुत ही दीन बन कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था—'हे प्रभू ! सेठ जी जैसे ऋाज ठीक है तो कल भी ठीक ही रहें। यदि कुछ होना है तो परसों ही हो।"

श्रीर दूसरा कह रहा था, "भगवान मेरी सुन ले, जो करना हो कल कर या परसों के बाद !"

"कुछ नहीं मेम साहन ! ईश्वर सब का ख़याल रखता है। गगा माई किसी का बुरा नहीं करतीं,!" एक ने कहा श्रीर दोनों साथ-साथ दूसरी श्रोर चले गये।

नासमक्त की हॅसी हॅस कर नर्स ने रिक्शा बढ़ाने को कहा। नर्स को प्रति-दिन मिलने वाले ये दोनो व्यक्ति शहर के काफी परिचित गगा किनारे के महा-ब्राह्मण हैं। गगई और मुसई। इन दोनों का ही यहाँ ठीका है। पारी-पारी से। एक दिन का ठीका गगई का, दूसरे दिन का मुसई का, तीसरे दिन का गगई का, फिर मुसई का, फिर गगई का. और इसी कम से एक दिन गगई का एक दिन मुसई का होता है। दोनों ही अपनी-अपनी किस्मत की बाजी लगाये हैं। दोनो ही कामना करते हैं कि सेठ की मृत्यु उन की पारी मे हो। क्योंकि सेठ की मृत्यु उनके लिए बहुत महत्व की है। सेठ के पार्थिव शरीर के साथ उनकी किस्मत खुलेगी। सेठ जी पर उदाया हुआ क्रीमती शाल, गले में सोने की जजीर, हाथ में एक या दो कीमती नगों की ऑगूठियां और जो मिल जाय! हजार के आसपास की बात है। इसीलिए दोनों में से प्रत्येक चाहता कि उस की ही पारी में सेठ जी मरें तो इतनी आमदनी तो होगी।

यों तो रोज़ ही जाने कितने मरते रहते हैं श्रीर उनके मरने में कहीं पॉच, कहीं सात रुपये, बस परन्तु सेठ जी की मौत माने रखती है। बीसियों बरस बाद कहीं ऐसी कोई हस्ती मरती है।

गगई श्रीर मुसई लगातार चार महीने से रोज सेठ की पूछताछ कर रहे हैं। श्रमी श्रीर जाने कितने दिन सेठ जी खींच ले जायं । यहाँ इन दोनों के जाने कितने 'शोग्राम' सेठ जी खींचे ले जा रहे हैं।

गंगई की बेटी जवान हो गयी है। सेठ जी कृपा करेंगे तो इसी साल उसका ब्याह हो जायगा। सेठ जी की कृपा गंगई पर ही हो, इसके लिए प्रतिदिन गंगई की पत्नी पूजा-पाठ करके भगवान को फ़ुसला रही है।

मुसई ने भी सेठ जी की कृपा पर श्रपने गाँव वाले मकान की मरम्मत का 'प्रोग्राम' बना रखा है। मुसई के पर-बाबा का बनवाया यह मकान है। तब से श्राज तक तीन पीढियों में कोई भी ऐसा लायक मुसई के परिवार में नही निकला, जो एक पाई भी उस घर की मरम्मत मे ख़र्च करता। घर श्रव खरडहर हो गया है, सो श्रगर सेठ जी की कृपा मुसई पर हो जाय तो वह उस घर की मरम्मत नये सिरे से करवा कर कुल का सपूत कहलाये।

लेकिन सब की भी हद होती है। रोज रोज, नयी-नयी दवाइयाँ निकलती हैं ऋौर डाक्टर लोग उन का प्रयोग सेठ जी पर करके सफलता प्राप्त करते जाते हैं।

श्राधा जाडा समाप्त हो रहा है। शहर में जाने कितनी शादियाँ हो गयीं, लेकिन गगई की नेदी जैसी ही की तैसी रह गयी। उसके घर के श्रासपास से शहनाइयाँ बजती हुई निकल जाती है, जिन्हें सुन कर गगई की बेटी कानों में उँगली डाल लेती है श्रीर गगई की पत्नी दूने उत्साह श्रीर प्रेम से गगा जी से मनाने लगती है—'सेठ जी पर कृपा करो, हमारा उद्धार हो।'

लेकिन भगवान ने किसी जरूरतमन्द की कभी नहीं सुनी।

एक दिन दोनो ही घाट पर फुरसत से बैठे थे। गगई को कई दिनो से उदास देख मुसई ने कहा, "देख भाई, इतना मातम मनाने से क्या होगा। सेठ तो श्रपने समय से ही मरेगा। लेकिन 'श्रगर' तेरी यही हालत रही तो तू तो उन से पहले ही मर जायेगा।"

"क्या करूँ भाई ! घर में जवान बेटी का रखना, छाती पर पहाड रखना होता है।"

"तो क्या करोगे। सेठ को मार नहीं सकते। हाँ वेटी को मार सको तो मार डालो।"

"तो मैं कुछ कहता हूं ।"

"नहीं कहते तो क्या हुआ १ कोई रास्ता निकालो।"

"तुम्हीं क्तात्रों न रास्ता।"

"मेरा रास्ता तुम्हें मजूर होगा १'' मुसई ने शरारती निगाह से देखा।

"जो कहोगे मंजूर होगा। रानीगज मे एक लड़का देखा है, अगर इसी लगन में कर सको तो ठीक है नहीं तो कहीं वह भी न हाथ से निकल जाय। इसिल्प तुम जो भी राय दोगे करूँगा।"

# ३०६ • मौत का सट्टा • श्रोंकार शरद्

"तो एक काम करो । मैं तुम्हें श्रदाई सौ रुपया नकद देने को तैयार हूं । पैसा मेरे पास भी नहीं । न जाने कैसे प्रवन्ध करूँ गा । लेकिन बेटी जैसी तुम्हारी वैसी मेरी । हाथ तो उसके पीले होने ही चाहिएँ । मै रुपये का प्रवन्ध करता हूं । तुम इतना करो कि श्रपना हक सेठ पर से हटा लो ।" वाजी फेकने की तरह मुसई ने यह श्रन्तिम वाक्य कहा ।

"हक हटा लूँ । क्या मतलब १"

"यानी श्रदाई सौ सुभसे लो श्रीर बाकी का इन्तजाम करके वेटी का व्याह कर डालो । श्रीर बदले में तुम्हारी हमारी लिखा-पढी हो जायगी कि श्रगर सेठ तुम्हारी पारी में मरा तो भी हमारा ही हक होगा । सिर्फ एक सेठ का हक छोड दो, श्रदाई सौ कम नहीं होते । फिर क्या ठिकाना, शायद मेरी ही पारी में वह मरे, तब तो ये दाई सौ तुम्हें सुफ़्त के पड़े न ! जुश्रा ही समभ लो । सब काम ऐसे ही होता है जिन्दगी में !

गगई ने कागज लिख दिया। लेकिन इसे भी तीन महीने हो गये। डाक्टरों की तदबीरे कारगर हुई श्रीर मुसई के सुख-सपने चौपट होते दिखायी दिये। सेट श्रच्छे होने लगे। चार रुपये के टिकेट पर गगई द्वारा लिखा गया कागज मुसई के पास था, पर उसका कोई मोल न या श्रीर उघर तीन ही महीने में श्रदाई सौ के साढे तीन सौ हो गये थे। ऊपर से कर्जदार जान खाये था। इस लिए जिस दिन नर्स ने उसे बताया कि सेट की बीमारी ने पलटा खाया है, श्राज तबीयत उन की बहुत श्रच्छी है तो मुसई ने सिर पीट लिया। लेकिन श्रादमी वह काइयाँ था। दोपहर होते न होते उस ने एक दूसरे घाट वाले को फाँस लिया श्रीर तीन सौ स्वये मे श्रपना हक उसी चार रुपये के कागज पर उसे लिख दिया।

लेकिन सट्टा जिन्दगी का हो या मौत का एक दम सट्टा है। बुद्धि को या नैतिकता का उसमे कोई दख़ल नही। उस शाम जब वह उस घाट वाले को नर्स से मिलाने ले गया तो नर्स ने मुस्कराकर बताया कि उसकी म्राद बर आयी है और सेठ साहब चल बसे हैं।

लेकिन यह मुनते ही मुसई माथे पर दोहध्थड मार कर वहीं गली मे क्यों बैठ गया, इसे नर्स नहीं समभ सकी।

## स्र्वा बेल ● तेजबहादुर चौधरी

मगवत डेढ वर्ष का छोकरा, दुवला-पतला सीक से हाथ-पाँव, जिसके पटके हुए चूतड पर खाल की मुतियाँ, उसे जैसे मसान हो गया हो। सुस्त और उदास-सा, हरदम रोता रहता, उस की माता पुनिया अपने भगवत के लिए कभी मधुरा की जन्मधुट्टी, कभी बालसुधा, कभी अलीगढ की बाल-जीवन-धुट्टी, दो-एक शीशी आइप मिक्सचर की मंगा कर पिला चुकी थी। पर उसके हरे दस्तों में कभी नहीं हुई, वह और स्ख़ता जा रहा था। हल्का सा खुख़ार लिये उस की देह गर्म रहती। पुनिया, जब ऐसे के लिए ही लाड़ मे आ जाती तो उस का मुंह धोती, सिर पर तेल मसल कर बाल काढती, मुंह पर तेल का हाथ फेरती और वह रोता रहता, बीच-बीच मे कई बार उसकी नाक भी पोंछनी पड़ती, फिर आंखों में काजल लगाने के लिए उसके दोनो हाथ एक हाथ के पीछे दबा कर दूसरे हाथ से, उस की कस कर मिची आँखों में उँगलियाँ इस जोर से रगड़ कर काजल आँजती कि बच्चा बिलबिला कर घिषया उठता। फिर ओढ़नी के छोर को जीभ के थूक से तर कर फालतू लगा काजल आँखों के छोर से पोंछ देती। बच्चे को नजर से बचाने के लिए काजल की एक लकीर उसके उभरे हुए माथे पर लगाना न भूलती।

प्रातःकाल जब पुनिया उठती, तो रात भर के दो-चार गन्दे पोतड़े उस की खटिया के नीचे पड़े होते, भगवत कल से भी ऋषिक निढाल ऋौर हल्का लगता, यह नित्य की बात हो गयी थी। पुनिया उसे लिये-लिये ही चक्की पर जा बैठती, ऋौर ऋपनी एक छाती उसके मुंह में दे कर चक्की मे गल्ला डाल देती, दड़दडा कर चक्की चल पडती, ऋषेरे में उस के घोर का शब्द होता, उस की भोंपड़ी कराहने लगती, चक्की के घोर से बच्चा फिर सो जाता। कभी दाहिने हाथ से कभी बाये हाथ से चक्की को पौने दो घटे ठेल कर वह पीसने में तर, सूले से भगवत को फिर उन्हीं चीथड़ों पर सुला कर बाहर ऋाती, सुबह का उजाला हर चीज पर छाया हुआ रहता, सूरज की किरसों का स्वागत करने से पूर्व प्रत्येक

वस्तु स्तन्ध एव मौन धारण किये हुए रहती। सामने की सफेद ऊँची हवेली जिस में वहाँ के सब से बड़े रईस रहते थे, प्रथम किरण के पडते ही भक्तभका उठती—एक उस की भोपडी, जिस के पुराने बॉसों पर से गला हुआ फूस कही-कही से हट चुका था, और जिस पर लौकी की सूबी बेल की नसे-सी अब भी फैली पड़ी थीं। उसका भगवत भी इसी बेल की तरह सूख गया था।

दिन में भगवत को अपने पित शकर की गोद में थमाती हुई वह कहती, "का तुम्हारों ना है यो छोरा, अकि मेरेई मत्ये या को गू-मूत कन्नो है," फिर भगवत से कहती, "जा रे! अपने बाप के दिंगानी।" और शकर उसे लेते हुए कहता, "जाने सुसरों किनको है, मेरो होतो तो ऐसो होतो १ मर-मुराय के एक लग (तरफ) होय। एक हत्या ठाढ़ी कर राखी है याने।" बच्चा उसकी ओर देख कर फिर सुस्त हो कर सिर लटका लेता। कहने को तो शकर इतनी बातें कह जाता पर कहता ऊपरी मन से, फिर बड़े प्यार में आ कर उस के सिर पर हाथ फेरता और उस की माँ से कहता, "चौं री। या को बुट्टी पिवाई कि ना?" और उसे ले कर वैद्य को दिखाने चल देता।

जब वह उसे ले। कर दो-चार श्रपने जैसे लोगों के बीच हुक्का पीने बैठ जाता या दो-चार उसके यहाँ श्रा जाते श्रीर भगवत उसकी गोद में होता तो उन में से एक कहता, "श्रव तो यार ये श्रीरऊ सूख गश्रो, पहिले तो कुछ दीखत भी हो, श्रव तो हाड़ी-हाड़ चमकत हैं याके।"

कोई उस की टॉगों को देखता, कोई कमीज उठा कर पसिलयों को, कोई सिर ख़ू कर गरमाई देखता, पेट टटोलता। शकर को एक तसल्ली सी हो जाती कि उस के बच्चे के साथ उन की हमदर्दी तो है ही, चाहे ख्रीर कुछ न हो।

शाम होते ही भगवत रोने लगता, उधर पुनिया पानी-पत्ते में लगी होती, शकर कमाने-धमाने गया होती, ऋजीव परेशानी होती, घर के सामने लगी बेरी की तुड़ी-मुड़ी शाखा में रस्सी के सहारे एक टोकरे का भूलना डाल कर वह भगवत को उसी पर भूलने डाल देती।

एक दिन किसी की गाय का बछडा खुल गया और वह चौंकडियाँ भरता हुआ उस बेरी के पेड़ के नीचे भागा हुआ आया। पुनिया ने कट दौड़ कर कूले में से भगवत को उठा कर अपनी छाती से लगा लिया और बछड़े को पकड़ने आने वाले नन्दा कहार से बोली, "हमें ना लगती ये बाते अच्छी कि लबारे जानवर का बच्चा को ऐसेई छोड़ देख्रो हो, बालक-बच्चन को चोटचपेट लाग जाय, तुम्हारो का बिगरेगो, हियाँ बालकन की हत्या हवै जायगी।"

"श्ररी बोली रह । तेरेई बालक दुनिया से न्यारे ना हैं, तूई बडी बालक वारी बनी है ।" वह हॅसी में कहता हुआ निकल जाता, पर पुनिया फिर उसे कोसती रहती, "श्रीर हैना, मेरे-से बालक तो तेरे बाप के भी सात जनम न होयंगे, कहते उत्तन को सरम ना श्राती, बालक देखे ना होयं चाहे याने....."

पुनिया को जोर से बोलती हुई देख कर पड़ोस की नायन निकल आती और पूछती, "अरी का बात भई ?"

"भई का, इन को नास जाय, अपने डगरा-टोर खुले छोड़ देत हैं, इन के जाने कोई मरो चाहे दबो, बीरन-बालक तो सभी के हैंगे, लाग जाय चोट निकल जाय दम, का किर लेख्रोंगे इन को ?" नायन सिर हिलाती हुई जब चली जाती तब अपने भगवत को और भी अधिक जोर से छाती से चिपटा कर उससे कहती, "में न मरन दूँगी अपने लाल कूँ।"

फिर बैरन रात आ जाती। इधर मगवत का टिटियाना शुरू होता, उधर दिन भर की थकी-माँदी पुनिया की आँखों में नींद के मारे कॉटे-से गडते, बार-बार उस छोकरे को हिलोरे देती रहती, उस के मुँह में छाती देती, कभी थपथोरती, फिर औँघती हुई बेकार उसे चुप कराने की कोशिश करती और वह चुप न होता। उधर शकर बाहर पड़ा ख़रींटे भरता होता, उसे तब अपने शकर पर भी क्रोध आता और रोते भगवत को छोड़ कर वह चुपके से शकर के पास जा कर उसे जगाने को होती, फिर सोचती दिन भर इस ने अपने हाड़-गोड़ तोड़े हैं, पसीना बहाया है, क्यो जगाऊँ श और वह लौट कर भगवत को थपथोरने लगती। अत में बड़ी मुश्कल से उसे नीद आती।

रात को जब शकर की आँखे खुलती, भगवत सोता हुआ होता, उधर थकी-मॉदी पुनिया भो बेसुघ होती, दीये की हल्की रोशानी भोपडी को उजाला देती, वह उठता और पुनिया के पास आ खडा होता—अलसाया और प्यासा। पुनिया सोयी हुई होती, पुनिया की पसिलयों पर दोनों स्तन प्रत्येक सॉस के साथ ऊपर-नीचे होते, बालों की लटे इधर-उघर बिखरी रहती, गले में मूँगे की माला, चॉदी की पतली हॅसली भी स्तनों के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी ऊपर-नीचे उठती-बैठती। बच्चे की एक टॉग उसकी टॉग पर घरी होती। शकर चाहता कि पुनिया के हाथ पकड कर उसे उठा दे, पर सोचता बच्चा फिर जग जायगा, सारी रात रोता है और वह बाहर लौट आता, उस का शरीर भारी मारी हो उठता।

सामने चाँदनी में रईस की हवेली मकमका रही होती ऋौर उसकी ऋपनी महेंपड़ी पर सूली लौकी की बेल, गले फूस पर उसी तरह फैली होती।

# नरोत्तम बाबू

कौशस्या अवक

नरोत्तम बाबू अपने नये मकान में आकर बढ़े प्रसन्न हुए । पहले वे साठ रूपया माहवार देते थे, यह मकान तीस ही में हाथ आ गया । फिर यह उन के मित्र शर्मा के मकान के एकदम निकट था । शर्मा की बीबी शान्ता सलीके वाली और सुघड़ थी । काम-काज में चुस्त और रख-रखाव में निपुण । नरोत्तम बाबू को 'माई' कहती थी । यह मकान भी उसी ने दूंद कर ले दिया था । नौकर दूंदने में भी नरोत्तम बाबू ने उसी की मदद चाही । शान्ता ने उन्हें तसल्ली दी कि फिक की कोई बात नहीं, नौकर मिल जायगा । जब तक न मिले, हमारे यहाँ खाना खाइए ।

शान्ता कोशिश करे और कुछ नतीजा न निकले, यह कैसे हो सकता था? जल्दी ही नरोत्तम बाबू को एक अञ्छी महाराजिन मिल गयी—साफ-सुथरी और ख़श शक्ल । खाना भी अञ्छा पकाती, लेकिन वर्तन मलने से उस ने इनकार कर दिया । लिहाजा वर्तन और माङ्र्-बुहारी के लिए महरी रखनी पड़ी । बीस रुपये महाराजिन लेती और तीन महरी और इस तरह तेईस रुपये मे उन्हें दो नौकर मिल गये । कुछ दिन अञ्छे गुजरे, पर धीरे-धीरे नरोत्तम बाबू को उस महाराजिन से शिकायत रहने लगी । एक-दो बार उन्होंने शान्ता से भी महाराजिन को बदलने का जिक किया । शान्ता ने उन्हें सममाया कि आज कल नौकरों का मिलना मुश्किल है, फिर साफ-सुथरे और होशियार नौकर किस्मत से मिलते हैं । और उसने पूछा कि नरोत्तम बाबू को महाराजिन से आखिर शिकायत क्या है ?

"श्ररे मुक्ते रोज एकाघ रोटी ज़्यादा खिला देती है।" नरोत्तम बाबू ने सान्ता के बार-बार पूछने पर कहा।

इस पर एक ज़ोर का ठहाका पडा। शास्ता ने कहा, ''ऋरे माई, ऋप हो को खिलाती है या किसी और को ?'' "यों भी परेशान करती है। स्राप नहीं जानतीं, बड़ी तुनकं-मिज़ाज है।" "मुक्ते तो स्रच्छी लगती है। ख़ैर, स्राप जानिए।"

श्राखिर एक दिन किसी छोटी-सी बात पर नाराज होकर नरोत्तम बाबू ने महाराजिन को छुट्टी दे दी । नौकर श्रानुपस्थिति मे वे दूध-डबलरोटी पर गुजारा करते । शाम को शर्मा उन्हें पकड़ ले जाते श्रीर दोनो दोस्त इकट्ठे खाना खाते ।

शान्ता ने श्रपने सभी परिचितों को नरोत्तम बाबू के लिए नौकर देखने को कह दिया। श्रपनी महरी श्रीर महाराजिन से भी नौकर ढूँढ़ लाने को कहा। एक दिन एक बूढ़ा श्रा हाजिर हुआ।

"सलाम हुजूर <sup>।</sup>" . . नरोत्तम बाबू चौंके ।

"क्या बात है <sup>१</sup>"

"हुजूर आप के यहाँ बावचीं की ज़रूरत है <sup>१</sup>"

**'है** तो ।"

श्रीर बातचीत शुरू हुई । बूढ़ा पहले रेलवे मे काम करता था, श्रब रिटायर हो गया था। दो तीन जवान लडिकयाँ थी उस की, जिनकी शादी उसे करनी थी, इसलिए इस बुढ़ापे में नौकरी करने को मजबूर था। बात-चीत से सभ्य श्रीर समभदार लगा। पगार की बात हुई तो उस ने कहा, "हुजूर, जो श्राप पहले देते थे, वही मुमें दे दीजिएगा। सारा काम करूँगा। काम श्राप देख सकते हैं।"

"देखो बाबा," नरोत्तम बाबू बोले, "क्या देते थे, उस की बात छोड़ो, तुम क्या लोगे, यह बात करो।"

"हुजूर बीस रुपया दे दीजिएगा ।"

"देखो बाबा, तुम सब काम करोगे—खाना पकाना, भाड़ू देना श्रीर बर्तन मलना, हम तुम्हें श्रठारह रूपया दे देगे। एक ही बात करते हैं, ज्यादा बात करने की हमारी श्रादत नहीं।"

बूढे को ज़रूरत थी, वह मान गया।

नरोत्तम बाबू को साठ रुपये किराये के बदले तीस का मकान पा कर इतनी खुशी न हुई थी, जितनी तेईस रुपये के दो नौकरों के बदले अठारह रुपये का एक ही नौकर पाकर हुई। बिना कुछ परेशानी के दूसरा नौकर मिल गया और वह भी पहले से सस्ता। अपनी व्यवहार-कुशलता पर उन्होंने स्वय ही मन ही मक अपनी पीठ ठोंक ली।

चारपाई पर बैठे किसी नये नौकर से बात-चीत कर रहे हैं। जुस्त, गोरा-सा नौजवान था, काफी समभ्रदार लगता था। साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए था। नरोत्तम बाबू के पहले नौकरों और उनके वेतन में जो 'तरक्की' होती रही, उस का इतिहास भी वह आस-पास से जान जुका लगता था, क्योंकि जब नरोत्तम बाबू ने वेतन की बात चलायी तो बड़े आदर से (जिस में शरारत और हल्का सा व्यग्य भी शामिल था) कहने लगा—

"साब, आप अनेला आदमी है, आपका काम भी ज्यादा नहीं। हम आप को एक ऐसा छोकरा ला देगा जो काम भी अच्छा करेगा और पगार भी कम लेगा"

जब नरोत्तम बाबू ने पूछा कि कितनी कम पगार पर वह छोकरा काम करेगा तो उस ने कहा, "कुछ दे देना साव —पॉच, सात ।" श्रोर वह चला गया।

शान्ता ने पति की त्रोर मुड कर कहा, "यदि नया छोकरा काम भी करे श्रौर पॉच-सात श्रपने पास से दे तब नरोत्तम भाई को तसल्ली हो, नहीं चार-छ: दिन बाद वह भी चला जायगा।"

इस पर शर्मा ने एक जोर का ठहाका लगाया, पर नरोत्तम बाबू के आशावाद में कोई फर्क नहीं पडा।

तब से नरोत्तम बाबू उस छोकरे के इन्तज़ार में हैं। डेद महीने से ऊपर हो गया है, वह नौकर उन्हें तसल्ली दे जाता है कि बस अब वह छोकरा आया ही चाहता है। उस के न आने के लिए कभी कोई बहाना बना देता है, कभी कोई। नरोत्तम बाबू उसी के चक्कर में कई नौकरों को इनकार कर चुके हैं। सुबह दूध-डबल रोटी और शाम को कभी स्वय रोटियाँ सेकते हैं और कभी शर्मा पकड ले जाते हैं।

वे अपने दिल को यह कह कर तसल्ली दे लेते हैं और निराश नही होते कि हर अच्छी चीज पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पडती है।





# कोरे एव्टों को श्रंकित होने दो !

99

#### मजित कुमार

#### ३१ जनवरी १६४४

नया साल तीस दीन पुराना पड गया। नया दिन भी रात के इस दस बजे तक पहुँच कर बाईस घटे पुराना हो गया है। श्रीर पेशानी पर हल्की-गहरी रेखाश्रो वाला यह व्यक्ति १ यह भी तो इस ससार में लगभग बाईस वर्ष पुराना हो चुका है।

यह कमरा, यह मेज, रोशनी ऋौर दीवारें—यह सभी कुछ पुराना है ऋौर प्रतिच्च्या तेजी से पुराना होता जा रहा है।

तो क्या प्रत्येक वस्तु की समस्या यही है कि वह नयी से पुरानी होती चलती है शतो क्या इस समस्या का हल यह है कि पुराना पड़ने से बची, नया बने रहने का यत्न करो।

ऊपर से देखने पर तो समाधान ठीक जान पड़ता है। सच ही लगता है— 'नये बने रहो।'

लेकिन इस ऋछूती श्रौर कुँवारी कापी को तो देखो। श्रमी इसका एक भी पृष्ठ पूरा रॅगा नहीं गया। श्रमी तो यह सारी की सारी कोरी पडी है। कापी श्रौर उसके पृष्ठ बोल सकते तो क्या वे कोरा पड़े रहना पसन्द करते १ कभी नही! ये पृष्ठ तो चाहते हैं कि रॅगे जायॅ श्रौर खूब रगे जायॅ १ श्रागे के नये पृष्ठ घडकते हुए दिल से श्रमजान श्रौर श्रप्रत्याशित 'लिखावट' की प्रनीचा करें।

'प्रतीचा' का स्पदन श्रौर 'रजित' होने का पुलक !

इसिलए । माथे पर चिन्ता श्रों श्रोर बढ़ती हुई वय की छाप लिये हुए नवयुवक ! इस बात से क्यों व्यप्र हो कि श्रव प्रतिपल पुराने पड़ते जाश्रोगे । जीवन श्रोर समय की लिपि को श्रपने बचे हुए कोरे पृष्ठों पर क्यों न श्रकित होने दो ! श्रोर इस सारे बीच वर्तमान का वह स्पदन सुनते रहो जो कानों में

निरतर मन्त्र-सा फूँकता है---'ग्रो श्रोल्ड एलाग विद मी। द बेस्ट इज यट हु बी। द लास्ट श्राफ लाइफ फार व्हिच द फस्ट वाज मेड !'

मित्र ! आनेवाले प्रत्येक च्या के साथ वयस्क होते चलो । पुराने होते चलो ! जो 'सर्वश्रेष्ठ' है—वह अब भी 'होने को' है । िम्मिको मत कि 'सब कुछ' वुममें से व्यक्त होकर तुम्हें रिक्त किये जा रहा है । डरो मत कि 'बहुत कुछ' वर्तमान होकर तुम्हें अतीत बनाये देता है । याद करो, याद करो—'अतिम जिसके हेतु प्रथम का निर्माण हुआ था…'

कोरे पृथ्ठो को अकित होने दो।

#### २० फरवरी १६४४

यों दूसरों की तो मैं जानता नहीं, जानता भी होऊँ तो बहुत जोर देकर कहने का अधिकार मुक्ते नहीं है। अपनी बताता हूँ कि 'जबान पर चढ़ गयी और दिल में समा गयी' किवताओं ने अक्सर मुक्ते बड़े संकट से उबारा है। जब-जब दुख का सागर मुक्त पर उमड़ा है और मैं असहाय होकर छुटपटाया हूँ, इन किवताओं ने मेरे ओठों पर उमर कर मुक्ते सान्त्वना दी है। ऐसे च्यों में अपनुभव किया है कि ये किवताएँ मेरी अपनी हो गयी हैं, क्योंकि इनमें मेरी अपनी वेदना ने अभिव्यक्ति पायी है, मेरी निजी पीड़ा इनमें कलक सकी है। ऐसे च्यों में इन बहुत-सी किवताओं को मैंने बहुतेरे अर्थ दिये हैं, इन्हें तरह-तरह से समका है।

श्रीर दूसरी श्रोर, इन कविताश्रों ने मुभमें श्रजब भाव भरे हैं, श्रनुभूतियों के वे जादू-द्वार मेरे सम्मुख खोले हैं जिनसे मै शायद श्रपरिचित ही रह जाता यदि मै इनके सम्पर्क मे न श्राता। बहुत सी कविताएँ, बहुत से मधुर स्वर, श्रनिगति काव्य-पिन्तयाँ जब-तब मेरी चेतना को समृद्ध करती रही हैं। उन सबका लेखा-जोखा क्या कभी सम्भवंहै ?

हॉ, दो-एक चित्र श्राज भी बड़े स्पष्ट हैं। यह बात दूसरी है कि उन्हे याद करके व्याकुलता बढ़ जाती है। लेकिन ख़ैर इसको कोई क्या करे!

तीन व्यक्ति हैं—सतीश, श्रोंकार श्रीर श्राजित। साइकिलों पर पैडिल मारते हुए काफी रात गये कमी जमुना बिज, कभी सिविल लाइंस से लौटते में गा रहे हैं, सतीश खास तौर से—

ब्रिटक रही है चाँदनी मदमाती उन्मादिनी

## ३१६ •• डायरी • अनित कुमार

केंजगी मौर सजाव छे कास हुए हैं बावरूं

पका ज्वार में निकल राशों की जोडी गयी फर्लॉंगती। वस्त्राटे में बॉक नदी की जगी चमक कर कॉकती।

यो ही, जुलाई-स्रगस्त या नवम्बर-दिसम्बर या साल के किन्हीं दूसरे महीनों में, हॉस्टेल के कमरे में सुबहर-शाम स्टोव पर पानी गर्म हो रहा है, बहुत से लोग है, बहसे करते हैं, फगड़ते हैं, मन में मैल ले स्राते हैं—फिर साथ-साथ चाय पीते हैं, हॅसते-बोलते स्रौर कहकहे लगाते हैं। बार बार पिक्तयाँ याद की जाती है—

बहुत दिनो बाद खुला श्रासमान, निकली है धूप हुश्रा खुश जहान ! दिखी दिशाएँ, मलके पेड़, चरने को चले ढोर, गाय, भैंस, भेड़, खेलने लगे लडके छेड-छेड़, लडकियाँ घरो को कर भासमान !

श्रीर...श्रीर यह क्रम बरसो चला किया है, लेकिन श्रब...

त्र्याह । वे दिन क्या सचमुच बीत गये । श्रेब क्या वे रातें कभी न लौटेंगी १ श्रेब क्या कविता सुनकर दिल कभी जोर से न धड़केगा। कविताएँ पढ़कर क्या तिकयों के गिलाफ कभी श्रॉसश्रों से तर न होगे १

कौन...कौन देगा उत्तर इन प्रश्नो का श्री मेरे पहले के स्पर्श-सवेद्य हृदय शबोलो, कुछ तो कहो । क्या अब केवल इतना ही शेष रह गया कि:

> तट पर रख कर शख-सीपियाँ चला गया हो ज्वार हमारा मन पर मुद्रित छाड गया हो सुख के चिह्न विकार हमारा !

#### २८ फरवरी १६४४

यह लड़की भी ख़ूब है। बीउ ए० का इम्तहान देने को कहती है, घुँघराले बाल हैं—ऐसी भी क्या छोटी होगी । श्रदे, तीस न सही, पच्चीस साल की उम्र होने से तो कोई सन्देह नही है। श्रद्धल को क्या पड़ी थी, लेकिन मित्र ने कहा "भई, हिन्दी-विन्दी बतादो। बेचारी बड़ी दुखी है, कुछ श्राता ही नहीं इसे।"

यों श्रवुल हिन्दी-विन्दी बताने लगा, बिल्क उलाटे खुद वही उसे ऊटपटॉग बाते बताने लगी। एक दिन पूछने लगी कि श्रवुल उन्नाव में क्यों रहता है, उसे डर नहीं लगता वहाँ १ हाय, कितना सुनसान है, शेर वगैरा आ जाते होंगे वहाँ पर । वह एक-दो बार, लखनऊ जाते में, उन्नाव से गुजरी है तो उसे बड़ा भय लगा है।

ब्रतुल ने मुस्करा कर पूछा, "शेर देखा भी है ब्रापने ?"

उसने प्रतिवाद किया, ''वाह ! देखा क्यों नहीं ! सरकस में कई बार देखा है।"

इस पर अरुल बाबू को कोई बात सूभी ही नहीं। ओंठो में ही कुछ अनभुना कर उन्होंने कहा, ''श्रच्छा जी, पुस्तक खोलिए, आज 'सच्ची वीरता' वाला निबन्ध पढ़ डाला जाय।''

मुक्तसे ऊपर लिखी सारी कहानी उन्होंने बतायी तो मैने पूछा, "क्यों जी ! तुम तो बड़े सरकश बनते हो। चुप कैसे रह गये ?"

श्रतुल बाबू ने बताया कि उन्होंने कहना जरूर चाहा था कि उन्नाव मे रहते तो सचमुच जगली शेर हैं, लेकिन युंघराले बाल वाली लड़कियों के सामने श्राते ही वे सरकस के पालतू शेर हो जाते हैं।"

मुक्ते बेइंक्ट्रियार हॅसी आ गयी—''ब्रेबो अतुल । बबर शेर और भावुकता । यानी तुम और प्रेम । कल्पनातीत है भाई, कल्पनातीत ।''

श्रद्धल बाबू श्रोठो में भुनभुना कर या तो श्रपनी सहमति जताते रहे या शायद प्रतिवाद करते रहे हो, मै जान नहीं पाया।

#### २३ मार्च १६४४

"घर में लोग कहते हैं कि यह मुसरा ग्यारह-ग्यारह बजे रात तक कहाँ गायय रहता है। मैं, भाईसाहब । आपको क्या बताऊँ कि बेकारी में इसान कहाँ-कहाँ घूमता है, क्या करता है। वह तो ऐसी जगह खोजता है, जहाँ उसको जानने वाला कोई न हो, दोस्त-श्रहबाब न हो। बस, श्रकेले गये, चुपचाप बैठे रहे, खुद ही कुछ सोचा किये, हॅसे, गुनगुनाते रहे और जब लौटने का समय हो गया तो उठकर श्राये, सो रहे।"

लल्लन बाबू ने इस तरह की बातें कहीं तो मुक्ते लगा कि आँखो में आँसू भर आयेंगे। मेरे सम्मुख मानो पहली बार बेकारी का स्वरूप स्पष्ट हुआ। बेकार का दोस्त कीन है, बेकार के लिए सान्त्वना क्या है, बेकार व्यक्ति का मन आखिर काहे में रमे ?—यही तो पूछा था उन्होंने। फिर अपने आप हॅसकर कहने लगे "आपसे क्या पूछना। इन सब बातो का मला कोई उत्तर है!" लल्लन बाबू जानते नहीं थे, उत्तर था। ऋौर मैंने दे भी दिया। उन के प्रश्न का एक ही उत्तर ऋाजकल हम सब के पास है: 'मौन ।'

#### ६ जून १६४४

"जब कभी ऐसा सुयोग त्रायेगा कि पेड-पौधों से अपने घर को शोभित कर सकूँ तो मैने सोच रखा है कि अमलतास और गुलमुहर ज़रूर लगाऊँगा"—धीर से मुक्ते वनस्पतिशास्त्र के एक विद्यार्थी मित्र ने बताया।

मैने पूछा, "क्यो भाई, क्यो १ दुनिया मे तमाम पेड़-पौधे हैं। दुम से अधिक परिचय और किसका होगा। इन सहस्रों मे से भला दुम ने थे दो क्यों चुने १"

वनस्पतिशास्त्र के विद्यार्थी, मेरे मित्र, बोले—"इन दोनों की बहार कुछ, श्रीर ही है। एक गहरा पीला, दूसरा सुर्ख। इन फूलों के गुलदस्ते ड्राग-रूम में सजाऊँगा। एक कमरे में वसती पर्दे, पीले रग से पुती दीवारें, वसतागमन के चित्र—हाँ, ये सब होगे।" एक श्रजब श्रदाज़ से मुस्करा कर मित्र ने गुनगुनाया 'पीले फूल कनेर के।'

उत्तर मे मैं भी मुस्कराया। पूछा उन से—"और प्यारेलाल! दूसरे कमरे में ?" स्वप्नाविष्ट से इन मित्र ने बताया, "पिंक दीवारें! यू ऋडरस्टैंड पिंक!— गुलाबी, गुलाबी! स्रोह! लाल टेपेस्ट्री! श्रीर रगीन सोफे के बीचो-बीच वाली गोल मेज पर सुर्ख़ फूल! जादू, महज जादू!"

"ऐसा १" मैने अचरज किया।

"श्रौर क्या । वे फूट पड़े, "सुधि में सचित ' क्यो भाई श्राजित, सुधि में सचित क्या ?

'वह साँभा की जब...' मैने लुक्रमा दिया।

"हॉ, हॉ! 'मुधि में सचित वह सॉम कि जब रतनारी प्यारी सारी में तुम प्रारा मिली गुलमुहर तले।..." गाने का प्रयत्न करने के पश्चात् दोस्त ने एक सर्द श्राह भरी।

"हैं! यह क्या ?"—मै घबराया। इधर-उधर दृष्टि डाली। कही कुछ न था। बस, इमलोग टहलते हुए पार्क के भीतर जाने वाली सुनसान सड़क पर श्रा पहुँचे थे।

उन्होंने बड़ी स्त्रात्यमीयता से मेरा हाथ दबाया, "देखो ग्रजित । तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो । वह स्त्रमलतास देख रहे हो न ।"

#### ३२२ 🐽 संकेत

"कहाँ <sup>१</sup>" मैने अचकचायी निगाह घुमायी।

"वो साहब के बंगले में श्राजित ! उन की लड़की रोज शाम को कुसीं डाल कर श्रमलतास के नीचे बैठती हैं। श्राजित, मैं उसी से शादी करूँगा। श्रीर सुनो, शादी के बाद सुबह वह वासती साड़ी पहनेगी श्रीर शाम को लाल 'रतनारी प्यारी सारी में'...'' मित्र भावावेश में श्रा गये।

"श्लौर मान लो, वह तुम्हारे कहे के श्रमुसार कपड़े पहनने से इनकार कर दे तो ?" मेने विनोदपूर्वक पूछा ।

इस पर मित्र मचल गये श्रीर देर तक मचले रहे।

## ११ जुलाई १६४४

एक आलीशान कोठी है।

उस तक पहुँचने वाली सड़क के दोनों श्रोर ऊँचे-ऊँचे पेड़ खड़े हैं। कोठी के सामने इधर-उधर टहल कर पहरा देती हुई बन्दूक है—हॉ, उसे बन्दूक ही कहिए। दरवाजे से भीतर जाने के पहले लम्बा-चौड़ा पॉवपोश पड़ता है श्रौर हैट टॉगने का प्रभावशाली स्टैंड।

कोठी के भीतर घुसते ही ऊँची दीवारों पर नीचे की श्रोर लगी कलाकृतियाँ श्रौर चमकदार-सुनहरे छुल्लो पर टॅगे हुए भारी ख़ूबस्रत पर्दें मिलते हैं। तत्पश्चात लम्बे चौड़े कमरे, दमकती हुई रोशनियाँ, गूँचते हुए कूलर श्रौर भर्राते हुए पस्ते। फूलो-सचे गुलदस्ते, महगे क्रालीनो से दके फर्श। सुरुचि के साथ स्वारे गये ड्राइग, डाइनिंगि श्रौर स्लीपिग रूम। श्रितिथ-कच्च। श्राधुनिक फर्नीचर, श्राधुनिक स्नान गृह। पालिशयुक्त दरवाचो मे क्रीमती शीशे। एक पर्दा, दूसरा पर्दा। सब श्रोर पर्दे, सूमते, बलखाते लहरो सरीखे लहराते पर्दे। पर्दे ही पर्दे।

इस कोठी मे मुफे डर लगता है। इस मे रहने वाले मुफे प्रिय हैं, पर इसे देखते, इस में जाते, इसमें चलते-फिरते मुफ मे भ्य जागता है। तभी तो मै यहाँ की प्रत्येक वस्तु से फिफकता-सहमता हूँ। इसलिए नही कि यहाँ के रहने वाले डरावने हैं, बल्क इसलिए कि यह कोठी मुफे डराती है—इस की भव्यता, विशालता, इस के वसन-श्रावरण, इस का श्राडम्बर—यह सब मुफे कुठित करते हैं। श्रीर शार्यद इसीलिए मुफे कभी कभी लगता है कि यहाँ वस्तुएँ ही वस्तुएँ हैं, व्यक्ति नहीं।

#### २० अक्टूबर १६४४

गार्ड की तीखी सीटी श्रीर इजन के कर्कश भोंपू की श्रीपचारिकता के बाद गाड़ी धीरे-धीरे खिसकी । हाथ में कड़ुए तेल का श्राधा भरा श्रद्धा लिये एक दुबला-पतला व्यक्ति पायदान पर पैर रख कर डिब्बे में दाख़िल हुआ। पानी से तरबतर, मैला कुरता-पायजामा, सिर पर चिपकी मैली दुपल्ली टोपी।

ये महाशय डिब्बे मे आ कर सीट पर पैर रख कर, घुटने मोड़, मुझे हुए घुटनों को हाथों से बॉध, सर्दी से बचने का यत्न करते हुए-से बैठ गये।

गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर ऋागे बढी ही थी कि उन्होंने ऋास-पास बैठे लोगों को सम्बोधित कर किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। दो-तीन-चार, ऋास-पास बैठे लोग दत्तचित्त हो कर सुनने लगे।

डिब्बे के बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था, भीतर ये महाशाय श्रपनी बगल में कड़ए तेल का श्रद्धा रखे न जाने कहाँ का किस्सा सुना रहे थे—

"कान का मैल निकालने वाला आया। बोला—'आपके कान मे बड़ा मैल है। मैल ही नहीं, गोलियाँ है।' बेचारे सीधे-साधे आदमी थे। बोले—'अच्छा निकालो भाई, हम भी देखें कैसे दाने हैं हमारे कान मे।'

श्ररे भैया, उस ने निकालने शुरू कर दिये तो सरसों के बराबर पञ्चीस-तीस दाने निकाल कर रख दिये।"

( एक सज्जन ने जो अब तक तटस्थ थे, अचानक किस्से मे दिलचस्पी ले कर सूत्र जोड़ा—''काले-काले होगे, सख्त।'')

तेल के अब्दे वाले ने दूने उत्साह के साथ बताया—''हॉ मैया, सुनो तो । अब भगड़ा पड़ा। मैल वाला कहता—'हमारे तीन रुपये नौ आने हुए । कान से पचीस गोलियाँ निकलीं हैं, हाँ। बेचारे बड़े बुरे फॅसे। काफी तकरार के बाद दो रुपये दे कर पिंड छुड़ाया।

"ऐसे ही ये जूते वाले हैं। 'तल्ला लगवालो, तल्ला लगवालो। दो आने में तल्ला लगवालो।' मैने कहा—'चलो भाई, दो आने में तल्ला लगा जाता है, हम भी घिसे हुए जूते में लगवा ले।'

"ऋरे, वह तो इधर-उधर ठोंक-ठाक कर सवा दो रुपये माँग बैठा। हम बोले—धत्तेरे की। ऋटाई छाने का जूता छौर सवा दो रुपया तल्ला लगवायी। हम तो न देंगे।...मगर लड-भगड़ कर उस ने एक रुपया ले ही लिया।

"ऐसे ही ये ससुरे कानपुर के कुली हैं। उस दिन बम्बई से एक घोबी आया

कहीं श्रीर जा रहा था। कुली से बोला—'यह गठरी गाड़ी मे रख दो।' कुली ने चुपचाप गठरी तो डिब्बे मे रख दी, लेकिन जब घोबी ने चवन्नी निकाल कर इथेली पर रखी तो त्यौरी चढा कर बोला—'दो रुपये होंगे बरेठे।'

लो, बात ही बात में गाली-गलौज होने लगी। पुलिस वाला स्त्राया। उस बेईमान ने भी कुली के ही पच्छ की बात कही।

गाड़ी रंग गयी, मगर मसला न सुलभा। कुली ने बढ़ कर घोबीराम की गरदन नापी—'जाते कहाँ हो १ मजदूरी दिये जाश्रो चुपके से।' हार कर एक रुपया निकालना ही पड़ा। चवन्नी मूजी कुली पहले ही ले चुका था।" (कहानी का यह हिस्सा मौलाना ने यों सुनाया मानो वे ख़ुद धोबी हो श्रौर कुली को बीस श्राने उन्होंने ही श्रापनी गाँठ से दिये हों।)

इस बीच मौलाना के श्रोतागण दूसरी-दूसरी बातों में लग गये थे। मौसम, बरसात, बाद श्रौर घरबार की फुटकर चर्चा होने लगी थी। श्रपनी श्रोर किसी को भी श्राकृष्ट न पाकर मौलाना किंचित हतप्रभ हो थम गये। कुली वाला किस्सा उन्होंने ज्यो-त्यो पूरा किया। फिर चुप हो रहे।

दो मिनट बाद वे त्र्रॉले मूंद कर विचारों में डूबे से दिखें। ...

वर्षा-मीगे रेल-पथ पर फिसलती-सी ट्रेन क्कती श्रीर शोर मचाती हुई बढ़ी जा रही थी। निकट श्रीर दूर के दृश्यों को भरती हुई बूँदों ने घुँघला बना दिया था।

हिब्बे के भीतर बैठे मौलाना ने उस टोपी को सुधारा जो भीग कर उन के सिर पर पहले ही चस्पा हो चुकी थी। फिर उन के श्रोठों में हल्की-सी हरकत हुई, फिर तिनक-सी मुस्कान फैल गयी। मैं ने बिलकुल जान लिया कि मौलाना ऊँघ नहीं गये हैं, बिल्क इस समय श्रपने श्रापको, वे ही दिलकश कहानिया सुना रहे हैं, जिन्हें डिब्बे वालों ने नही सुना। मेरे मन में तीन इच्छा जगी कि मौलाना के पास जा कर बैठूं श्रोर उन से कहूं कि मैं मैं तो उत्सुक हूं उन तांगे वालों, गवैयों श्रीर कुंजिइनों की बाते सुनने के लिए, जिन का किस्सा श्राप इस समय श्रपने मन में छेड़े हुए हैं।

पर, इसी सोच-विचार में, भमाके से बरसते हुए पानी के बीच गाड़ी स्टेशन पर इक गयी ऋौर उस 'बुलबुल-हजार-दास्तान' को हसरत भरी निगाह से देखते हुए मुक्त को प्लेटफार्म पर उत्तरना पड़ा।

# र मिन्स • कुछ मनोरं जक संस्मरण

मामा वरेरकर

# कृष्ण ग्वालियर महाराज की भूषा मे

मेरा पहला नाटक 'कुज बिहारी' है जो रंगमच पर खेला गया। मैं तब रत्नागिरी के पोस्ट आफ्रिस मे २० रुपये का सिंगनेलर था। यह नाटक पहले किरलोस्कर नाटक मडली ने लिया था। पर जब किरलोस्कर साहब को मालूम हुआ कि नाटककार २०) मासिक पाने वाला सिंगनेलर है तो इसी बिना पर उन्होंने नाटक रद कर दिया। फिर जब 'स्वदेश हित नाटक मडली' रत्नागिरी आयी तो वह उस बिल्डिंग मे ठहरी जहां मेरा एक मित्र मी रहता था। उस के पास मेरे नाटक की पाएडुलिपि थी। वहीं वह नाटक पढ़ा और पसन्द किया गया।

इस बात को छै महीने बीत गये। नाटक मडली धूलिया (खादेश) में थी जब अचानक मुक्ते बुलावा आया और मैं छै महीने की छुटी ले कर वहाँ गया। पर नाटक खेलने की नौबत नहीं आयी। मेरा क्तगड़ा हो गया और मैं वापस चला आया।

यह १६०८ की बात है। उस जमाने में नाटकों में ख़ब गाने श्रौर नाच होते थे, मैने श्रपने नाटक में गाने कम किये तो गाने वाले नाराज हो गये। मैं पदों के बदले सेट देना चाहता था, इस पर भी मालिक तैयार नहीं हुए। ख़ैर मेरा पहला नाटक था, इन सब बातों पर मैंने समभौता कर लिया पर एक जगह श्रा कर गाड़ी श्रटक गयी।

बात यह थी कि उस जमाने में महाराष्ट्र के स्टेज पर कृष्ण और बलराम को जिस वेश-भूषा में उतारा जाता था, वह वृन्दावन के कृष्ण की नहीं, खालियर के महाराज की थी। वहीं बड़ी पगड़ी वहीं तग पायजामा और वहीं घुटनों से नीचे आता ऑगरजा। स्त्रियों की पोशाक भी उचकुल की ब्राह्मण महिलाओं ऐसी होती। मैं लड़कपन ही से इस पोशाक के विस्त था। मेरे पिता जी मुक्ते बड़ी बड़ी दूर नाटक देखने ले जाते थे जब मैं उन से पूछता कि कृष्ण् तो मुकुट-किरीट-कुएडल पहनते थे, यह बड़ी पगड़ी नहीं तो पिता जी कहते कि यह सब जो तुम देख रहे हो गलत है। मेरी बड़ी साध थी कि मेरे नाटक के कृष्ण् मुकुट-कीरीट-कुएडल में सुशोभित हों और नगे बदन पर धोती पहने और गोपियों की भूषा ब्राह्मण् महिलाख्रों की सी नहीं, वृन्दावन की गोपियों-सी हो। मालिक इस परिवर्तन पर तैयार न हुए। मेरी उम्र उस समय चौबीस-पचीस वर्ष की थी। ख़ून गर्म था। में ख्रड़ गया कि नाटक होगा तो उसी भूषा में जो मैं चाहता हूं, नहीं तो नहीं होगा!

मैं चला श्राया। रत्नागिरी को जाते हुए मैं बम्बई रका, तभी मित्र को कम्पनी का तार मिला कि उन्हें रोको। वे मुक्त से मिले। उन्होंने समक्ताया कि श्राप इतनी छोटी-सी बात पर इतना श्रच्छा चॉस।क्यों गॅवा रहे हैं। मै ने कहा, 'जो बात श्रापके लिए छोटी है, मेरे लिए बडी है।' मित्र बीच मे पड़े श्रीर समकौता हो गया—कृष्ण ने मुकुट किरीट पहना पर श्रॅगरखा भी रहा श्रीर स्त्रियों की भूष, वृन्दावन की गोपियो-सी हुई।

श्रपना वह पहला नाटक मुभे ड़ेढ़ वर्ष बाद देखना नसीब हुआ।

गोविन्द बल्लभ पंत

ठोकर के फूल

सन् १६२० ईसवी के दिसम्बर की बात है। मेरठ में सुप्रसिद्ध 'व्याकुल भारत नाटक कम्पनी' का निर्माण हो रहा था। नाटक की सब से पहली नौकरी मैं ने वहीं की थी। भारत के अनेक अन्तरप्रान्तीय कुशल कलाकारों का वहाँ सगठन था। हिंदी महाभारत के विख्यात चित्रकार श्री तेजेंद्रकुमार मित्रा कम्पनी के आदि-नाटक बुद्धदेव के पर्दे बना रहे थे। हजार कैंडल पॉवर का बल्ब जल रहा था, फर्श पर पर्दा बिछा हुआ था। सहकारियों ने उस पर सरेश-मिश्रित जिक्क हुइट पोत कर उसे रकेंचिंग के लिए तैयार कर दिया था। पर्दे के पास ही

अनेक प्रकार के रगों के प्याले और घी-घा कर बुरुश रख दिये गये थे। समीप ही हिस्की के एक ख़ाली केस पर मित्रा बाब चारकोल की बत्ती हाथ में लिये किसी गहरी चिता में निमझ थे। कदाचित किसी उलभान को सलभा रहे थे। फिर उन्होंने सिगरेट की सफेद बत्ती के साथ चारकोल की काली बत्ती का विनिमय कर लिया । वे सिगरेट पीने लगे । इसी समय कोई आवश्यक समाचार ले कर मै उन के पास जा रहा था। उस सदेश से उन को प्रसन्न देखने की जल्दी में मेरा सतलन खो गया श्रीर मेरे पैर की ठोकर से रोज टिट का प्याला क्रदक गया। वह कर्ण-कार पर्दे पर छोटे-बड़े विदुश्रो को बिखराता हुन्ना दर तक चला गया । मै सहम कर जहाँ-का-तहाँ खड़ा रह गया । पर्दा बहुत जरूरी था । में लजा श्रौर श्रात्म-ग्लानि से वहीं घरती पर गड़ गया । सोचने लगा, मेरा यह शलत कदम थोड़ी देर में सारी कम्पनी में फैल कर मुक्ते बदनाम कर देगा। ज्यो में मेरे मस्तिष्क से न-जाने कितने युग दौड गये। मैने चित्रकार की तीव्रमर्त्यना के लिए साहस भरा. लेकिन मेरे आशचर्य का पारावार न रहा जब मैने मित्रा बाबू को नाचते हुए पाया। सिगरेट फेंक, चारकोल की बत्ती उठा कर वे चिल्लाये—'शाबाश!' मै अपनकचा कर उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने फिर समर्थन किया-'हाँ, बिलकुल ठीक । यह गाँठ बडी देर से अवरुद्ध थी।' बिजली की गति से उनका हाथ पर्दे पर नाचता हुआ चला जा रहा था।

मैंने पूछा, "कैसी गाँठ ?"

उन्होंने बिना मेरी त्रोर देखे जवाब दिया, "चित्र एक मानसिक सृष्टि है। कैनवस पर उतरने से पहले वह मानस में पूर्णता पाता है। मै बड़ी देर से उसे मन में खोल नहीं पा रहा था। तुम्हारी इस ठोकर से द्वार खुल पडा।"

"श्राप मुक्ते बना रहे है।"

"नहीं, तुम्हारी ठोकर ने इस उपवन के पर्दे पर देखो तो कैसे सुन्दर फूल खिला दिये हैं।"

सचमुच मैंने देखा, रोज टिंट के तमाम धन्बो पर फूल विकस उठे थे। बड़ी तेज़ी से मित्रा बाबू पर्दें पर स्केचिंग करते चले जा रहे थे, एक-एक रेखा सारे चित्र के साम्य में थी, कोई भी विंदु भरती का न था। मैंने फिर देखा, फूल की बेल अपनी पूरी वास्तविकता को ले कर उस फलक पर उतर आयी थी। प्रकृति और कल्पना के उस विवाह पर मैं मुन्ध, मौन खड़ा रह गया। मैंने पूछा, "क्या नाटककार के लिए भी ऐसा ही अन्तर्दर्शन अपेद्यित है १"

#### ३२८ • संकैत

मुस्करा कर मित्रा बाबू बोले, "मुक्ते क्या मालूम ? मैं रंग श्रीर रेखा की बात जानता हैं।"

"शब्द मी तो भावना का ही वाहक है। नाटक भी तो एक चित्र-काव्य है।"

"हो सकता है। मैं केवल इतना ही कहूँगा जब विचार श्रीर पार्थिवता की सिंध होनी है तो ठोकर में फूल पेदा हो जाते हैं।"

राम कुमार वर्मा

## पहला पहला ग्रभिनय

सन् १६१७ की बात है। तब मैं सिहोरा के मिडिल स्कल में दसरी अंग्रेज़ी ( सातवीं कचा ) का विद्यार्थी था। मेरे पिता जी उस समय सिहोरा ( ज़िला जबलपुर ) के तहसीलदार थे। मेरे अप्रज जबलपुर के रार्बट्सन कालेज में पढ़ते थे और छुट्टियों में सिहोरा आये थे। जब वे छुट्टियाँ समाप्त होने के पूर्व ही वापस जाने लगे तो मैने उन से इस का कारण पूछा । उन्होने बताया कि जबलपुर मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सप्तम अधिवेशन हो रहा है, जिस में प्रस्तुत किये जाने वाले नाटक के वे मैनेजर हैं। मुक्ते नाटक से तो रुचि थी ही, मैने उन के साथ चलने का श्राग्रह किया । मेरे जाने की इच्छा के मूल में एक बात श्रीर थी। भाई साहब से मुक्ते मालूम हुन्ना था कि त्र्रिघिवेशन के त्राध्यन्त प० रामावतार पारडेय, एम० ए० हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि एम० ए० की डिग्री सारे देश की सब से ऊँची पढ़ाई समाप्त करने पर मिलती है। उसके पूर्व मैंने किसी एम० ए०को न देखाथा। मेरे बोल-मस्तिष्क ने कुछ ऐसी कल्पना कर ली थी कि एम० ए० पास करने के बाद आदमी किसी दूसरी तरह का हो जाता होगा। शायद उस की ऋगॅले कुछ बड़ी हो जाती होगी, या उस के मुख पर कोई अन्य विशेषता आ जाती होगी। अपने इस कौत्हल को शान्त करने के लिए मैं पढ़ रामावतार पाएडेय एम० ए॰ को देखना चाहता था। मेरे जाने की तैयारी देख कर मेरा श्रनुज रामानुग्रह भी हठ करने लगा कि भइया, श्रगर तुम षाद्भोगे तो मै भी जाऊँगा। बड़े भाई साहब दोनो को ले जाने के लिए तैयार नहीं

थे। उन्होंने कहा कि मै दोनों को तो साथ नहीं ले जा सकता। कोई एक चल सकता है। अपना काम बिगड़ता देख कर दिन भर मैने 'अनुग्रह' की न जाने कितनी ख़िशामद की। उसे अनेक प्रलोभन भी दिये। शायद उसे मिठाई भी खिलायी और समकाया कि तुम न चलो। मुक्त से काफी मात्रा में मिठाई स्वीकार कर अनुग्रह ने अनुग्रह पूर्वक मुक्ते अनुमित दी कि अच्छा अब आप जा सकते हैं।

नाटक देखने की इच्छा तथा किसी एम० ए० को देखने का कौत्हल, ये दो बाते मेरे जबलपुर जाने का कारण बनी। उस वर्ष ऋषिवेशन मे दो नाटक प्रस्तुत किये जा रहे थे। खडवा का एक एमेचर क्लब श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 'कृष्णार्जुन युद्ध' का ऋमिनय करने को था और दूसरा नाटक, जिस के सयोजक मेरे ऋप्रज थे, श्री बदरी नाथ मह का 'चन्द्रगुप्त' था। श्री मह के नाटक मे विद्रोही सेनापित रणधीर की भूमिका थी। रणधीर राज्स का सहयोगी था। चाणक्य ने राज्स के सभी साथियों को बन्दी कर लेने की आजा दी थी। रणधीर ऋपनी पत्नी और ऋपने बारह वर्षीय पुत्र के साथ बनो में घूमता फिरता था। जो लड़का रणधीर के पुत्र की भूमिका में उतर रहा था, उसके पिता का द्रान्सफर नाटक ऋमिनीत होने के पूर्व किसी ऋन्य स्थान को हो गया और वह लड़का नाटक से एक-दो दिन पूर्व ही बाहर चला गया।

श्रव हमारे भाई साहव के सामने उस चरित्र के श्रमुरूप श्रिभनेता खोजने की समस्या श्रायी। उन्होंने बहुत यत किया, पर उस पात्र के श्रमुरूप कोई छोटा लड़का न मिला। तब उन्होंने मुक्त से कहा कि कुमार, तुम क्यों न सेनापति-कुमार का श्रिभनय करो १ तुम्हे केवल एक ही वाक्य तो कहना है—'मॉ मुक्ते प्यास लगी है, मेरा कठ सूख रहा है।' जब रणधीर श्रपनी पत्नी से बात कर ले तो तुम उस की पत्नी का श्रॉचल पकड़ कर बार-बार कहना—'मॉ मुक्ते प्यास लगी है।' यही वाक्य तुम्हे दो-तीन बार कहना है।

मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं रंगमच पर आर्फ । मुक्ते भाई साहब की बात बहुत पसद आयी और मैं कुमार का पार्ट करने के लिए तैयार हो गया, यद्यपि मेरे मन मे पहली बार रगमंच पर आने तथा विशाल जनसमूह के सामने अभिनय करने की हिचक थी। सभी अभिनेताओं को अपने पार्ट अच्छी तरह से याद थे, इसलिए मेरी रिहर्सल कराने की आवश्यकता न समभी गयी। भाई साहब ने मुक्ते दो एक बार 'माँ। मुक्ते प्यास लगी है!' कहने का ढंग समभा दिया।

जिस दिन श्रमिनय प्रस्तुत किया जाने वाला था, उस दिन मैं भी सज्जा-ग्रह में गया। मैंने देखा, भाई साहब का एक मित्र (बेनी) जनाने कपड़े पहन रहा है। भाई साहब ने मुफे समफाया कि इन्ही का श्रॉचल पकड़ कर तुम्हें कहना है—'मॉ मुफे प्यास लगी है।' मैं समफता था कि रणधीर की पत्नी सचमुच कोई महिला होगी। किन्तु सन् १६१७ में कोई भी स्त्री रगमच पर श्राना श्रपमान-जनक समफती थी। श्राज भी फीमेल-पार्ट के लिए नाटको के सयोजको को जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, उन से सभी परिचित है।

मैने सेनापित-कुमार की वेश-भूषा धारण की। चूड़ीदार पायजामा श्रीर श्रचकन पहन कर मै तैयार हो गया। किन्तु मुक्ते उस लड़के को 'मां' कहने मे श्रत्यधिक सकोच हो रहा था। प्रत्येक बालक श्रपनी माता को श्रत्यन्त श्रादर श्रीर स्नेह की दृष्टि से देखता है। मै तो श्रपनी माता जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। मेरा मन इस बात को स्वीकार न कर सकता था कि बेनी को मां कह कर सम्बोधित करूँ!

नाटक प्रारम्भ हुन्ना। वह दृश्य न्नागया, जिस में मुक्ते न्निमिनय करना था। रणधीर न्नौर बेनी के साथ में भी रगमच पर पहुँचा। पड़ाल दर्शकों से भरा हुन्ना था। मैं पहली बार ही रगमच पर उतरा था। मैं घबरा-सा गया। कुन्न समक्त में नहीं न्नाता था कि क्या करूँ। रणधीर का न्निमिनय करने वाला कुराल कलाकार था। उस ने सफलता पूर्वक न्नपना न्निमिनय किया। मैं न्नपना वाक्य न कह पाया। पर्दें के पीन्ने सें 'प्रॉम्पटर' बार-बार चिल्ला रहा था कि कहो माँ मुक्ते प्यास लगी है। पर मैं उसी सकोच में था कि बेनी को माँ कैसे कहूँ १ कभी मैं रणधीर की न्नोर देखता, कभी बेनी की न्नोर नैसे ही मेरी दृष्टि दर्शकों की न्नपार भीड़ की न्नोर जाती, मुक्ते न्नपनी विचित्र स्थित पर उलक्तन-सी मालूम होती। इस उलक्तन में सचमुच मुक्ते प्यास लग न्नायी। रणधीर ने मुक्ते सकेत देने के लिए कहा कि 'बेटे । तुम बोलते क्यों नहीं १ तुम्हे भी तो प्यास लगी होगी १' मैंने न्नात्यन्त स्वाभाविक दग में जोर से कहा—'मुक्ते प्यास तो लगी है, पर इसे माँ कैसे कहूँ १ यह तो बेनी है ।'

मेरे इस वाक्य को सुन कर दर्शक-गण बड़े जोर से हॅस पड़े | दर्शकों के क़हक़हों और तालियों की सम्मिलित ध्विन से पडाल गूँज उठा और लाचार हो कर पदी खींचना पड़ा | मेरे माई साहब ने रगमच पर आ कर सुक्ते दो तमाचे लगाये और मैं मुँह फुलाकर एक कोने मे जा बैठा | मैंने माई साहब से फिर कहा—'मैं बेनी को माँ कैसे कहता ?'

# ३३१ •• उत्तरा श्रीर मुँछें • उपेन्द्रनाथ श्रश्क

नाटक असफल रहा और उस की असफलता में मेरा भी समुचित योग था। आज जब मै उस घटना का स्मरण करता हूं तो स्वयं हॅसता हूं, किन्तु उस समय मैने अत्यन्त स्वाभाविक ढग से अपने सकोच को व्यक्त कर दिया था।

उपेन्द्रनाथ अश्क

# उत्तरा स्रोर मुंछे

कहते हैं कि सियार की मौत जब आती है तो वह शहर की ओर भागता है, सामाजिक कार्य-कर्त्ता का सिर जब खुजलाता है तो उसे नाटक खेलने की स्फती है। मैं उन दिनों अपने नगर की एक धार्मिक-सामाजिक सस्था का नया-नया उपमंत्री हुआ था, जब मुफे भी कुछ ऐसी ही स्फी।

मैं जिस कालेज में पढ़ता था वह आर्य समाज के उस पच्च से सम्बन्धित था जो प्रत्येक लिलत-कला को वैदिक युग का विरोधी समभता था। नयी नयी उम्र, नया-नया जोश और कुछ कर गुजरने की लगन। लेकिन कालेज में न कंसर्ट हो, न नाटक, न किन सम्मेलन! लड़कों को पूर्ण ब्रह्मचारी बनाना अधिकारियों का आदर्श, इसलिए कोई युवक कुछ कर गुजरना चाहे तो उस के लिए अपने कालेज और समाज के बाहर हाथ-पैर मारना जरूरी था। दुर्भाग्य से मैं उन्हीं मन्द-माग्यों में से एक था।

मै कुछ कविता भी करता था। नाटक बड़े अच्छे लगते थे। 'न्यू एलफ्रेड कम्पनी' तथा मास्टर रहमत की अपनी कम्पनी के एक दो नाटक लड़कपन में देखें थे। सिनेमा घर शहर मे नया-नया खुला था। उसके प्रोप्राइटर को गाँठ लिया था और हर फिलम देख आता था। कालेज के उस रूखे वातावरण में कैसे मन लगे और मन था कि कुछ कर गुजरने को बेक्ररार, सो एक शाम जा कर शहर के महावीर दल का सदस्य बन गया।

उन दिनों पंजाब के शहरों मे दल की बड़ी धूम थी। हमारे धर्म-शिचा के प्रोफेसर तो उसे उपेचा से 'बन्दर-दल' कहते थे, पर क्योंकि उन्हें बुरा लगता था, इसीलिए मुक्ते अञ्छा लगता था और शायद अन्तर्मन मे उन्हें चिढ़ाने के विचार ही से मैं उस दल का सदस्य हो गया था। अब सोचता हूँ तो पाड़ा हूँ कि सिर्फ यही बात न थी। दल की सरगिमयाँ विस्तृत थीं—शहर में जितने मेले होते, उस मे दल के सेवक सेवार्थ ट्यूटी देते थे, रामलीला की शोभायात्राश्रो में जुलूस के श्रागे सैनिकों की तरह पाँव से पाँव मिलाते चलते श्रोर रामलीला के मैदान मे रामलीला की व्यवस्था करते। वार्षिक उत्सवों श्रोर घार्मिक कथाश्रों में बड़े-बड़े पखे मलते श्रोर सज्जनों श्रोर देवियों को पानी पिलाते श्रोर जन्माष्टमी के श्रवसर पर एक नाटक खेलते। मैं स्कूल के दिनों में स्काउट रहा था। मुमें महावीर दल की वर्दी श्रोर कवायद श्रीर जुलूकों के श्रागे सैनिकों की चाल से चलना बड़ा भाता था। फिर महावीर दल का सदस्य बन कर शहर की श्रिषकाश सरगिमयों में बिना टिकट, बिना कष्ट भाग लिया जा सकता था। मैं सदस्य बना तो महावीर दल ने एक किव-सम्मेलन श्रीर नाटक करने की सोची। मैं उपमन्त्री बना तो यह भार मेरे ही कधों पर पड़ा।

दल के पास श्रपने पर्दें थे। स्वयसेवकों की कमी न थी, बल्कि नाटक के दिनों में स्वयसेवक बढ़ जाते थे। थियेटर हाल तो नहीं था, पर सनातन धर्म समा का (कि दल जिसके अधीने था) चारदीवारी से घिरा अहाता था। इस में स्वयसेवक चौबीस घटो में तख्तों और बॉसों की सहायता से स्टेज बना कर उसे पदों से लैस कर देते थे। मैं दल के दो-एक नाटक पहले भी देख चुका था। दल के नाटकों का आयोजन सुके बड़ा आसान लगता था! इसलिए जब सुके जन्माष्टमी के अवसर पर 'वीर अभिमन्यु' खेलने का आदेश मिला तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।

इच्छा तो मेरी यही थी कि मै स्वय एक धार्मिक नाटक लिखूं ऋौर वह दल के मंच पर खेला जाय, पर कई बार कोशिश करने पर जब मैं नाटक लिखने मे सफल न हुआ तो कई कागज ऋौर कापियाँ फाइने के बाद मै ने यही तय किया कि राषेश्याम कथावाचक का नाटक 'वीर ऋभिमन्यु' ले कर उसके संशोधन-परिवर्षन पर ही सतोष कर लिया जाय!

किन्तु पहलीं कठिनाई यहीं पेश त्रायी । दल के सदस्य, जैसा कि मैंने पहले कहा, लगभग त्रानपढ़ थे । 'वीर त्रामिमन्यु' नाटक उन के विचार में उन का धार्मिक-प्रनथ था त्रोर उसकी एक लाइन भी काटना पाप था । लेकिन मन्नी पढे लिखे थे, उन को मैंने समभायां कि नाटक के त्रारम्भ ही में नाटककार ने त्राप्रेकों की दासता का सुन्त दिया है, नटी कहती है—'यदि हमारे वीर नलवान का सुन्त कर श्रोताजनों में वीर-रस भज़क त्राप त्रीर यह रसिक समाज

वीर-समाज हो कर ब्रिटेन सरकार की श्रोर से ब्रिटेन के शतुश्रो का मुँह तोइने के लिए बैटलफील्ड में पहुँच जाय......' ये वाक्य श्राजादी की लड़ाईं लड़ने वाले काँग्रेसियों को श्रावरेंगे। दूसरे एमेचर रगमच की श्रावरयकताश्रो को देखते हुए कुछ नाच, गाने श्रोर दृश्य कटने ज़रूरी हैं। यद्यपि मन्त्री महोदय ब्रिटेन सरकार वाली लाइन को नापसन्द न करते थे, उन्हें विरोधी संस्था—सेवासमिति का भय था, जिस में बहुत से काँग्रेसी थे, इसलिए उन्होंने नट नटी का सारा प्रकरण ही काट दिया श्रोर नाटक में भाग लेने की इच्छा रखने वालो की एक सभा खुला कर यह सम्भा दिया कि उपमत्री नाटक में जो काट-छाँट करेगा उसे वे स्वय देखेंगे श्रोर पास करेंगे तब नाटक होगा। यह भी समभाया नाटक को छोटा करना जरूरी है ताकि दो-तीन बजे तक समाप्त हो जाय। पूरा किया जायगा तो पाँच बज जायंगे।

मैने नाटक को अञ्च्छी तरह पढ़ा श्रौर न केवल उसमे काट-छॉट की, बल्कि अपने उस जोश में कुछ सम्वाद भी बढ़ाये श्रौर दो-चार जगह कुछ कविताएँ काट कर अपनी श्रोर से जोड दी। नाम तो राधेश्याम ही का रहा, पर मेरे श्रह श्रौर शौक की पुष्टि हो गयी।

यहाँ तक कोई वैसी कठिनाई पेश न त्रायी, लेकिन जब भूमिकात्रों के वितरण का सवाल त्राया तो लगा जैसे मैने भिड़ के छत्ते को छेड़ दिया है। अभिमन्यु की भूमिका में कौन उतरे-इसी बात को ले कर भगड़ा उठ खड़ा हुआ। दल की नाटक मडली मे दो अभिनेता अभिमन्य का पार्ट करना चाहते थे-दोनों दुकानदार थे। एक कपड़े का दूसरा लकड़ी-कोयले का-न्त्रीर दोनों की उम्र. पचीस से तीस वर्ष के बीच में थी। जब कि अभिमन्य केवल पन्द्रह-सोलह का था। बहमत बजाज के पत्त मे था। उसका नाम था-निक्का-वह न केवल दल का सरगर्म सदस्य था, बल्कि दल के बैरड का सचालक भी था. बॉसुरी बजाने मे उसका शहर भर में कोई सानी न था ऋौर वह पहले भी दो बार वीर अभिमन्यु की भूमिका में उतर चुका था। था तो नांटा, नाक भी उस की चपटी थी श्रीर शारीर भी दोहरा था, पर उसके बाल घॅघराले थे श्रीर रगमच पर वह जोश से सिर हिलाता तो बड़ा अच्छा लगता। मेरी एक ही आपत्ति थी--नाटक खेलने का व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण जो मुक्ते बड़ी और श्राधारभूत लगती थी-वह यह कि उस की उम्र श्रिमिन्य के नहीं उस के पिता त्रप्रजुन के बराबर थी। स्त्राज जब मै देखता हूं कि मॅजे हुए स्त्रमिनेता उन नायकों की भूमिकात्रों में त्रभिनय करते हैं, जहाँ उनका पोता होना चर्हिए श्रीर दर्शकों को तिनक भी बुरा नहीं लगता तो मुक्ते श्रपने उस समय के श्रमुभवहीन हुठ पर हॅसी श्राती है।

बहरहाल जब मैं ने दोनों के स्थान पर अपने एक सहपाठी का नाम तजवीज किया तो वह शोर मचा कि ख़दा की पनाह। दल के सदस्य दुकाने बढ़ा, खाना-वाना खा कर नौ-साढे-नौ बजे तक मीटिंग में आये तो साढे बारह तक डटे रहे और भूमिकाओं के वितरण पर भगड़ा होता रहा। तब बड़ी भूमिकाओं को छोड़ कर उस रात छोटी भूमिकाएँ बॉट दी गयीं और बड़ी भूमिकाओं का निर्शय दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया।

दूसरे दिन में कालेज से आ रहा था कि अप्राम नासरुद्दीन के चौक में जहाँ निक्का की बजाजी की दुकान थी, उसने मुक्ते अपने चन्द एक गुएडे साथियों के साथ घेर लिया और घमकी दी कि यदि में ने उस के अभिमन्यु बनने में किसी तरह की अड़चन डाली तो उस से बुरा कोई न होगा। और भी कई धमिकयाँ उस ने मुक्ते दीं और बड़ी मुश्किल से मेरा रास्ता छोड़ा।

निक्का अभिमन्यु बना तो कोयला-फरोश जयद्रथ बनाया गया। एक तीसरे साहब थे, जो नगर के एक सेठ घराने से सम्बन्ध रखते थे और दान इत्यादि से दल की सहायता करते थे। वे जयद्रथ का पार्ट करना चाहते थे, लेकिन एक सम्वाद तक वे शुद्ध न बोल सकते थे, उन्हें प्रोड्यूसर का पद दिया गया और किसी तरह रिहर्सल आरम्म हुई।

उन रिहर्सलों में क्या-क्या कैसे हुआ और दिलचस्प श्रीर कष्ट प्रद श्रनुभव मैं ने सँजोये, कितने वाद-विवाद, मान-मनौवल, भगड़े-भॉभे हुए, उस का ब्योरा देने लगू तो न जाने कितने पन्ने रॅगने पड़े, लेकिन 'वीर श्रमिमन्यु' खेले जाने के सम्बन्ध में एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है, जो सुभे प्रायः याद श्राता है।

मेरा वह मित्र जिसका नाम मैने अभिमन्यु की भूमिका के लिए तजवीज किया था नाटक में काम करने को बड़ा उत्सुक था। था भी सुन्दर सलोना। कठ में उसके अमृत था। गाता था तो सुघा बरसा देता। जब मै उसे अभिमन्यु का पार्ट दिलाने में सफल न हुआ और पिटते-पिटते बचा तो मै ने उस से कहा कि वह चाहे तो उसे उत्तरा की भूमिका दिला सकता हूँ। अभी उसका निर्णय नहीं हुआ। मेरे मित्र को स्त्री-भूमिका में उतरना स्चिकर न था, लेकिन मैंने 'कला और उसकी साधना' पर घंटों लेक्चर पिला कर उसे मना लिया। उसने अपना पार्ट भी खूब याद किया। ड्रेस रिहर्सल में अभिमन्यु और उत्तरा का पार्ट ही सब से अच्छा उत्तरः। पहले अक के अन्त में निक्का ने जब अभिमन्यु की भूमिका में पार्ट करते हुए

मरने से पहले घोखे से कौरवो के चगुल मे फॅस कर अपना वह लम्बा सम्वाद—'तो थू है, धिक्कार है ! सिह के बच्चे को इस प्रकार घोखा दे कर फाँसने वाले विधिको, तुम पर हजार-हजार फटकार है !' — से आरम्भ किया तो अन्त तक पहुँचते-पहुँचते उस ने देखने वालो की आंखो को आई भी कर दिया और उनका खून भी खौला दिया और मेरे मित्र ने एक ही दृश्य बाद जब विधवा विरहनी उत्तरा के रूप मे अपना सम्वाद अदा किया—'हाँ मैं सचमुच उन्मादिनी हो गयी हूँ । विरहनी नहीं, वियोगिनी नहीं, विषादिनी हो गयी हूँ ।

सती वही जिसका रहे साजन से श्रनुराग । धन्य वहीं ससार में जिसका श्रटल सुहाग ॥'

तो लोग अरा-अरा कर उठे। लेकिन नाटक के दिन जब मेरा मित्र पहले अक के पाँचवें दृश्य मे जहाँ अभिमन्यु रण को जाने से पहले अपनी पत्नी से मिलने आता है, अपना पार्ट करके आया तो रगमंच के पीछे कोलाहल-सा उठ खड़ा हुआ और दूसरे चण मेरे मित्र के पिता कोध से लाल आँखे लिये हुए हमारे धर्म-शिचा के प्रोफेसर के साथ स्वयसेवकों से लड़ते-भिड़ते आये और मित्र की बाँह थाम, उन्हीं कपड़ों में उसे ग्रीन-रूम से ले गये। उन के कोध का सुख्य कारण यह न था कि उस ने नाटक में पार्ट किया था या स्त्री भूमिका मे पार्ट किया था, बल्कि यह कि उस ने मूर्ति-पूजक सनातन धर्मियों के नाटक में पार्ट करके उन का और उन के आर्य-धर्म का अपमान कर दिया था।

मैं समक्त गया कि यह त्राग हमारे धर्म-शिक्षा के प्रोफेसर ने लगायी है त्रौर उन्होंने मित्र के पिता को बहकाया है, लेकिन यह समक्त मेरे किसी काम न त्रायी क्योंकि मेरे ही नहीं सभी के हाथ-पाँव फूल गये। दूसरा कोई ऐसा त्राभिनेता न था, जिसे पार्ट याद हो या जो उत्तरा की भूमिका मे उतर सके। हमारे सेक्रेटरी महोदय ने ग्रीन-रूम में त्रा कर सनातन धर्म पर त्रायी हुई इस विपत्ति में दल की सहायता करने के लिए बड़ा त्रोजपूर्ण भाषण दिया, पर परिणाम कुछ न निकला। कोई स्वयसेवक उत्तरा की भूमिका मे उतरने को तैयार न हुन्ना। तब उन्होंने मुक्ससे कहा, कि तुम निर्देशक हो, तुम्हें पार्ट याद होगा, तुम्हीं उतरो।

पार्ट मुक्ते याद था। मै उस भूमिका मे उतरने को भी तैयार हो गया। मेरा कद-बुत भी मित्र जितना था। सौमाग्य से उस दृश्य के बाद उत्तरा विषवा वेश ही मे आ़ती है। सो श्वेत साझी दरकार थी। पहचाना न जाऊँ, इसलिए तय किया कि मै घॅघट काढे रहूँ। लेकिन एक ही दिक्कत थी, मेरे आ़ठ पर चालीं चेपलन जैसी छोटी-छोटी मूंछे थीं। उन दिनो मुक्ते चालीं चेपलन के फिल्म बड़े पसन्द थे, मैंने

कालेज में प्रवेश करते ही उसकी-सी मूंछें रख ली थीं श्रौर यदा-कदा उसकी नक़ल भी किया करता था।

त्राधी रात में नाई तो कोई क्या मिलता जो मेरी मूंछे साफ करता, मन्त्री महोदय ने एक स्वयसेवक को अपने और एक को मेरे घर मेजा कि हजामत का सामान लाये और मैं स्त्री-वेश धारण करने में व्यस्त हो गया।

विग पहन, छातियाँ लगा, साड़ी मे शारीर को आदित कर मैं रेजर की प्रतीक्षा मे आहने के आगे बैठा था कि पहला अक समाप्त हो गया । अन्तराल १५ मिनट का था, पर हम आघे घटे तक प्रतीक्षा करते रहे और स्वयसेवक न आये । आखिर जब मूँभाला कर मैंने पर्दा उठाने का आदेश दिया तो दोनो हॉफते हुए वापस आये । मन्त्री के घर ताला लगा हुआ था, उनकी पत्नी और माता वह धार्मिक नाटक देखने आयी हुई थीं और मेरा घर किसी को मिला नहीं। स्वयसेवक कदाचित नये ही भर्ती हुए थे।

तत्र यह तय हुआ कि जब मुक्ते घूघट ही काढे रहना है, तब मूँछे हुई तो क्या और न हुई तो क्या १ दूसरे अक का प्रथम हश्य बहुत छोटा है, कट ही मेरी बारी आ गयी और मै पर्दे के पीछे जा कर उत्तरा के शयन-कच्च मे पलग पर हो गया, क्योंकि उत्तरा के दुःस्वप्न से वह हश्य आरम्भ होता है। और जब पूरे हश्य में घूँघट काढे सम्बाद बोलता हुआ मै क्लाइमेक्स के उस डायलाग पर आया—'हॉ मैं सचमुच उन्मादिनी हो गयी हूँ। विरहणी नहीं, वियोगिनी नहीं, विपादिनी हो गयी हूँ । विरहणी नहीं, वियोगिनी नहीं, विपादिनी हो गयी हूँ — तो न जाने कैसे, सखियों की भूमिका मे काम करने वाले किसी लड़के की शरारत थी अथवा मै सम्बादो में बह कर अपनी हस्ती भूल गया, मेरा घूँघट उठ गया और एक सिरे से दूसरे सिरे तक दर्शको मे एक मयानक ठहाका गूँज उठा।

मेरी क्या दुर्गति हुई, इस की कल्पना की जा सकती है। मैं दूसरे दिन घर से नहीं निकला श्रीर कालेज से एक महीने की छुट्टी ले कर श्रपने पिता जी के पास बहराम चला गया।



# AICO?

सुबह के घंटे

•••

नरेश महता

#### सूत्र दश्य

[समुद्र-तट पर एक प्रमुख जेल का वह भाग जहाँ फांसी के बन्दियों को रखा जाता है। श्रॅमेज युगीन किछे के पथरीछे बुर्ज में यह श्रागार है। बन्द सीखचो वाले द्वारो मे, मोटी-मोटी सांकलें लगी है, ताले पड़े हैं। दूर सामने लोहे का फाटक दिखायी देता है, जिसमे एक झोटी खिड़की है जो सदा बन्द रहती है। जब कोई श्राता है, तब वह खिड़की रोते कुत्ते की सी श्रावाज़ में खुलती है। तभी बाहर से सन्तरी की वर्दी एव बन्दूक दिखती है। श्राने के नाम पर केवल सन्तरी के श्रीर कोई नटी श्राता—हा, जो वस्तुएँ इन नियमो को लाँच कर श्राती है, वे है—धूप, श्राँधार श्रीर

बन्दी एमन उन्नन बलाट का श्रधेड़ व्यक्ति है, जिसमें ये तीन बक्षण हो प्रधान हैं—सुन्दर धवल एडवर्ड दाढी, सुदीर्घ उत्काणित नासिका और पारदर्शी मर्म-स्पर्शी श्राँखें। रान के दो बनने को है, सुबह उसे फांसी पर लटकना है श्रीर वह श्रपनी कहपना में सुबह के इन घटों में श्रपने जीवन के दो श्रक देख खुका है— लड़कपन— जब उसने श्रपने सामने जमींदार के हाथो श्रपने किसान पिता का घर कुर्क होते, जमीदार के वासनाजनित जुल्म के कारण श्रपनी माँ को श्रात्म-हत्या करते श्रीर उसको कतल करने के भूठे इलजाम में (जो जमीदार ने श्रपनी खाल बचाने के लिए पुलिस दरोगा से मिलकर लगवाया था) श्रपने बाप को काले पानी जाते देखा श्रीर छट-पिट श्रीर एक दम श्रनाथ हो, घोर प्रतिक्रिया में जमींदार के मुँह पर थूक कर गाँव छोड़ दिया—जवानी—जब उसने काँग्रेसी-नेता वैद्य सत्य काम के दवालाने में दवाइया कूट कर शिक्षा प्राप्त की श्रीर काँग्रेसियों

की हिंसा भरी श्रहिसा श्रौर विनम्नता भरी श्रनुदारता की शतिकिया में क्रांतिकारी बना श्रौर डाक गाड़ी पर डाका डालने के श्रभियोग में काले पाना गया।

जावन का तीसरा श्रक उसकी श्रॉखों के सामने खुलने को है— तभी जेल के कास्य घटे में दो बजते हैं—पादर्व-भूमि में पुलिस की सीटियाँ बजती हैं श्रीर सन्तरों चौकसी का पता एक दूसरे को देते हैं।

यवनिका उठने पर एमन मच की श्रोर को मुंह किये है। वह श्रपना सिर दरवाजे के मीखचो पर टिकाये छत को घूर रहा है—]

सतरी—(दूर से डाक रूपे) गार्ड ! सात नम्बर सेल ! ताला बेड़ी त्रालरेटऽऽ ? गार्ड—(उसी राते) सात नम्बर सेल ! ताला-बेडी त्रालरेटऽऽ ! सतरी—(श्रधिक दूरी पर, डाक रूपे) गार्ड ! बार नम्बर सेल ! ताला बेड़ी त्रालरेटऽऽ ?

## (और पृष्ठ-भूमि में यह प्रतिसतर्कता दूब जातो है।)

एमन—(मुड़ कर पृष्ठ-भूमि के वातावरण को धूरते हुए) उस जेल यात्रा श्रीर श्राज की जेल यात्रा में कितना अतर है १ प्रभेद के दो छोर तब ज्वार श्रीर तृफान के शिखर थे, लेकिन आज १ सिवाय भाटे की नींव के क्या है १ तब सरकार के बाहर देश-भक्ति वास करती थी, किन्तु आज सरकार में देश-भक्ति है।...शायद दोनों में एक विचित्र एकता है—वह है आतक ! स्वाधीनता की नींव रखने वाले सब फॉसी पा गये। किन्तु तब के राव राजा श्रीर बैरिस्टर आज मन्त्री हैं। गरीबी तब भी राजद्रोह थी और आज भी है। पहले फन्दा रेशमी था और आज ....

#### (तखन की बूट टापें)

लखन- एमन साब ! मुक्ते तो लगता है कि कोई भी हो, गरीबी कोई दूर नहीं करना चाहता ।

एमन—नहीं लखन ! मनुष्य पर से विश्वास न उठाश्रो । कभी तो निश्चय की सकल्प-श्रगुलि में श्रग्निजल जागेगा ! हमें श्रनासक्त, श्रमपुक्त, मोहहीन होना ही होगा । कमलनाल से मूर्ति नहीं तराशी जा सकती—छेनी से रूप श्रीर प्राया दोनों संचरित होते हैं.....

(जलन की बूट टापें)

लखन-पानी-वानी कुछ नहीं चाहिए एमन बाबू ?

[एमन श्रपने से परे कहीं खोया सा है। जेज के बुर्ज के ऊपर ठहरे पीताम चन्द्रमा को वह घूरता रह जाता है। जखन चला जाता है।

एमन — (फिर उसी तरह दरवाजे के सीखची पर सिर टिका छेता है) जेल के पन्द्रह वर्षों ने तब शिचा दी थी — क्रांति व्यक्ति ख्रीर दल का धर्म नहीं, वह तो जन-बल की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है।

#### प्रथम दश्य

[समय प्रातः श्राठ । श्रत्यन्त सादा कमरा । दायें हाथ पर एक खिड़को है तथा बाहर के लिए दरवाजा । बायें हाथ पर बाँस के एक रेक में पुस्तकें है । दीवार पर रवीन्द्र, गोर्की तथा मार्क्स के रखाचित्र टँगे हैं । श्रहीर टोकी में एमन का यह कमरा है, जिसे उसका बासा फहा जा सकता है । एक श्रोर जोहे की श्रॅगोटी, दो चार बर्तन, दो एक टिन के डिब्बे पडे हैं । एमन श्रपनी खाट पर तिकया सीने से लगाये श्रोंघा छेटा हुशा फुलस्केप कागज पर कुछ लिख रहा है । लिखे हुए कागज इधर-उधर बिखरे पड़े हैं । एमन की श्रायु ४५ के श्रास-पास है । काले पानी से लौटते हुए इस बार वह एडवर्ड कट की डाढी बढ़ाकर श्राया है जो हत्की खिचड़ी सी हो चर्का है । सिर पर छॅटे बाल है । नाक पर चरमा है । धोती पहने है खादी की तथा बिहारी बनियान । खाट के पास ही बॉस की श्राराम-कुर्सी पड़ी है, जिस पर तौलिया सूख रहा है । तभा सांकल की श्रावाज सुनायी देती है । ]

एमन—(चौंक कर) कौन ? (दोबारा सांकल सुन इडबडाता है श्रीर उठ कर दरवाजे तक जाता है ।) अरे आप दिल्ला जी ? श्राइए—श्राशुन !

[वह तेजी से पहले तो कागज-पत्र सम्हानता है। उन्हें सिरहाने सहेज, खूंटी टँगा कुरता पहनना चाहता है। तब तक आश्चर्य-मिश्रित, किंचित हास्य सगे नाटकीयता के साथ दक्षिणा कोने में मुँह फेरे खड़ी रहती है। दक्षिणा खाटी की अत्यन्त सादी साड़ी में है। पल्लू बायें से छेकर कमर में खुँसा हुआ है। सफ़ेद ही ब्लाउज है, पैरों में चपन और कधे

भोता । श्रायु यही ३० के श्रासपास । गोतमुख—श्रीर बड़ा सा बंगाती जुड़ा । ]

दित्तरा।-शायद लिख रहे थे १

एमन-(दक्षिणा के सामने खड़ा श्रसमंजस सा) जी, हॉ, नही.....

दिश्रा - (हँसते हुए) ग्रव तो बैठने के लिए कहिए एमन बाबू !

एमन — ( बाँस की कुर्सी से तौतिया हटाते हुए ) आई एम साँरी, बैठिए—

दिस्ता — मैं भी महिला हूँ एमन साव । यह क्या कि मुक्ते ही बैठने के लिए कहना पडा। (हँस देती है।) कुछ तो नारी का सम्मान करना सीखिए—

एमन-(सिटपिटाते हुए) क्या बताऊँ...श्राप .

दिश्या — (हँ सते हुए) माना कि आप को पन्द्रह वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन और लोग भी तो जेल जाते रहे हैं। उनमें से कई तो बड़े सम्य बन कर निकले हैं।

एमन—(तपाक से) जी हॉ वे 'ए' श्रेग्णी की पैदावार हैं। (दोनो ही हॅस पड़ते हैं।) सवेरे सवेरे कहाँ से १

दिश्रा।—(बनावटी गम्भीरता के साथ) चेतन के लिए समय की सज्ञा होती है, जड़ के लिए नहीं एमन बाबू!

एमन—(उसी ढग से) तो जड़ अब चलने भी लगे—पिछले १५ वर्षों मे बड़ा परिवर्तन हो गया १

दिश्ताणा—तो त्राप क्या सोचते थे कि लौटने पर वही बमपार्टी का काम करेगे ? ना बाबा ! जानते हैं हम जिस युग मे त्र्यब त्र्याये हैं वहाँ विद्रोह, हिंसा त्रादि बाते पाप हैं—जानते हैं ? प्रार्थना, प्रस्ताव ही त्र्याज के युग सत्य हैं !

#### ( दोनों इस पड़ते है। )

एमन-मानव जाति जब तक यह निर्णय करे कि वह विद्रोह करे अथवा प्रार्थना, तब तक क्यों न हम लोग चाय ही पी डालें।

## (किचित हास्य)

दिचारा।—चाय तो जरूर ही पीना चाहती हूँ, किन्तु क्या यह सम्भव होगा कि हम लोग बाहर चल कर कहीं पिये १

एमनू—( किचित सकोच सगे) बाहर १ हॉ श्राँऽऽ .

दिचाणा—( कुर्सी की श्रोर बढ़ते हुए ) श्रन्छा ! तो सकोच कर रहे हैं ! ठीक है, कर लीजिए ! तब तक मैं बैठ कर मुस्ता लूँ ।

एमन-सकोच की बात नहीं दिख्णा जी ! ये

दिश्तगा—सम्मान की बात है, है ना  $^{p}$  मै श्राप से सकोच नहीं कर पाऊँगी। एमन—( रस छेते हुए) क्यों  $^{p}$ 

दिक्तिगा — अपना अपना मन है एमन बाबू ! मैं बाहर चलने के लिए अब इसलिए और नहीं कहूँगी, क्योंकि इस से आपको ठेस लगेगी कि मै पे करूँ। हाँ शायद प्रकाशक महोदय ने आपको रायल्टी देना स्वीकार नहीं किया !

एमन—यही तो बात है दिख्या जी । पहले कहता था कि उपन्यास प्रकाशित हुआ नहीं कि आधी रकम दे दी जायेगी, पर श्रव कहता है—साब, वार शुरू हो गयी।—कापी राइट पर ही माँगता है।

दित्तग्गा -ं (चिन्ता के साथ ) तो श्रापने क्या सोचा १

एमन-क्या सोचूँ, यही तो प्रश्न है।

दिच्या — न हो बेच ही दीजिए एमन बाबू बेचना ही आज का युग-सत्य है। मैं कहती हूँ — देखना एक दिन अप्रेपेज भी इस देश को काँग्रेस के हाथों बेच कर जायेंगे। वह स्वाधीनता थोड़े ही होगी। कापीराइट पर विकी हुई पुस्तक की भाँति यह देश होगा।

एमन - लेकिन मै सहमत नहीं इस कथन से।

दिश्तगा—( इँसते हुए) अरे तो क्या आप समभते हैं कि मै स्वय इस कथन से सहमत हूं ! जानते हैं, इस युग मे कुछ भी कह दीजिए—साथ ही यह कह दीजिए कि मेरा ईश्वर मुभ से यही कहता है।

#### (दोनों खिलखिला पडते हैं।)

एमन—ज्यादा ऋज्छा यह होगा कि चाय यहीं बनायी जाय । ऋाप तब तक कुछ पहें, मै ऋभी बना लाता हूं।

दिश्वां—( उसाँसते श्रीर उठते हुए) स्त्री कहीं भी जाये एमन बाबू! चूल्हा उसका पिएड नहीं छोड़ सकता।

एमन—इस लिहाज से तो मुक्ते भी स्त्री होना चाहिए था। ऋध्यापक था तब भी ऋगैर लेखक बना तब भी चूल्हा!

दिच्चिणा—पुरुष, विवशता में ऐसा करता है। नारी का तो चूल्हा ही धर्म है एमन बाबू! चाहे वह ऋषियों का समाज हो चाहे साम्यवादियों का।

## ( दोनों हँसते हैं। वह स्टोव जजाती है।)

दिश्वा—(पानी रखते हुए) हमसे सुनी हुई बात हमीं से कही जा रही है १ ( हँस देती है।) लेकिन याद रखिए मैं स्टोब के तानपूरे पर नहीं गाती! एमन—तो ठीक है मैं ही कुछ पढ़ कर सुनाऊँ। दिश्वा—पुराना नहीं, श्राज जो लिख रहे थे वही।

एमन-(काग़ज़ उठाते हुए) हाँ वही (पढता है।) राजनीति सब कुछ कर सकती है-केवल सत्य की स्थापना नहीं कर सकती। राजनीति सब कुछ सहन कर सकती है, पर सत्यकथन को नहीं । राजनीति की मानवता एवं सत्य-उसके भएडों एव राजकीय घोषणात्र्यों तक सीमित रहते हैं--शेष में वह दिगम्बर, ऋघोरी, सर्वभन्ती हैं! क्रातिकारियो की त्रात्माहुति, रक्त-तर्पेश को **त्रॅगुली कटाकर शहीद हुए राजनीतिशो ने**— निर्मम, श्रमानुषी, क्या क्या सज्ञाएँ नहीं दीं १ यतीन्द्र, श्राजाद श्रीर भगतिसंह के शहीद-सत्य को भुठलाने वाले कौन थे १ वे. जो मेचेंस्टर के कपड़ों की दुकान में लाम न देख कर आश्रम खोल बैठे थे। न रहे बगलों में. जेल की 'ए' श्रेगी में ही रहे श्रीर बाहर निकलने पर प्रन्थों के प्रखेता बन कर लाखों की रायल्टियाँ बनायीं ! भोंपड़ियों की भीड़ को पीछे घकेल कर बगलों ने वायसराय-भवन को घेर लिया--- कराडे उतरे, कराडे फहरा गये-कीर्तन की धुन पर क्रांति हो गयी । इकलाव का ताजिया समय के करवला में ठढा कर दिया गया। भोंपड़ियाँ, सड़के श्रीर गलियाँ- गजी श्रौर गमछे, पहने, क्रांति के ऐतिहासिक रथ की विजय-यात्रा का जुलूस देखने खड़ी रह गयीं — समभ न सभी कि यह रथ कब, किस मार्ग से निकल गया <sup>१</sup> इन्हें क्या नहीं मालूम कि सौदा पटायी हुई क्रातियाँ चोरी-चोरी ही सम्पन्न हुन्ना करती हैं। कमल के लिए म्यान नहीं होती, वह तो तलवार छिपाने के लिए आवश्यक है।

[ तब तक दक्षिणा चाय बना चुका है । एक कप एमन की श्रोर

दिचिए। — ( श्रपना कप द्दाथ में जिये कुर्सी पर बैठते हुए ) तो श्रापने निश्चय कर लिया कि राजनीति से पलायन कर उसे लेखनी से कीसा जायेगा। एमन—( चाय का चूँट पाते हुए।) पलायन नहीं, किन्तु स्वाधीनता के सघर्ष में मेरे योग की दिशा दूसरी होगी।

दि स्वा - न्याप कोरे सैद्धान्तिक तथा त्र्यालोचक बने रहना चाहते हैं, विचार तो बीज हैं एमन बाबू । उन्हें मानस-मन मे उगाना भी पड़ता है।

एमन-यही तो राजनीति का दम्भ है।

दिच्छा — पार्टी जब आपको स्वीकारने को तैयार है, तब आप अलग द्वीपवत् क्यों रहना चाहते हैं। दूसरे सभी कातिकारी पार्टी में शामिल हो गये हैं।

एमन—द्वीप की स्थिति मे. सत्ता की प्रज्ञा होती है, ब्रह का कठोर होता है। जेल के समय ने मुक्ते तोड़ा नहीं, निर्मित किया है कि इस अनन्त प्रवाह में सत्तरण ही सत्य है और फिर किसी कूल लग कर उस काल-प्रवाह को गान और गूँज से आकार दो।

दिश्ता - यही तो सुपरह्युमेनिज़्म का रहस्यवादी रूप है। तब तो गाँधी जी से थोड़े दिनों में पटरी बैठ सकती है।

एमन--गाधी जी से बैठ जाती दिल्णा जी, यदि वे राजनीतिज्ञ न होते तो ! ( दोनों हँस पड़ते हैं।)

दिच्चिंगा — हीरेन स्राने वाला है स्राज शाम को स्रापसे मिलने । स्रापके बुड कट्स के बारे में ।

एमन—हाँ, मैने भी बागची कम्पनी में बातें की हैं। उनके यहाँ शाति-निकेतन की कई चीज़े रहती हैं।

दित्तां — तो वो त्रापके बुडकट्स खेंगे न १

एमन-वो ४० प्रतिशत मॉगते हैं, वह भी गोदाम से बिक्री का। शो केस में खने का वो अलग से किराया मॉगते हैं।

दिज्ञां — ( हँसते हुए ) तो वो आपको ही क्यो नही माँग लेते १ एमन — माँग ले तो चिन्ता छुटे।

दिज्ञां -- चिन्ता ख्रुटी तो साहित्य गया समके !

एमन—यह भी राजनीति का प्रचार है साहित्य के विरुद्ध । क्योंकि ये राजनीतिज्ञ जानते हैं कि दो-चार आठ बरस में कुर्सियाँ तो मिलेंगी ही और अगर ये साहित्यकार भी उनमें हिस्सा बॅटाने आजायेगे तो सब चौपट हो जायेगा इसलिए त्याग, तपस्या दुःख का भाग बेचारे साहित्यकारों के मत्थे मदना चाहते हैं।

दिच्या--श्रच्छा साव । कौन मना करता है कि श्राप भी कुर्सी न लें, लेकिन

जब श्राप कुर्सी पा जाये तो हम जैसों के लिए एकाध स्टूल का भी ध्यान रिलएगा। (दोनों हँसते हैं।) तो श्रव चलूं एमन बाबू! एमन—तो श्रव कब श्राइएगा? दिल्ला—(किंचित नाट्य मुद्रा सगे) इतिहास की प्रतीचा नहीं करनी होती! एमन—( उसी नाटकीयता से ) श्रव्छा! तो श्राप ही इतिहास हैं? दिल्ला—न सही इतिहास, उसकी भूमिका ही सही।

एमन—मै भूमिका पढ़ने वाले ज्ञानियों में नहीं हूँ । दिल्ला—( इँसते हुए निवेश ) तो आप इस युग के इन्टेलेक्च्यूत्रल नहीं हैं।

पिछली किसी शताब्दी के पडिताऊ लेखक हैं।

(पटाक्षेप)

## द्वितीय दृश्य

[एमन का वही कमरा है। दस बजे हैं सबेरे के। बाहर से जौटता है एमन। उसके मुख पर प्रसन्नता की भजक है। हाथ में, उसका नव-प्रकाशित उपन्यास 'रक्त गांछ' है। धोती, कुरता, चादर में वह प्रवेश करता है। उपन्यास की प्रति एक बार उत्तटता-पत्तटता है श्रीर चादर खंटी पर टाँगते हुए गुनगुनाता है —]

हमार हृदय प्रदेशे अॅकुरास्रो रक्त गाछु ! दिग्दिगन्त करो स्रग्निगान, शैलबन्ध करि स्रग भग मुक्ति-पर्ण ! जागो, जन्मो— बन कालगात, हमार इतिहास चेत्रे— तर्पण पास्रो रक्तगाछु—स्वागत ! स्वागत !

[ये पिक्तयाँ जैसे वह गुनगुना रहा है, श्रीर साथ ही चाय बनाने को तैयारी कर रहा है। तभी मकान मालिक सेठ छुद्म्मी मल की श्रावाज श्राती है—] सेठ--एमन बाबू घर में ही हैं न १ एमन--( आवाज सुनकर )--कौन १

सेठ — ( अपनी टिपीकल भूषा में प्रवेश करते हुए ) अरे १ हमें नहीं पहचानते १ सेठ छुदम्मी मल ! बाबूजी, जिस मकान मे आप रहते हैं न, मैं ही उसका मालिक हूं। हाँ, मुक्ते आप कैसे जान सकते हैं मला ? कभी किराया देने आते तो जानते १ किराये का एक पैसा दिया आज तक १ (धूरता है।) यह घर किरायेदार के लिए है दामाद के लिए नहीं।

एमन-कैसी बाते करते हैं सेठ साहब। मै भला श्रापका दामाद. .

सेठ--- अरे दामाद ही नहीं बाप भी होते आप तो भी किराया नहीं छोड़ता, समके १ पैसा गाँठ मे नहीं और चले हैं बनने सुराजी!

एमन-मैं सुराजी ? किसने कहा ऋापसे ?

मेठ—िकसी ने कहा हो हमसे—काले चोर ने कहा, अब बताइए १—( दर्शकों को सम्बोधन करते हुए) अब बताइए इनमें और आपमें क्या फरक है साब १ साफ कपड़े आपने पहने हैं, साफ ये भी पहने हैं। जानते हैं, मकान लेने जब ये आयें, तब आप ही पूछिए इनसे कि इन्होंने बताया या—१५ बरस जेल काट कर आये हैं १

एमन-ज़रा मुनिए तौ सेठ साब !

सेठ—श्ररे सेठ होगे तुम या ये लोग, यहाँ तो मकान है, बीवी है, दुकान है, गोदाम है। (एमन की श्रोर मुँह करके) मैं पूछता हूं तुम्हें मकान किराये पर देना घरम है? मॉ, बाप, भाई, बिहन, बीवी, बच्चे—कोई हैं भी तुम्हारे? मान लो सब को हैजा हो गया, कॉलरा हो गया—मगर नौकरी? नौकरी को क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारी नौकरी? काम क्या करेगे आप? सरकार के ख़जाने पर डाका डालेगे और रहेंगे छुदम्मी मल के मकान में—है न? सरकार के वार-फंड मे चदा दो, सुराजियो को मुक्त मे मकान किराये पर दो—दोनों ने उल्लू का समफ रक्खा है। सरकार के चक्कर काटो तो वो राव राजा की पदवी दे और इनके (एमन की श्रोर हाथ करके) चक्कर काटो तो ये किराया दे—बोलो अब, डाढ़ी के बाल तक सफेद होने आये और गरीब छुदम्मी मल का पैसा मारते शरम नही आती?

एमन—( सयत क्रोध से ) देखिए सेठ साहन ! त्रापको किराया ही चाहिए न ! सेठ—( बड़े ही नाटकीय डग से ) नहीं पिता जी ! चदा माँगने त्राया हूं । एमन—( सयत क्रोध से ) मिल जायेगा किराया ।

सेठ—श्ररे मिल नहीं जायेगा, श्रमी लेके जाऊँगा, नहीं तों बोरिया-बिस्तर लेकर...
[खाली करने के सकेत में चुटकी बजाता है। श्रीर चारपाई पर जोर से बैठता है। चारपाई की रस्सी टूट जाती है। सेठ—'मार्यो रे बाप कह कर चिहला उठता है। 'रक्तगाछ' की प्रति का रेपर फट जाता है।]
एमन—सारी किताब नयी की नयी खराब कर दी।

[एमन सेठ को पकड कर निकालता है और उपन्यास की प्रति को महकारता है।]

सेठ—(कपड़े ठोक करते हुए) किताब ? तुम्हारी है १ तुमने छपायी १ श्रापे छापने को पैसा था श्रीर किराया देने को पैसा नहीं था १

एमन—सुनिए, इस किताब के प्रकाशक—मतलब मालिक जिसने छापा है वे भूके दो-चार दिन मे ही पैसा देंगे तब

सेठ-तब की ऐसी की तैसी!

[श्रीर किताब एमन के हाथों से छीनकर जमीन पर दे मारता है। तभी दक्षिणा श्रीर पार्टी सेकेटरी माणिक मुखर्जी प्रवेश करते हैं। दक्षिणा की वहीं भूषा है। माणिक घोती, कुरता श्रीर विद्यासागरी पहने है।]

दिश्वा—( श्राव्चर्य से ) यह क्या हो रहा है एमन बाबू १

(सब अवाक रह जाते हैं।)

सेठ-(उसी ताव से) तो पुन लो एमन बाबू ! यह मेरा घर है रग्डीखाना एमन-(क्रोध से) तो तुम चुप नहीं रहोंगे ?

माणिक-सेठ साहब ! त्राप क्या कह रहे है, कुछ मालूम है ?

सेठ — नहीं, छदम्मी मल तो गघा है। (माखिक से) तुम कौन हो जी बीच में बोलने वाले ? श्राठ महीने का किराया २५०) तुम दोंगे ? (एमन के) सुनिए २५०) दे कर मकान ख़ाली कर दो, श्राज श्रीर श्रमी, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूं।

दित्त्रणा--व्हाट इज द मैटर एमन बाबू १ एमन--आइ शेल टेल यू आफ्टर वर्डस

सेट-- श्ररे, व्हाट श्राह शेल टेल यू श्राफ्टरवर्डस-- मेम साव! किराया चाहिए, किराया ( रुपया बजाने का संकेत करता है।) किराया!

माणिक—( रोष से ) किराया ही तो लीजिएगा या इज्ज़त भी लीजिएगा ? सेठ—( दर्शकों से ) देखिए साव ! मला इन लोगों की भी कोई इज्ज़त है १ ( 'ही...ही...ही' ..हसता है । )

दिचिणा—( माणिक से ) टेल हिम देट ही विल गेट इट दुमारो । सेठ—( दक्षिणा को देखते हुए ) अञ्छा तो ये बात है, तमी ! माणिक—अञ्छा तो अब आप इज्जत से चले जाइए । सेठ—अरे हॉ, हॉ, जाते हैं। यहा तो पैसा होना चाहिए चाहे जूड़ा दे या डाढ़ी!

### ( विकृत हँसी के साथ निवेश )

दिच्चिप्ग-( क्रोध से ) स्वाइन ! पैसा ! पैसा ! पैसा !

माणिक—नी यूज शाउटिंग त्रोवर हिम शेष दी! रक्त चाटते सिंह की श्रीर सोते हुए श्रादमी की कथा नहीं याद है १ यू कॉट बी ऐंग्री, बट टू शूट द ब्लड-सकर!!

एमन — नहीं, शूट कर देने से व्यक्ति न रहेगा, परन्तु स्वभाव भी न रहेगा इसका क्या प्रमाण १

### ( दक्षिणा और माणिक श्रवाक से एमन को देखने जगते हैं।)

माणिक—शेष दी ! तुम भी कैसे हो कि श्रमी तक परिचय भी नहीं कराया। दिस्तिणा—( किंचित दुखी मन से ) भला इस परिचय से बढ़कर हम सबका परिचय क्या हो सकता है। नाम विभिन्न भले ही हों, फिर भी एमन बाबू, ये माणिक मुखर्जी पार्टी सेकेटरी हैं श्रीर वैसे मेरे ममेरे भाई भी हैं। श्रीर माणिक इनका परिचय.....

एमन—( ईषत हास्य ) निरावर्णता का कोई भी परिचय नहीं कराता माणिक बाबू १

मा शिक — यह तो मेरा सौमाग्य है एमन बाबू! एक बात कह दूँ कि मैं शेष दी से भी छोटा हूँ, इसलिए मेरे लिए माशिक बाबू की व्यावहारिकता रहने ही दें।

एमन—चलो, व्यावहारिकता ऐसी चीज भी नहीं कि उसे सहेज कर ज्यादा दिन रखा जाये।

दित्तगा — ( सहज भाव से ) अभी से कैसे छुट्टी मिली। इस लका काग्रड के उपरान्त सीता जी की रसोई की भाति आपकी चाय (सब इँसते हैं।) आप की चाय भी अजीव आफत है एमन बाबू।

एमन—श्रमी तो श्राप किसी की पत्नी बनी नहीं तब यह हाल है, बनने पर तो . .

दिश्तिगा—( कुड़ श्राक्रोश, कुड़ खोये रूप में ) क्या कहा श्रापने १ पतनी ! एमन—( इतश्रम होकर ) मुक्त से शायद कुछ भूल हुई खमा . ... माणिक—( दक्षिया को कथे से पकड़े हुए ) नहीं वैसा कुछ नहीं ..शेष दी, दी की होलो १

[दक्षिया क्षया भर में हां स्वस्थ हो जाती है। चाय बनाती है। सब अबोढ़े ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद चाय पर · ]

माणिक—तो एमन दा । क्या लेखक ही बने रहने का विचार है । एमन—बाध्यतावश तो नहीं, परन्तु यह तो मेरा धर्म है। दिस्ताणा—किन्तु क्रातिकारी का धर्म क्या

एमन---गलत न ले दिल्ला जी। जब राजनीति को स्वीकारा है तब लेखक धर्म की त्राइ लेकर उससे विमुख नहीं हुँगा।

माणिक—तव तो त्राप त्रासानी से पार्टी साप्ताहिक का सम्पादन स्वीकार लेंगे। दिस्ता—में समभती हूं कि यह त्राइडिया बहुत श्रम्ब्हा है।

एमन-मेरे विचार श्रीर सकल्प में विभिन्नता न मानें, किन्तु चाहूँगा कि इस पर सोच कर ही निर्णाय करूँ।

दि चिर्गा—( एमन की आँखों में आँखें डाक कर ) क्या निर्भाय १ यही न अब आगे कैसे क्या होगा सो नहीं होने का। मैंने कुछ निर्भाय ले लिये हैं। कल वह सेठ का बच्चा किराया ले जायेगा और आपको इसी समय यहाँ से चलना होगा।

एमन-इसी समय १ पर कहाँ १ क्यों १

दिचिगा — ( हँसते हुए ) जब पुलिस पकड़ने आती है तब क्या आप उस से भी ऐसे प्रश्न करते हैं ? और क्या वह उत्तर देती है ?

एमन-किन्तु यह कैसे सम्भव है ?

दिश्च सा—यह ऐसे सम्भव है ( उठती है और रेक पर कितावें समेटते हुए ) करने वाले के लिए कुछ असम्भव नहीं द वर्ड इम्पॉसीवज्ञ इज फाउँड इन द डिक्शनरी आफ सहटर्स एज वेल एज़ ...

( माखिक और दक्षिया इस देते हैं।)

एमर्च-पर धुनिए तो, भला यह क्या बांत हुंई.. कि. ...

# ३४६ • सुबह के घंटे • नरेश महता

दिश्वणा—( मुँह बनाते हुए और कमर पर दोनों हाथ रखते हुए) कि एक बार कहा श्रोर नेता जी चल पड़े। जब तक दस बीस श्रादमी चिरौरी न करें, फूल मालाएँ न पहनायें, तब तक भला नेता जी टस से मस कैसे हों ! जाश्रो माखिक! सवारी का प्रबन्ध करो। हम जोग तो प्रोत्स्वारी टहरे, लेखक लोग तो बुर्जुश्रा होते हैं।

### ( इसते हुए माथिक जाता है । )

एमन-दिल्या जी।

दिक्क्या—देखिए मुक्ते आपका यह 'जी' नहीं चाहिए। और मुनिए, माधिक मुक्त से छोटा है। उसके सामने बहुत आग्रह करने से तो रही। चाहोगे, तो मुक्ते वह भी करना ही पड़ेगा, पर वह शोमन नहीं होगा—और चब आदमी की अपनी बुद्धि काम न कर रही हो तो शास्त्रों में कहा है कि—हे अबुद्धियो! महाजनो येन गतः स पन्थाः!

[ इसन इतम्भ हो कभे हिलाता है । दक्षिया सामान बटोरने इस्ताती है । ]

#### पराक्षेप

# तृतीय दृश्य

[सायकाल का समय है। स्थान पार्टी धाफ़िस का एक कमरा है। दीवार पर मार्क्स प्गेहस, लेनिन और स्टाखिन के चित्र हैं। दीवार के बीच में हुँसिया-दशौड़ा बना है। दाहिने हाथ के कोने में एक टेबल पर टाइपराइटर की पुरानी मशीन है, जिस पर महिखा कामरेड कान्ता एक हाथ से काम कर रही है और दूसरे हाथ से रह रह कर सिगरेट पीती जाती है। यौवन या ज्ञानन्द नामक कोई चिन्ह उसके मुख पर नहीं है। उसकी बनक की कुर्सी पर शेरवानी तथा अलीगढ़ी पायजामा पहने एक कामरेड है। बिना पुछे तथा तैन जो बानो का वह काना सा कामरेड अफ़जल है। वह उद्दे का किन है। बहुत ही दुबना-पतना युवक है बोड़ी भी रहा है। साथ ही कागज पर कुछ निख रहा है। बाँमें हाथ पर कामरेड रनजीत (जो कि रेज़ने में सिगनेनार है, इसकिए उसे 'रनजीत द सिगनेनार' कुइते

हैं सब ) दो तीन रेहवे मजदूरों को मुद्धियाँ ऊपर उठा-उठा कर ज़ोर-जोर से समका रहा है। ये लोग नीलों कमीज़ें पहने हैं।

सामने मच पर माणिक, दक्षिणा, विभूति भूषण बैठे है। विभूति एमन की उम्र का कामरेड है, बाज खिचड़ी हैं। वह यू० पी० के पूर्वी जिले का कामरेड है। उसकी नाक पकीड़ी जैसी है। उसके हाथों में विदेशी श्राप्तवार है, जिसे वह ध्यान से पढ रहा है। बीच-बीच में दाँयों, बाँयों बैठे माणिक श्रीर दक्षिणा से कुछ कहता जाता है।

विभूतिभूषण्-पाँच तो हो गया होगा माणिक। अभी कामरेड एमन और रहमान नहीं आये ?

श्रिफज़ल—(हूर से ही) कामरेड श्रहमद ने फरमाया था कि वे छुः तक श्रायेंगे।

विमृतिमूषर्ण — मगर जनाव ! आप वहाँ क्या कर रहे हैं १ आपके आख़बार वेचने का कोटा कैसे पूरा होगा १ आज भी आख़बार वेचने नहीं गये।

अफज्ल — कामरेड इस मुल्क मे मरेठी और हिन्दोस्तानी ही चलती है। उर्दू समम्भने वाला यहाँ कौन है १

विभृतिभृष्यः —देट्स वेरी बेड कामरेड । यस कामरेड माणिक । वी शुड इन्त्रज्ञ दिस न्यूज इन अवर नेक्स्ट इश्यू।

( और हाथ के विदेशी अख़बार में सकेत करता है।)

माणिक-यस कामरेड! ( आवाज देते हुए ) कामरेड कान्ता । कान्ता-( टाइपराइटर पर काम करते हुए ) वेट ए बिट्!

विमृतिमृष्ण — (दक्षिणा से) इसका तर्जुमा होकर हिन्दोस्तानी परचे में भी जाये। श्रीर भाई जरा एमन साब ताकीद कर दो कि श्रासान जुवान लिखें। इस कदर ससकीरत लिखते हैं कि सख्त कोफ्त होती है।

दिच्या-मगर कामरेड । लेग्वेज वाले प्रश्न को, मैं समस्ति हूं, हमें नहीं क्रूना चाहिए।

श्रफ़जल — कामरेड देकीना (दक्षिया को ये जनाव इसी नाम से पुकारते हैं)
मस्त्वों को नजर श्रन्दाज करते जाना निहायत गैर कम्युनिस्टी रवैया है।
जुबान जुमीं की रूह होती है, उस पर श्राप यह पएडों श्रौर निरहमनों की
जुबान कैसे लाद सकते हैं।

मानियाक-कामरेड ! इस समय न तो मौका ही है और न किसी ने आपसे राव

ही मॉगी कि कौन सी जुबान क्या है। यह बिलकुल गलत ढग है बात करने का।

अप्रजल — जनाव कामरेड भूषन से में कई दिनों से गुजारिश करना चाहता था कि जब पार्टी ने उन्हें अपने सियासी रिसालों का अमलदार बनाया है तो वे देखें कि जब से ये हिन्दी कामरेड एमन साब तशरीफ लाये हैं, तब से हिन्दीस्तानी का परचा, रोज-ब-रोज कैसी नाक्राबिले-बरदाश्त जुबान का इस्तेमाल करता जा रहा है। पहले के एडीटर साहब किस कदर तरककीपसन्द जुबान लिखते थे। यह पार्टी पालीसी की सरीहन तौहीन है। मैं आप हजरात से दरख़्वास्त करता हूँ कि कम्युनिस्ट के नाते आप इसे रोके।

[तभी एमन प्रवेश करते है उनके साथ कामरेड श्रहमद हैं। श्रहमद सुन्दर व्यक्ति हैं। युहूदियों को सी लम्बी नाक, साफ रग प्रभाव डालता है। लम्बे कद के सौम्य व्यक्ति हैं। श्रलीगढी पायजामा, कुरता और कथे पर चादर योंही डाल रखी है। श्रफ़जल को मुहियाँ कसे भाषण देता हुशा देख कर कु ३ मुँह बनाते हुए—]

श्राहमद - क्या बात है शायर मियाँ । किस चीज़ की तनक़ीद पर कमर बाँचे हो !

अप्रजल-जनाब अहमद साव । यह हिन्दोस्तानी रिसाले की जुबान पर कामरेड देकीना ने कहा है कि जुबान के मसले को नहीं छूना चाहिए।

श्रहमद—तो क्या कुफ हुआ। कोई गलत बात तो नहीं कही जो श्राप इस कदर थियेटराना श्रन्दाज के साथ मैदान-ए-जग में खम ठोंक कर उतर श्राये। जाओ श्रपना काम करो मियाँ। हरदम तलवार सान पर चढ़ाये नहीं घूमा करते।

श्रक्रजल—( हतप्रभ होकर ) ठीक है, बैठ जाऊँगा, मगर यह बुर्जुश्रा तरीका है ! जुबान के मामले मे मै श्रापसे मुत्तिक नही हो सकता श्रहमद साब! कम्यूनिज्म नये तमहुन, नयी जुबान के पाये पर ही खड़ा होगा।

एमन-( सयत भाव से ) क्या बात है अफ़जल साब !

श्रह मद—( कुछ संयत भाव के साथ एमन से ) श्राप रुकें ( श्रफजल से ) देखिए श्रफज़ल मियां । श्रगर श्राप एमन साहब की जुबान पर लाल-पीले होते हैं तो बताइए कि श्राप या मै जिस जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं— क्या वह हिन्दोस्तानी है ? श्रवाम की जुबान है ?

अफ़जला-नेशक, बुर्जुआ गाँधी तक मानता है।

श्रहमद—( क्रोध से किन्तु सीधे हम से ) कायदे से बातें करना सीखिए कामरेड । गॉधी चाहे कुछ भी हों, वे पूरी इसानियत के रहनुमा हैं। यह निहायत श्रोछा तरीका है कि जिसे चाहा बुर्जुश्रा कह दिया। श्राप श्रौर मैं उर्द् बोलते हैं। जिस तरह उर्दू एक जुबान है, हिन्दी भी है। सबको श्रपनी जुबाने काम में लाने का बराबरी का हक है। पार्टी जो हिन्दोस्तान चाहती है। वह श्रभी दूर की बात है। दो जुबाने मिले, लेकिन यह काम श्रवाम का है। वही नयी जुबान पैदा करेंगे श्राप श्रौर हम नहीं, पार्टी भी यह हक नहीं रखती।

श्रफ जल — आपका नज़रिया बहस-तलब है, क्योंकि हिन्दी ज़ुबान न तो सूब-ए-हिन्द, न बिहार शरीफ, कहीं भी नहीं बोली जाती । पार्टी के सैकड़ों फनकार श्रीर शाकर जो हिन्दोस्तानी लिखते हैं, क्या वही जुबान एमन साब श्रपने रिसाले में लिखते हैं !

श्रह्मद्—जमान श्रफजल साव ! मै इन पाटी फनकारो श्रीर शायरों की तौहीन नहीं कर रहा, मगर हिन्दी श्रदव में उनकी चीजों के मानी बहुत कम हैं। जिन सूनों के नाम गिनाये हैं, वहाँ सरकृत से निकली बोलियाँ बोली जाती हैं—उर्दू नहीं।

विभूतिभूषरा।—मैं समभ्तता हूँ कामरेड श्रहमद कि यह बहस क्रयामत के दिन भी ख़तम नहीं होसी । कामरेड कान्ता !

कान्ता — (जो कि वक्ष देर से खडी सब सुन रही थी) यस कामरेड, मुक्ते कामरेड माखिक ने सब बता दिया है।

विभूतिभूषरा—एमन बाब् । त्राप भी इसका तर्जुमा (तिमक हँसते हुए). नहीं श्रनुवाद दे दीजिएगा।

एमन-पुक्त किसी भाषा से द्वेष नहीं, बश्रातेंकि वह किसी दूसरें का घर न छीने।

विभृतिभूषण-(इँसते इषु ) हिन्दी भी क्या मुसीबत है ?

एमन-जनाव, मुसीबतों से डरिएगा तो फिर क्रांति करवा चुके । क्रांति तो सब से बड़ी मुसीबत है ।

अहमद नहीं हमारा नज़िरया ही गलत है। मज़हब, भाषा और ट्रेडीशन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी वियासत इन पर जब भी हाथ डालेगी, वह ख़त्म हो जायेगी।

विभूतिभूषसा—श्रन्छा, तो मैं सम्बद्धा हूँ कि बिष बात के लिए हमारी मीटिंग

विमृतिभृषण् —कामरेड । हिस्टरी इज सम टाइम्स ए फिक्स, देश्चर रिमेन्स नो श्चालटरनेटिव।

एमन-श्रवरिच्च को समेटने की कामना मे यह न हो कि पैरों नीचे की धरती भी विद्रोह कर उठे।

दिश्चिंगा—इस तरह के डाइलेमाज ही तो महान होते हैं। देशो श्रीर श्रॉदोलनों को इन ऐतिहासिक चक्रों में से निकाल ले जाने वाला ही युग-पुरुष होता है।

एमन — कई बार ऐसा भी तो होता है कि डाइलेमाज पहले निकल जाते है श्रौर युगपुरुष बाद मे श्राते रहते हैं।

(एमन श्रौर दक्षिणा श्रपने न्यगो पर खिलखिला पड़ते हैं।)

विमृतिभूषण्—(एमन श्रौर दक्षिणा से) कामरेड्स यू श्रार श्रडर माइनिंग दि

पावर एएड प्रेरिटन विच श्रवर पार्टी कमॉडस।

एमन — (तपाक से) नाट-एट-श्राल श्रडरमाइनिंग कामरेड । श्रान दि श्रदर हैंड श्राइ विश सकसेस फार दि पीपुल्स फोर्सेस हीयर, देयर एएड एवरीवेयर।

(पटाक्षेप)

# चतुर्थ दृश्य

[ कुछ कालोपरान्त । साँम का समय । स्थान वही पार्टी आफ़िस । एमन एक तिकथे के सहारे बैठा हुआ लिख रहा है । बात सन् १९४२ के आदोलन की समभी जाय । वेष मे विशेष परिवर्तन नही — न कक्ष में ही । तभी दक्षिणा काली साड़ी, काला ब्लाउज़ पहने प्रवेश करती है । वह कथे का भोला थकान के ढंग पर ज़ोर से एमन के पास पटकती है ।

एमन—( नाटकीय ढग से उसे नीचे से ऊपर तक देख कर, फिर सिर शुका कर) सो टू दे लेडी इन क्लेक ?

दिक्क्या—यहाँ तो मरी-खपी आ रही हूँ और आपको मजाक सूक्त रहा है। दो घंटे हो गये सहकों पर चिल्लाते क्या मजाल जो एक भी प्रति विके। एसन—( मज़ाक करते हुए) उम्हें देख कर भी नहीं। दिचारा-देखो जी, हर घड़ी मजाक अञ्छा नहीं।

एमन—अगर देश की इच्छाओं के विपरीत नीति अपनायी जायेगी तो वे तुम्हारे पत्र क्यों खरीदेंगे १ सीघी-सी बात है।

दिश्वां -- रूस के एजेएट, रूस के पिठ्ठू -- पुनते-पुनते तो कान तक पक गये। एमन -- (बढ़ते हुए) लाम्रो, देखूँ तो तुम्हारा कान ?

दिशा-- त्राजकल आपको हो क्या गया है १

एमन— अपरे तो विगड़ती क्यों हो १ एक तुम ही तो हो जिससे मजाक भी कर लेता हूँ।

दिच्चा — (चिदाते हुए) श्रन्छा जी, शायद बहुत गलतफहमी हो गयी है लेखक महोदय को।

एमन—जब कोई ऐसी भूषा पहनेगा तो गलतफहमी होना स्वाभाविक ही है। दिस्मा—(श्रपनी भूषा को देखते हुए) क्यो १ क्या गलत है इसमे १ श्रीर किसी कामरेड ने तो कहा नहीं १

एमन—खूब चलायी तुमने भी इन कामरेडों की जिन्हें भारत या यहाँ की भाषा से ही चिद्र है। श्रपनी पार्टी का नाम तक ऋँग्रेज़ी में।

दिश्या-पार्टी आफिस में बैठ कर पार्टी की ही निन्दा १

एमन—यह तो सेल्फ क्रिटिसिज्म है। नेहरू जी इसी को 'कसट्रकटिव क्रिटि-सिज्म' कहते हैं। (हँसता है) हाँ तो जानती हो, प्राचीनकाल में सध्या बेला यदि कोई नारी नीले या काले वस्त्रों में घर से बाहर जाती थी तो उसका ऋर्थ होता था—ऋभिसार!

दिच्चिंगा—(नाटकीय क्रोध से) तो आपका अर्थ है कि मै आपके पास अभिसार के लिए आयी हूँ १

एमन—ऐसे कुछ बुरा भी नहीं होगा। सच कहना क्या मै अब इस योग्य नहीं रहा १

### ( इँस देता है । दक्षिणा भी हँस देती है । )

दिक्तिगा।—जाइए जरा आइने मे देख आइए । दस बरस पहले शायद देखी होगी शक्त अपनी ! आधे बाल सफेद हो गये और अमिसार की स्मी है ।

एमन—अभिसार आयु पर निर्भर नहीं करता देवी जी । श्रीर सही बात बताऊँ कि क्या करूँ दिल्ला, जिन दिनों लोग ऐसा सब कुछ, करते हैं न, तब यह जन बिचारा जेल में चिक्कयाँ पीसता था।

दिह्नाणा--- त्रान्छा भाई, त्राप त्रापनी जाने, मै त्राभिसार करने नहीं त्रायी थी।

थक गयी थी, सोचा कि चलुँ आपसे कहूँगी कि बीच पर घूमने चला जाये।

एमन—तो मै ने क्या गलत कहा था, बतास्रो ? दिश्चिंगा—(बनते हुए) कौन सी बात . एमन—स्ररे यही समुद्र-तट पर घूमना वगैरा..

( शरारत से हँस देता है।)

दिस्रा।--वड़े दुष्ट हो जी तुम ( जीभ काट लेती है ) नहीं श्राप। एमन--श्रव श्राप-वाप नहीं, तुम ही ठीक है।

दिश्वाणा—पेट में इतनी लम्बी डाढ़ी छिपाये थे, यह नहीं मालूम था। एमन—किसी ने मालूम ही कब किया १ स्त्राज ही तो तुम मालूम करने स्त्रायी

थी, मालूम हो गया। श्रीर डाढ़ी भी तो नाई ही को मालूम पड़ती है। दिल्ला—(हँसी, खोक, बज्जा श्रादि के साथ, दोनों हाथ जोडती है।) श्रव्छा बाजा। उम्हारे हाथ जोड़ती हूं। पहले श्रिमसारिका कहा, फिर नाई कहा श्रीर पता नहीं श्रव क्या कह दो।

एमन—(इँसते हुए) सुनो तो कह दूँ (शरास्त से) क्यो १ कह दूँ १ दिश्या—चुप १ एमन—स्रो० के० तो फिर काम ही किया जाय !

[श्रीर नाटकीय उग से जिखने के जिए क्षक जाता है। दक्षिणा भी पास बैठ जाती है श्रीर उसके बाजों में श्रॅगुजियाँ चजाने जगती है।] दिन्नणा—सुनो, बहुत थक गये होगे, इतना तो लिख डाला।

[श्रीर श्रासपास पडे कागजों को देखने जगती है। दोनों एक दूसरे को क्षण भर देखते हैं — उपरान्त —]

एमन-दिच्या !

( श्रीर वह दक्षिणा का हाथ दाब छेता है।)

दिस्मा-(बन्जा सगे) छोडो कोई देख लेगा।

( श्रौर वह हाथ छुड़ातें हुए भी नहीं छुड़ाती।)

एमन—इस संवेदना का कोई अर्थ है भी दिल्णा! दिल्ला—(उसी आत्मस्थ भाव सगे) होगा एमन ! जान कर दुख ही होता है। एमन—सह-अनुभूति दो दुखों की सेतु है। दिल्ला —(एक दम हाथ खुड़ा कर अकग होते हुए) नहीं एमन ! नहीं...इस प्रवाह को मत बाँघो, न बाँघो । प्रवाह के हृदय प्रदेश में पूर्व-सेद्ध के खरड स्नात हैं ।.....उन्हें में प्रवाहित नहीं कर सकी हूं, नहीं सकी हूं एमन!

फ़ूट कर रो पडती है। एमन कुछ क्षरण हतमभ रह जाता है, उठता है और रोती हुई दक्षियण के सिर पर हाथ फेरता है।

एमन—विगत बीत जाने पर स्थिति ऋशेष हो जाती है दिख्णा! खिएडत लकड़ियों के यूथ से ही सिमिधा एकत्रित हुई होती है। तब हम ऋपनी प्रतिगतियों में सुलग उठते हैं ऋौर वह यज कहलाता है। ऋपने को यो न करो। हमने जो सिद्धान्त वरा है वह सधश्रेष्ठ का है।

दिश्वा — मैने समन्ता था कि मैं सबश्रेष्ठी हो गयी, व्यक्ति से त्राण मिला, किन्त त्राच तम मेरी प्रतिगति में सलग उठे...

एमन—व्यक्तियों का योग होना होगा, जबिक दूसरे साथी इसे केवल गुणनफल मानते हैं। यह मिथ्या है दिल्ला ! जिस दिन ऐसा हो जायेगा उस दिन क्रांति के किये-घरे पर पानी फिर जायेगा।

दिश्वागा-साम्यवाद की यह व्याख्या तो लेखक की व्याख्या है।

एमन—लेखक की न कह कर, कहो कि सघश्रेष्ठ की यह व्याख्या भावना की है। जब कि नेता लोग दुनिया भर की सोच लेंगे, किन्तु मनुष्य का सवदन-शील मन क्या कहता है, इसे नहीं पकडते।

दिश्चाणा—तुम क्या समकते हो कि दूसरे कामरेड्स तुमसे सहमत होंगे १ एमन—सहमत हो जाने पर ही सत्य की पुष्टि होती हो, यह मैं नहीं स्वीकारता । दिश्चाणा—( हुक्के हँसते हुए एव आत्मीय ढग से) मै यह नही स्वीकारता, मैं वह नही स्वीकारता—किसी को स्वीकारोंगे भी जीवन मे या कि अस्वीकारते ही रहोंगे १

( श्रतृप्त भाव से एमन की श्रोर देखती है । )

एमन—मै सारी बाते स्वीकारता हूँ, किन्तु विभिन्न स्थिति से।
दिल्ला—( बनाते हुए) अपनी डेट डेंट की मस्जिद अवश्य होगी, क्यों १
एमन—( हँसते हुए) तो तुम मेरी आधी ईंट हो, मानती हो १
दिल्ला—( हँसते हुए) कुछ भी हो अपने साथ मुक्ते भी सानोगे, है न १
( गम्भीर होकर ) देखों जी, किसी दूसरे की पत्नी के साथ.....

्रम्त—( श्राश्चर्य एव पीडा के साथ ) क्या ? तुम किसी की पत्नी भी हो ? दिल्ला।—उस दिन भी तुमने यही पीड़ा दी थी (वह अत्यचवत खडी हो जाती है) सन लो एमन ! में ..परित्यका हूं !

एमन—(दक्षिणा की दोनो बाँ हैं भक्षभोरते हुए) फूठ है यह । अपने को कष्ट देना ही तुम्हें सुहाता है।

दिश्वगा-( पीडित हास्य एव गम्भीरता सगे ) दुखी हम हो लें, किन्तु भोगना होता ही है।

( वह भ्रपने विगत में खो जाती है।)

एमन—तुम त्राराम करो दिख्णा । दिख्णा—( शून्य में देखते हुए ) हॉ ! एमन - रुको, मै प्रवन्ध करता हूँ ।

> [ वह तेजी से दाहिने हाथ से जाता है, खाट छेकर जीटता है। एक बिस्तरा बिछा देता है। दक्षिणा छेट जाती है और तब वह खाट के पास कुर्सी डाल कर बैठ जाता है। इस बीच कोने की टेबल पर का टेबल छेम्प जला देता है। दक्षिणा आँखें मुंदे पड़ी है।— ]

एमन—प्रत्येक को निकट से देख पाना, कोलम्बस की खोज की माँति है दिख्या!

दिश्वगा—( पहले तो आँखें खोजती है, फिर उठ कर श्रधकेटी हो श्रपने दोनों हाओं से एमन के दोनो हाथ सीने पर रख लेती है।) तो मेरे बारे मे तुमने खोज की, क्यों कोलम्बस !

एमन-( भेंप जाता है) आई मीन .

दिश्चिंगा—( तपाक से ) देट यू आर आन यूवर वे टू द न्यू वर्ल्ड .. ( हँसती है ) व्हाट ए वायेज !!

( श्रीर तन्मय दृष्टि से एमन को देखती है।)

एमन-देखो छलो नहीं यों।

दिश्वां —िकसे १ तुम्हें, श्रौर छुलूँगी १—(गम्भीर हो कर) तुम लोगो को विवश करना ही श्राता है, क्यों १ (फिर कहीं दूर देखते हुए— तिकये पर सिर टिकाते हुए) कदाचित लेने में निर्ममता श्रावश्यक है।

एमन-मेरा तात्पर्व था ...

दिश्वाणा—(सहसा उद्दाम, सयत, प्रज्ञाहीन, वेगवान हो उठती है) लो, इसे स्वीकारो एमन ! यदि मेरी अपात्रता तुममें के अध्ठत्व या संघ के महत्त को जन्म दे सकती है तो इसे ले लो, ले लो ! (अत्यन्त सयत स्वर में) दाका के स्परीनटैंडेंट की पत्नी दिश्वाणा गुहा का किसी भी क्रिक्विद महत्व हो, तो उसे भी घारण कर लूँगी। विना धारण किये नारी पूर्ण नहीं,

उपेच्चिता रहती हैं । एमन ! जो पुरस्कार पितदेव ने उदारता के साथ अपनी पत्नी के तन पर अलकृत किये—उन्हें देखोंगे ?—लो—देखों ( और वह पीठ पर का ब्लाउज ऊँचा करके दिखाती है । )—स्वीकारों एमन ! मेरी अपात्रता के साथ इन्हें भी ! . ये पुरस्कार इसलिए दिये गये थे कि.. में गुहा साहब की पद-वृद्धि के लिए... अपसरों को समर्पण नहीं कर सकी. मैंने पित के उस अपसर-समाज में विद्रोह किया था और विद्रोह की सजा. .उसी सज़ा ने मुक्ते... अठ बनाया । ... और एक रात गुहा साहब अपने अपसर के साथ शराब पिये आये .उस शराबी को छोड़ पितदेव कहीं चले गये । एमन ! स्वत्व पर ऑच आते ही शक्ति जाने कहाँ से फूट पड़ती है शिराओं मे— जैसे कि सुप्त शिलाओं को चीर कर वेगवान निर्भर अजस फूट निकलते हैं. और फिर तो मुक्ति ! आवास-हीन, सम्बन्ध-हीन मुक्ति ! अनन्त अजस दिगन्ती प्रवाह महत्त्व की ओर धावमान !

(वह मृतिंवत फटी श्रांखों से देखती रह जाती है।)

एमन-रहने दो दिख्णा !

दिश्चिंगा--( उसी रूपे ) निदयों की यात्रा-वेदना को सीमासयमी सिन्धु, कभी समक्र सकेगा १ सकेगा १

एमन—न समसे, किन्दु हम स्त्रित तो होते ही हैं। हमे यही वेदना...खिंडता पंथहारा बनाती है।

दिश्वणा—श्रीर ये पंथहारा, शेष मानव-स्पन्दन से मिलकर सर्वहारा बनते हैं। एमन—इसे मिलना न कहो, सहस्थिति कहो।

दिस्तागा--- दुम लड़ो रान्दों पर । हम तो आत्मसात जानती हैं । जिस दिन मन-खडित मध्यवर्गीय और स्थिति खडित निम्नवर्गीय मिल जायेंगे उस दिन समय की देवकी का नारीत्व सार्थक होगा ।

एमन—( खडे हो कर ) लेकिन यह सार्थकता ऋभी दूर दिखती है। दिख्ता—( साइचर्य ) क्या ?

एमन में ठीक कहता हूँ दिल्णा । ४२ के इस आन्दोलन में हम भाग न ले कर भारी भूल कर रहे हैं। यह आगामी भविष्य की ऐतिहासिक साली है। यह हमारे देश की आवाज है, रौद्र सगीत है, काल-हुंकार है—जो हमारे सारे नीति-तकों को बहरा कर देगी। वर्तमान की यह मांग है और हम वेग के प्रतिकृत पड़ गये हैं—देख लेना हम खंड-खड़ हो जायेगे।

दिश्वा—तो तुम त्राज यही लिख रहे थे।

एमन—हाँ दिल्लिणा । किन्तु मुक्ते ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन हमे कभी कभी सत्य-कथन से विमुख कर देता है । कागज़ों पर हम रेखाओं की शक्ले बना कर अंग्रेज़ों को मित्रराष्ट्री होने के नाते कुछ भी सिद्ध कर दे, परन्तु जो आदोलन देश में हो रहा है, वह असगत होते हुए भी बहुत बड़ा सत्य है । नेताओं द्वारा पारिचालित न होते हुए भी सम्बद्ध है । पराजित हो जाने पर भी विजयी की चूलें हिला देगा । क्योंकि इसका नेतृत्व कोई राजनीतिक नहीं कर रहा । यह ज्वार वेग की भाँति स्वचालित, स्वशासित है । हम भूल कर रहे हैं, पार्टी भूल कर रही है, क्योंकि हम अत्यन्त बुद्धिमान हो गये हैं ।

दिश्तगा-तो तुम्हें कहना चाहिए।

एमन—किससे १ साहित्यकार को चालित करने के लिए राजनीतिज्ञ कूद पड़ेगा, क्योंकि वह शक्ति-सम्पन्न है। लेकिन राजनीति के विषय में साहित्यकार जो भी कहेगा उसे ये आवेश, भावना कह देंगे। जब इतने बड़े ऐतिहासिक आदोलन की उपेचा कर सकते हैं तब बेचारे लेखक की क्या विसात १

दिश्वां — लेकिन तुम साहित्य श्रीर राजनीति में विरोध देखते हो तो कल से तो फिर समी चीज़ो में श्रलगाव, पृथकत्व की बात करोगे। जब कि यथार्थ में कोई भी श्राइसोलेटेड नहीं है।

एमन—डीक है, लेकिन सबके नियम होते हैं। यदि राजनीति या अर्थशास्त्र के नियम, पति-पत्नि के दाम्पत्य सम्बन्ध में भी लागू किये जामें तो तुम उसे स्वीकारोगी ? जैसे बाह्य परिस्थितियों में सकाति के ज्ञा आते हैं, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं।

दिच्या-व्यक्ति-जीवन मे संक्राति ?

एमन—मैं इस श्रादोलन को गलत मानते हुए भी—चूँकि वह है—इसलिए सही मानता हूँ । शेष इसे श्रस्वीकारते हैं । ऐसी स्थिति मे क्या हो ? राजनीतिष्ठ, नीतिश्च होने के कारण शायद चुप रह जाये, किन्तु मै यह सम्भव नहीं देखता ।

दिश्तिणा — को क्या तुम श्रोपनली विरोध करोगे पार्टी का १ एमन — विरोध नहीं, बल्कि आदोलन में श्रोपनली योग ढूँगा, श्रोप यही बात मैं ' पार्टी सेकेटरी सेकह आया हूँ।

दित्या-क्या ? क्या कहा माखिक ने ?

(तभी बाहर से-'मारो' 'काटो' का शोर सुनायी पडता है।)
दिश्चिणा—(चिन्तित) शोर कैसा ?—तो तुम क्या पार्टी से रिज़ाइन कर दोगे ?
एमन—(हँसते हुए) मोह को हमारे शास्त्रों में वर्जित किया है न ?

[तभो लोग फावड़े लट्ठ, छुरे, चाकू लेकर घुसते है। वे कमरे की चीजें, नेताश्रो के चित्र सब फाड़ देते है। रूस के एजेण्टो का नाश ही— इकलाव ज़िन्दाबाद, श्रमंत्रों के पिट्द्श्रों—कम्युनिस्टो का नाश ही— महात्मा गाँधी की जय! श्रादि नारे लगाते है। वे सारा सामान तोड़-फोड़ रहे है। एमन दक्षिणा को बगल में किये है, मौका देख कर बचना चाहता है, तभी उसके सिर पर लट्ठ पड़ता है, फिर वह दक्षिणा को बाल-बाल बचाता निकल भागता है।

(पटाक्षेप)

#### पश्चम दश्य

['रनजीत द सिगनलर' की कोडरी | समय सबेरे के दस बजे है | यह रेलवे क्वार्टर है, जहाँ रनजीत श्रयनो पत्नी तथा माता के साथ रहता है | इस समय कमरे में केवल एमन विकलता से टहल रहा है | कमरे में एक खिडकी है—मच के बीच में —जिसमें दूर एक सिगनल दिखायी देता है | कमरे में सज्जा के नाम पर कुछ नहीं है | दाहिने हाथ पर ताक है, जिसमें पर्वतधारी हनुमान का प्रसिद्ध चित्र है, जिसके सामने एक दीया जल रहा है | पास ही उसके एक ढोलक टँगी है खूँटी पर, ढोलक के नीचे रनजीत की नीली कमीज भी टँगी है | एक गन्दा सा बिस्तरा तह किया वहीं कोने में पड़ा है | बार्ये हाथ की खूँटी पर रनजीत की पत्नी का छगडा अस्त-ध्यस्त पड़ा है | बुछ बर्तन हथर-उधर बिखरे पड़े है, जिसके बीच एक चटाई पर, जहाँ एमन चूम रहा है, एक पिस्तील पड़ा है | एमन कुरता-पायजामा पहने है जो बहुत गदे हो गये है | उसके बाल भी श्रस्तव्यस्त हैं | वह प्रतीक्षा कर रहा है दक्षिणा की, जिसे बुल्कन रनजीत गया है | तभी रनजीत के आगे आगे दिक्षणा सावधानी से प्रवेश करती है | एमन ३७

किसी के आगमन की आहट देखकर सिंह-की-सी फ़ुर्ती के साथ पिस्तौल उठा कर आहट की ओर तान देता है और कड़क कर—]

एमन-(नाटकीय ढग से) कौन १

दिश्वा - (डरी सी) मै दिख्या अरे रे..

(एमन श्रष्टहास कर उठता है।)

दिचारा।—वाह जी, व्यर्थ ही डरा दिया। यह क्या १ एमन—वस ! डर गयी १ इसी साहस से कम्यूनिस्ट बनी फिरती हो १

दिच्चिंगा — अच्छा तो नाटक कर रहे थे ! मान लो छूट ही जाती यह तो । एमन — (पिस्तौज रखते हुए) रनजीत । इनको बता दो पिस्तौल छूटने पर क्या

होता है।

(सब इँसते हैं।)

रनजीत--एमन दा! मै तो डर ही गया था। श्रच्छा तो फिर मैं चाय लेकर श्राता हूँ।

एमन—लेकिन पुलिस के पहुँचने पर तुम श्रौर चाय दोनों पहुँच जाश्रो इसी शर्त पर समके ?

रनजीत-मैं सिगनल डाउन ही रखूंगा तो ?

( हँसता हुआ वह जाता है।)

दिश्चिणा—(एमन का हाथ पकड़ते हुए) तुम कहाँ थे दो महीनों से १ बतात्रों १ एमन—धीरज रखो दिख्णा । ( श्रीर दक्षिणा को कधो से पकड कर उसकी श्रांखों में भॉकते हुए) मै तुम से श्रालग होकर यही देखने गया था कि कहीं मैंने भावकतावश इस आदोलन की शक्ति को पार्टी की नीति से अधिक शक्तिनान तो नहीं समभ लिया १

दिश्चिगा — (श्रपने को श्रलग करते हुए) नहीं, मै भी मानती हूँ कि यह श्रादोलन भावुकता नहीं है, बल्कि श्रान्तसत्य है, तभी १०६ पार्टी मेम्बरों मे से श्रव कुल ६ होलटाइमर्स ही रह गये हैं। उस दिन पार्टी श्राफ़िस पर हमला भी श्रपने में एक तथ्य है। फिर भी हमारी पार्टी के सामने इस श्रादोलन का महान रूप किसी श्रानागत युग में स्विप्तित है एमन बाबू ?

एमन—ठीक है दिख्णा ! मैं भी लाख विद्रोह के होते तुम्हीं लोगों में श्रपनी स्थिति पाता हूँ।

दिश्वगा-विवशता वश ?

एमन — मेरे निकट विवशता एक ही है दिल्ला श्रीर वह है जीना। इसलिए विवशतावश नहीं, सघश्रेष्ठ के सिद्धान्त के साथ, बल्कि मेरे स्वत्व की गंगा के लिए वहीं महाविलय है।

दिश्चिंगा—(श्रावेश सगे) सच । एमन सच । मै समभती थी कि द्रम हमें छोड़ गये, बोलो एमन । हमारी इस सघचेतना के प्रति तुम्हारी श्रास्था यथावत है।

एमन—क्या तुम्हारे सामने भी दुहराना होगा १ तुम्हीं तो मेरी प्रतिध्वनि हो । (श्रीर उसकी ठोढ़ी पकड़ कर मुख ऊँचा करता है।)

दिश्तां (बड़ी बाज सगे) श्रिमनय तो तुम्हे खूब श्राता है।—हटो।
एमन—श्राज तक श्रीर किया क्या है १ भूख के खेत में जुश्रार के ठूंठ की फसल
सा पैदा हो कर श्रमाज का नाटक किया। पिड़त वेदवत जी की दवाइयाँ
कूटने का नाटक किया। क्रातिकारी बन कर १५ बरस तक कैदी का श्रमिनय
किया। कम्यूनिस्टों के बीच विरोधी का नाटक करता हूं। मेरे चले जाने के
बाद शायद तुम सोचो कि मै प्रेम का नाटक कर रहा था। जब लोगों को
मालूम होगा कि एक कम्यूनिस्ट ने श्रादोलन में भाग लिया तो कांग्रेसी,
जनता से कहेंगे कि यह कम्यूनिस्ट नाटक कर रहा है क्योंकि जनता को
तो समकाया गया है न कि राँय की भाँति कम्यूनिस्टों को भी श्रंग्रेज-सरकार
धन देती है।

(श्रीर यह कहते कहते एमन मत्यचवत् खिच उठता है।)
दिक्तिणा—यह सब क्या कह रहे हो १ क्या तम मुक्ते भी छोड़ कर चले
जात्रोगे १

(श्रौर वह एमन को बाँहो से पकड कर कक्कोरती है।)
एमन—जाना एक निरपेच गित है दिच्छा! जिसे हम श्रौर तुम, गाँधी श्रौर
मार्क्स, साम्यवाद श्रथवा पूँजीवाद कोई भी नियत्रित नहीं कर सकते। वह
मानवेतर सत्ताचेत्र है। हमारा विनय या प्रस्तत्व ही वहाँ विजयी हो सकता
है, बुद्धि श्रथवा बन्दूक कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। देखो न, मैं
यदि चाहूँ भी कि तुम मेरे निकट ऐसे ही एकान्ततारा सी रहो तो......किन्तु
रनजीत श्रमी श्रायेगा, चाय श्रायेगी श्रौर फिर पुलिस!

दिश्रगा—पुलिस १

एमन—क्यों १ संघश्रेष्ठी श्राश्चर्य नहीं करता है दिख्णा! जिस दिन, कम्यूनिस्ट में भारतीय श्रास्था भी समाहित हो जायेगी, वह दत्तात्रय हो

जायेगा, ऋग्नि हो जायेगा। श्रौर तुम समभती हो कि परसो के रेलवे ब्रिज, पोस्ट श्राफिस जलाने वाले एमन को श्रपने श्रचल से दॅक लोगी १ जो कि जेल की सम्पत्ति है १ इतैना मोह न करो दिच्चणा, पछताश्रोगी......

दिश्वा—(हत्के रूँ श्रासे ढग से) तो. तो...सब ...

एमन—कहाँ सब १ सब भस्म हो जाता तो श्रॅंग्रेज हमारी भूमि पर श्राज दिखता १ (खिदको से भाँकते हुए) वो देखो रनजीत दि सिगनलर श्रीर चाय से पहले तो पुलिस श्रा रही है।

# (इल्के से हँस देता है।)

दिश्वणा — (हाथों में मुँह छुपाते हुए) लेकिन मुक्तसे भी तो पूछा होता— एमन—(दक्षिणा का मुख श्रपनी हथेलियों में छेते हुए) सच १ इतना श्रीर श्रपने को सौप रही हो १ तो ठीक है, इस बार बिना पूछे श्रीर चला जाने दो। पूछ कर जाने का सौभाग्य श्रगली बार के लिए, हाँ १

(श्रीर 'हाँ' इस ढंग से कहता है कि दोनों हँस पडते हैं।)

दिचाणा—(धवराते हुए) लेकिन नहीं, अभी भी निकल सकते हैं यहाँ से ।
एमन—पगली, परसों से सात स्थान तो बदल चुका । गाँधी जी की बात मैंने भी
माननी चाही थी कि जेल में बैठने से ठीक होगा बाहर रहना और काम
करना, किन्तु आदोलन और देश को इस समय किसी विशेष व्यक्ति की
अवस्थकता नहीं है दिच्चणा, बाद आने पर जैसे कुछ भी शेष नहीं होता—
बस, जल ही की रौद्र प्रवाहमान सत्ता जैसी रहती है न ? बस वही ! हम
पलायन इसीलिए न चाहते हैं कि बाहर रह कर इस विद्रोही प्रवाह-सत्ता
को रूप दें । यह मिथ्या है । व्यवस्था देने वाले तट इस बेला डूब चुके
हैं । आज तो डूबने में ही हमारी स्थिति है दिच्या !

दिश्वाण—(कुछ रोष सगे) मैं देखती हूँ कि तुम श्रापने व्यक्तित्व के उन्माद तथा ज्वाला को ही व्यापक करके देखते हो। तभी न तो श्रापने पर ही किसी का नियन्त्रेख स्वीकारते हो श्रीर न श्रापने द्वारा स्रजित बाह्य पर।

(तभी पुर्तिस द्वार खटखटाती है—'खोलो' 'खोलो'—भड़ भड़ की श्रावाजे) एमन—( हैंसते हुए) तुम्हें उत्तर फिर कभी दूँगा, वरना इन बेचारों को द्वार तोड़ने पड़ेंगे।

[दक्षिणा बढ़तें हुएं एमन को पकड़ छेती हैं । तभी द्वार तोड़ पुलिस बन्द्कों में बेनेट लगाये घुस पडती है ।—इन्सपेक्टर हुक्म देता है—]

# ३६४ 🕶 सुबह के घंटे 🖜 नरेश महता

पु० इन्सपेक्टर—हैएडस श्रप । यू बोथ श्रार श्रग्डर श्ररेस्ट !!
एमन—बट शी इज नाट...
पु० इन्सपेक्टर—डोट टॉक—कम श्रॉन ।
(पटाक्षेप)

# चतुर्थ श्रंक

#### सूत्र दश्य

[ तृतीय श्रक को समाप्ति उपरांत मच पर गहरा श्रंधकार हो जाता है। जेल का प्राथमिक दश्य उभर श्राता है। जेल के कास्य घटे तीन बजाते हैं। वातावरण वहीं है। चॉदनी श्रस्ताचली हो गयी है। श्रंधेरा गाढा एव धना सा लगता है।]

सतरी—( दूर से डाक स्वर ) गार्ड । सात नम्बर सेल । ताला बेडी आलरेटऽऽ १ गार्ड— ( उसी रीते ) सात नम्बर सेल । ताला बेडी आलरेट ऽऽ! सतरी—( श्रधिक दूर से डाक स्वर ) गार्ड । बार नम्बर सेल । ताला बेडी

श्रालरेट ८५ १

[प्रथ्ठ-भूमि मे यह प्रतिसतर्कता हुब जाती है। समुद्र का गुर्राना भी जैसे थमा सा लगता है। गार्ड लखन भी शायद दरवाजे के पास बरान कोट में लिपटा बैठा है, उसकी खाँसी ज़रूर सुनायी पड रही है। वह जानता है कि एमन जैसे व्यक्ति खतरनाक नहीं होते कि फाँसी का सुनने पर रोने लग जायें या भागने की सोचे। वह एमन बाबू का आदर करता है।]

एमन—( मच का श्रोर मुँह किये सीखचो पर सिर टिकाये—स्वगत ) जानता हूँ दिल्ला । परसों जब से तुम गयी होगी, यहाँ से मिलकर, विकल होगी, सोयी न होगी। तुम भी ऐसे ही जाग कर पिछला जीवन जी रही होगी श्रीर साथ में गर्भस्थ श्रिमिन्यु सा हमारा शिशु हमारे श्रवीले चक्रव्यूह की सुन रहा होगा। दिल्ला । तुमसे श्रीर उस श्रनाम, श्रज्ञात शिशु व्यक्ति से श्रव केवल दो घटे का ही सम्बन्ध शेष हैं।(टहलने लगता है। उसके साथ ही उसके पैरों की बेड़ी खन खन करती है) ठीक हुआ दिल्ला । जो तुम मिल गयीं, श्रन्थश इस जीवन में सिवाय जेल-यात्राश्रो के समर्यीय क्या था?

यही न कि—विरोध, विद्रोह, उपेला एवं त्या ! ( खाँसता है। ) स्वाधीनता का स्वागत जेल में किया था। मैं स्वाधीनता के सम्मान में विस्तरे पर से उठ भी नहीं सकता था। पता नहीं कब तक ऐसे ही सुगतना पड़ता, किन्तु जेल के बाहर त्या की स्वना पहुँच चुकी थी। राष्ट्रीय सरकार पर जोर डाला गया कि मैं छोड़ दिया जाऊँ। जब मैं जेल के बड़े फाटक पर पहुँचा, त्राठ-दस साथियों के साथ दिल्ला हुमस कर मिली थी। दो लाल मर्पडे लिये हमारी दुकडी त्रागे बढी थी। सामने खुली सडक पर 'सर्वहारा क्राति जिन्दाबाद' 'यह त्राजादी भूठी है, देश की जनता भूखी है'—वाक्य वाले भर्षडे दोनों ताँगों पर लहराते— बढ़ गये थे।

#### प्रथम हश्य

[ दक्षिणा का बासा | सबेरे के दस बजे का समय | एक साफ़ सुथरा, हवादार घोसले सा कमरा | सामने की दीवार पर मार्क्स, एगेल्स, लेनिन तथा स्तांजिन का सम्मजित शीर्ष चित्र | इसके ठीक नीचे एमन का बस्ट चित्र, जिस पर ताजे गुजाब की माजा स्पष्ट है | एक साफ़-सुथरी खाट पर उजनी चादर वाजा बिस्तरा दीवार से सटा है तथा तिकचे रखे हैं | खाट के नीचे ही उगाजदान | सिरहाने की श्रोर एक तिपाई पर एमन की प्रिय पुस्तकें हैं — जैसे रोम्या सेजा की 'श्राई शेज नॉट रेस्ट', गोर्की की 'माँ' रवीन्द्र की 'गीतांजिज' श्रादि .दो एक कुर्सियाँ भी है ।

एमन को हौंछे से पकड़े हुए दक्षिणा तथा माणिक आदि साथ प्रवेश करते हैं। खाट पर बैठ कर एमन बड़े जोरों से 'आह' कर के निश्चिन्त होने का भाव देता है। वह ५० के लगभग है। फिर कमरे में चारो ओर देखता है।]

एमन — तो क्या मुक्ते इसी कमरे मे रहना होगा ? तो फिर वहाँ ( जेल से तात्पर्य है उस का ) क्या बुरा था ?

( हैंस देता है।)

दिश्वाण-हाँ, यहीं रहना होगा। एम्न-देखो भाई, जेल की तरह तुम भी कम्पेल करोगी कि-यह करो, वह करो! दिचाणा—त्र्याते देर नहीं हुई कि लड़ाई शुरु। मै त्र्यनुशासन कर सकती हूँ, दिन भर त्राग्रह करने से रही कि—न्त्राप यह कर लीजिए, वह कर लीजिए !

[ दक्षिणा यह सब कहते हुए यह बिजकुल ही भूज जाती है कि श्रीर जोग भी बैठे हैं—उन्होने क्या सोचा होगा ?—सब हूँस पड़ते हैं।]

दिच्या-( रु श्रासी सी ) देखों न माणिक, क्या हालत हो गयी है!

मारिएक--किसी को पता था कि आपकी दशा इतनी खराब हो गयी है !

एमन— श्रब दुम लोग तो बात बढ़ा रहे हो। मै बिलकुल ठीक हूँ। हॉ सुनो माणिक ! मै चाहता हूँ, कल दास बाबू श्रीर प्रफुल बाबू से मिल लॅ!

मािश्यक—क्या इसिलिए कि ये मुख्य मत्री तथा ग्रह मत्री आपके पुराने परिचित है।

एमन—किसी स्वार्थ से तो एमन आज तक कही नही गया माणिक बाबू ! मै तो उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उदारता का परिचय तो दिया।

दिचिएा—यदि राजनीतिक लोग श्रौर साहित्यिक लोग जोर न लगाते तो ये श्रापके मित्र श्रापको छोडते ?

एमन-मैं देखता हूँ कि तुम उन लोगो से बहुत नाराज हो, क्यो १

[ खाँसी आ जाती है। दक्षिणा उगालदान आगे बढ़ाती है। एमन को जिटाती है। ]

दिच्चिंगा-तो श्रव द्वम विश्राम करो।

माशाक-शेष दी । ये विश्राम करे, मै अब चल् ।

दिश्वां — माणिक, मैं चाहती हूँ कि इन्हें कुछ दिन पहाड़ पर लेकर चली जाऊँ।

एमन—( एक दम तिकथे के सहारे बैठते हुए ) माना कि च्य लक्जरी है, परन्तु पहाड़ पर नहीं जाने का।

दिच्चिंगा — ऋच्छा बाबा न जाऋो बस । लेकिन एक बात तय है कि ऋब राजनीति की बजाय साहित्य-स्तेत्र में ही रहोगे।

एमन—( इँसते हुए) मुक्ते कैसे कमरे मे सुहायेगा, क्या करना ठीक होगा—जब ये सब तुमने स्वयं ही तय कर लिया तो फिर मेरी स्रोर से उपन्यास भी लिख डालो न! माणिक—( हँसते हुए ) ज्यादातर बड़े लोगों के बारे में तो यही सुना है कि वे स्वय नहीं लिखते।

दिश्वगा—( एमन से ) श्रौर श्रमी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि मै तुम्हारे लिए लिखूं।

(सब को हँसी)

एमन—( इँसते हुए) क्या तुम्हारे लिए भी नही। (सब का ठहाका)

दिच्चिंगा—( उठ कर जाते हुए ) किसके सामने क्या बोलना चाहिए, यह भी नहीं मालूम ।

माणिक—( दक्षिण के जाने पर ) एमन दा ! पिछली पार्टी कॉग्रेस मे कई साथियों ने त्रात्मविश्लेषण के मौके पर यह स्वीकार किया कि आदोलन के सम्बन्ध मे आपका स्टेग्ड ही ठीक था।

एमन—(कुछ मुस्कराता है, फिर गम्भीर हांकर) तुम्हारी इस बात से मुक्ते सन्तोष भी हुन्ना तथा यह भी कि राजनीतिज्ञों की लीला अपरम्पार होती है।

मार्गिक-क्या १

एमन—भूल स्वीकारना सबसे स्वस्थ दृष्टिकोण है—लेकिन तभी, जब इसका अर्थ यह हो कि आगे भूल नहीं करेगे। किन्तु मुक्ते लगता है कि राजनीति मे सत्य, दया, अहिसा, जनता की रहनुमाई सभी अस्त्र हैं। ये सब नीतियाँ हैं उनके लिए, चिरत्र नहीं। मुक्ते गलत न लेना माणिक प्रथम राजनीतिज्ञ कृष्ण को इसीलिए लीलामय कहा जाता है।

(तभी दक्षिणा गिलास मे फलो का रस लिये आती है।)

दिश्चिंगा—फिर वही १ त्रपने से कोई कैसे शत्रुता करे, यह तुमने सीखे।

एमन—बाहर बोलता हूँ तो सरकार मना करती है। घर मे बोलता हूँ तो ये सरकार मना करती है, देखों न मास्थिक । सभी एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते हैं।

मासिन-(हँसते हुए) एमन दा श्राप की विद्रोहिनी जीवनी-शक्ति के लिए विश्राम अत्यावश्यक है। अभी बीमारी बदी नहीं है। अपेड़े स्वयम से सब ठीक हो जायेगा।

एकन ( जैसे कहीं खो जाता है ) यदि बीमारी बदी न होती तो क्या बाहर राजनीतिशों ने त्रादोलन किया होता ? श्रीर वह भी एक क्षिद्रोही के लिए १ श्रीर दासबाबू तथा प्रफुक्त बाबू ने भी इतनी सहजता से छोड़ा होता १ किन्तु माणिक! सरकार या राजनीतिज्ञ भूलते हैं कि विद्रोह के वट-वृक्त के लिए ये यातनाएँ खाद हैं। निश्चय रखो, विश्वासो कि च्रय की खाद से सकल्प का सहकार बलवान होगा।

[ पास खडी दक्षिणा तथा श्रम्य साथी दिग्विमृह हो जाते है। एमन का मुख प्रभामित हो जाता है। ]

एमन—इतनी स्वतंत्र धारणाश्रो के साथ ही तुम लोगो के साथ चल सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारी व्यवस्था मुफ्ते उपेच्चित करके श्रागे बढ़ जाये—किन्तु मै श्रलग पड जाने पर भी तुम्हारे ही साथ, इस मुक्ति के जन के ही साथ रहूँगा, क्योंकि वही मेरी गति है। लेकिन मै समस्त मानवता मे सिन्नहित श्रेष्ठ के सचयन के लिए किसी का भी निषेध नहीं मान सकता।

# (सब चुप रहते है।)

माणिक—एमन दा ! त्रापसे मै क्या कह सकता हूँ । कल श्रहमद साहब श्रीर कामरेड भूषण श्रापसे.....

एमन — (फिर उसी रूपे) ठीक है माणिक ! इतिहास के गोपुर पर टॅंगे विजय के घटो का नाद मै प्रतिच्चण मुन रहा हूँ, साथ ही लाखों करोड़ो का चीत्कार भी ।... इतना रक्त, ऋशेष ऋात्माहुति, महान विद्रोह तर्पण...सब व्यर्थ गया, समाप्त हुआ......

दिशा-( एकदम तडप कर ) श्रतो त्रावेशेर कोनो प्रयोजन नेई...

[ माणिक श्रादि चले जाते हैं—उनके चले जाने पर वह एमन का सिर दाबने जगती है । ]

एमन-( कुद्र देर शानि के पश्चात )-पानी चाहिए !

[दक्षिणा जाती है। एक गिलास मे थोड़ा पानी और दूसरे गिलास मे दूध लाती है।]

एमन—( पानी का गिलास छेते हुए दूसरे गिलास की श्रोर सकेत करते हुए) यह क्या ?

दिश्वगा-थोड़ा पानी पीना। दूध भी पीना है।

एमन — ( पानी पी कर, दूध छेते हुए ) मैं ने तुम्हें नाराज कर दिया है न दिल्ला १

[ दक्षिया पानी का गिलास दूर रखने के बहाने मुँह फोर कर खड़ी हो जाती है।] दिश्वा-तुम्हें क्या १ तुम्हारे निकट किसी अन्य का दुःख है भी १

[ वह मुँह घुमा कर एकदम एमन को देखती है और फिर टूटे गाछ सी उससे लिपट जाती है। ]

एमन—ठीक है, आज तक कोई व्यक्ति-विशेष था भी तो नहीं, मेरे निकट सामूहिकता ही की तो सज्ञा रही, फिर भी मुक्ते दोष दोगी दिन्निणा?

( तभी रनजीत द सिगनत्तर प्रवेश करता है।)

दिश्चिंगा—( उसे देख कर सहसा एमन के बिस्तरे से उठते हुए )—क्यों, कहाँ से ?

एमन—( हॅसते हुए ) ऋरे रनजीत द सिगनलर १ ऋास्रो, भाई ऋास्रो !

रनजीत—(ऋत्यन्त श्रसन्नता के साथ, एमन के पैरो के पास बैठ कर) आ गये एमन दा! क्या करूँ दीदी के साथ जेल पर नहीं आ सका। कैसी तबीयत है ?

एमन-तो क्या हुआ, मै बिलकुल ठीक हूँ १ राघा कैसी है १

दिशा—(हँसते हुए) पिछले महीने ही रनजीत बाप बना है। ऐसा मुँह जोर है कि मिठाई विठाई कुछ नहीं खिलायी।

रनजीत--(भॅंपते हुए) श्रव दीदी ! सच बताऊँ एमन दा को ? दिच्चिंगा--(भॅंपते हुए) क्या बात ? चुप !

एमन-क्या बात है रनजीत ?

दित्तारणा—श्रजी कुछ, नहीं, ये ही मन से लगाता रहता है। श्राजकल रेलवे हड़ताल चल रही है न, तो वहाँ श्राफिस मे बैठा बैठा वकवास किया करता है।

एमन—(रस छेते हुए) बात यह नहीं हो सकती, क्यों रनजीत द सिगनलर १ रनजीत—(मजे से) सच बात वो जो बिना कहे भी सच हो। एमन दा । श्रव श्राप नहीं समभोगे तो कौन समभोगा ?

दिश्तगा—(चिदते हुए) कुछ नहीं, अब आप भी किसके मुँह लगे हैं। मैने इससे कहा कि मिठाई खिलाओ तो.....

रनजीत—तो बात यह हुई एमन दा! कि मैंने दीदी से कहा कि आप कब खिलायेंगी ? तो बोलीं कि जब तुम्हारे एमन दा घूर लौट आयेंगे!

(उहाका लगाता है।)

दिश्वाम (फेंप कर एक दम जाज होते हुए) सूठ ! रचजीत—श्रव एमन दा ? विश्वास न हो तो माँ से पूछ लेना । श्रीर मज़े की बात तो यह कि शिवजी के मन्दिर में जाकर मनौती मना आयी हैं कि—(दक्षिणा तब तक केंप कर एकदम भाग खड़ी होती है।) आप अच्छे हो जायेंगे तो ११ ब्राह्मणो से अभिषेक करायेंगी और ब्रह्ममोज भी, पर एमन दा! रनजीत विचारे को. कुछ नहीं!

[दोनो घँगूठे हवा में हिलाता है | एमन श्रौर रनजीत जी भर कर इँसते हैं | ]

एमन — श्रन्छा तो ये बात है ।
रनजीत — एमन दा । मजाक नहीं, दीदी श्रापको बहुत मानती हैं।
एमन — श्रन्छा १ तो तुम्हें उन्होंने घूस कितनी दी है १
(श्रद्धास)

दिश्वाा—(तेजी से प्रवेश करते हुए) श्रव श्राज ही सारा हॅस लोगे कि कुछ शेष भी रखोगे १ क्यो रनजीत । तुम्हे तो हडताल क्या हुई वस ..... रनजीत—तो मुक्त पर क्यों विगड़ती है १ खुलवादो हडताल, (नाटकीय मुद्रा से) सिगनल...श्रप एएड डाउन । डाउन एएड श्रप । एमन—(रस केते हुए) तो, तुममें श्रभी श्रास्था वाकी है ।

### (हँस देता है।)

दिच्या -- तुम्हें तो श्राराम के सिवाय कुछ काम नहीं है। मैं रनजीत के साथ जाती हूं।

रनजीत—मैं यूनियन से ही आ रहा हूँ दीदी । सब ठीक है।
एमन—(गम्भीर होकर) तो हड़ताल कितने दिनों से हो रही है यह १
रनजीत—तीन हफ़्ते तो हो गये। करीब २१ आदमी पकड लिये गये हैं।
एमन—क्या सरकार कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है !

दिश्वां — तुम्हारे दास बाबू को पार्टियों से फुर्संत मिले तब न । यूनियन के लोग मिलने जाते हैं तो कहलवा दिया जाता है कि पहले हड़ताल बन्द करो, फिर बात करेंगे। लोगों के घरों में जहर खाने को पैसा नहीं है, उस पर उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ रहा है। श्राये दिन पुलिस पकड-धकड़ करती है। यह स्वराज्य है?

रनजीत—दीदी ! इस समय मै जिस लिए आया था वह बात यह थी कि मुभ्ते आज शाम तक पुलिस जरूर पकड़ लेगी । इसलिए आप जैसा कहें वैसा करूँ । दिश्चिणा-इस तरह हमारे एक एक कार्यकर्ता चले जायेगे तो हम कैसे क्या करेंगे ?

एमन—क्यों १ नये बनेंगे ! रनजीत तुम्हें कुछ श्रौर नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति से पुलिस के साथ चला जाना चाहिए।

दिश्चिगा — किन्तु राधा श्रौर रनजीत की माँ का फिर क्या होगा १ क्वार्टर तो खाली करना पड़ेगा।

एमन-चे सारी बातें तो प्रतिनिर्भर हैं। इनसे नहीं बचा जा सकता। बड़े उद्देश्य की पूर्ति में ये बातें बाधक नहीं होनी चाहिएँ।

दिच्छा-तो फिर ठीक है रनजीत !

रनजीत - शाम को तो आप आयेंगी न १

दि**ज्ञ्**णा—हॉ, क्यों १

रनजीत-नहीं मैंने सोचा कि एमन दा.....

[दक्षिणा श्राँखों में ही घुडकती है। वह हँसता हुआ जाता है। रनजीत के चले जाने पर दक्षिणा भेंपी-भेंपी सी दिखायी देती है। वह कुछ इधर-उधर करती हुई दिखती है। एमन ताड़ जाता है।]

एमन-सुनो, रनजीत की बात सच है ?

दिच्या-(दूर से ही) तुम्हें तो कोई बात भर मिल जाये, बस !

एमन—सच मानो दिल्ला । जाने कितना कहना चाहता हूँ । तुम में आस्था है, यह ग्रुम हैं । गाँघी जी में भी आस्था है, इसीलिए वे श्रुम-सकल्पी हैं । यद्यपि मै उनसे सहमत नहीं । वे अपने सत्य का आग्रह भले ही विनयी होकर करें, पर यह भी तो लोगों के मत्ये मदना है । हमारे साथी अपने सत्य को अविनयी होकर मनवाते हैं ।—ये सब आग्रह क्यों ?—कुरान को मानो, नहीं तो तलवार—मेरी बात मानो नहीं तो सत्याग्रह ! इन सब आग्रहों में आकार का ही तो अन्तर है । क्यों हम दूसरों का सोचना अपने जिम्मे लेते हैं ? सच कहता हूँ, ऐसे तो मानवता का त्राया होने से रहा । यह तो आग्रहों का सुद्ध है, मनुष्यता के त्राया का नहीं । अष्ठ-सचयन के लिए कोई भी तैयार नहीं । गाँघी ने व्यक्ति के नारायणत्व को प्राप्त किया है तो मार्क्य ने व्यक्ति-सत्यों को इतिहास से सूत्रित करके सृष्टि-सत्य ऋत् की घोषणा की है—समन्विति चाहिए दिल्ला। यदि यह न हुई तो आगामी सघर्ष आस्था एवं अनास्था का होगा।

( दक्षिणा एमन के सिर पर हाथ फेरती है।)

दिशा—( रुद्ध कण्ड से ) शात होस्रो एमन !

एमन—शात होना न भी चाहूँगा तो क्या १ राजनीति एक दिन मुक्ते शात करके रहेगी। लेकिन जब तक हूँ तब तक तो असत्य एव आग्रहों से विद्रोह करूँगा। मेरे बाद १ न मेरा न इस विद्रोह-कथन का—किसी का भी अस्तित्व नहीं रहने दिया जायेगा।

दिच्चा — यह क्या कहते हो ? मेरी श्रोर देखो, इस शिवत्व को व्यर्थ नहीं होना है। यह श्रादि-मानव द्वारा प्राप्त सत्य की, ज्ञान की श्रम्नि है, जो विज्ञानपुरी में, श्राग्रहों के सक्रमण-युग में भले ही उपेचिता कर दी जाये, किन्तु इसे भावी को सौंपना हमारा धर्म है।

( श्रजुित में एमन का मुँह भर लेती है।)

एमन—राजनीति के युग में भावना, उन्माद मानी जाती है दिच्या । ( इँसते हुए ) श्रन्छा, लाश्रो बहुत बोल चुका। चय के कीटाग्रु मौसबी के रस के लिए भूखे हैं।

दिश्वागा—( हँ आसी सी ) त्रामार शपथ, जिंद ऐई कथा . .

( गता भर श्राता है।)

एमन—(पीडित हास्य सने) ऋच्छा बाबा, ऋच्छा । क्या मालूम था कि एक जेल से निकलने पर दूसरी.....

(दक्षिणा जाती है। जहदी से रस का गिजास जाती है।)
दिच्चिणा—वह पाण्डुलिपि निकाल देना, दे त्राऊँगी प्रकाशक को।
एमन—ठीक है, मैंने उसके दो नाम सोचे हैं—एक तो भूख, दूसरे भूख की
पैदावार—क्या ठीक रहेगा १

दिच्चां — ( इसते हुए ) मै ने पढ़ा जो बतलाऊँ १ एमन—( मजाक करते हुए ) तो पढ़ कर ही क्या बता सकोगी।

( हँस देता है।)

दिच्या — ( हँसते हुए ) तो फिर क्यों पूछा इस अपात्र से १ एमन — अरे भाई, खरीदने के पहले कोई पुस्तक पढ़ता है १ पहले नाम सुनता

है, इसी लिए बतात्रों कि सुनने में कौन ठीक रहेगा। दिश्वा—सुके तो 'भूख' श्रन्छा लगता है, तुम्हे १ एमन—भूख से भी ज्यादा श्रन्छी लगती हो... तुम!

(दक्षिणा भेंप जाती है, दोनो हँस पड़ते हैं।) दिस्मिणा—तुम अपने जेल के सस्मरण क्यो नहीं लिख डालते १ एमन—क्या मेरा दिमाग खराब है १ मैं कोई ऋाजाद या भगतिसिंह हूं १ मैंने विद्रोह सोचा है, लेकिन उसकी कार्य-चेष्टा तो ऐसी नहीं की जो महत्वपूर्ण हो। जो किया है वह लिख रहा हूं।

दिश्वां ( आत्म-सतुष्टि के साथ ) सच १ इतने ही सयत तुम होगे, यही मैने भी सोचा था।

एमन—( दक्षिणा के दोनो हाथ पकड़ते हुए ) ये सब परीचाएँ, श्रमिषेक किस लिए हो रहे हैं  $^{\circ}$  जरा सुन्  $^{\circ}$ 

दिश्वा — साहित्यकार बुढ़ा जाये पर रिक्तता नहीं जाती । छोड़ो — एमन — मुक्ते बुढ़ा कहती हो १ याद रखना विवाह नहीं करूँगा, अगर फिर कभी कहा तो १

दिच्चिंगा — ( हँसते हुए ) कौन करेगा तुमसे विवाह १ ( दक्षिणा की खिलखिलाहट )

(पटाक्षेप)

# द्वितीय दृश्य

[ मुख्य मत्री दास बाबू का कक्ष, समय प्रात: काल आठ बजे। एक मसनद बीच में लगी है। उसी दीवार पर गाँधी और जवाहर का हँसता हुआ प्रसिद्ध चित्र लगा है। दाहिने हाथ की ऊँची तिपाई पर सगमरमर में गौतम का सिर रखा है। बायें हाथ पर कीमती सोफा-सेट सजा है। उसी हाथ पर कोखवत मूलते हुए ढग का बैंगनी कीमती पर्दा एक पैटन बनाता टँगा है। तिकयों पर प्रामोधोग शिल्प के गिलाफ लगे हैं। दास बाबू अपने बगोय परिधान में हैं। सफ़द खादी-मलमल का कुरता महीन खादी की धोती तथा चादर डाले बैठे हैं। बृद्ध हो गये हैं, किन्तु लाख सुर्ख, गोरा रंग, प्रभावशालो व्यक्तित्व । उनका पर्धनल सेकेटरी पास ही बैठा हुआ शिष्टता से कुछ बातें कर रहा है। नितिन, पर्धनल सेकेटरी की आयु यही ३५ वर्ष की होगी। असमी मुखमुद्दा का व्यक्ति बढ़े बढ़े वहुँ वहुँ तीं वाला है। कुरता पायजामा पहने है तथा चरमा धारी है।

# ३७४ • सुबह के घंटे • नरेश महता

निर्तिन—स्रापने बुलाया तो एमन बाबू को है, वे बाहर बैठे भी हैं, किन्तु चीफ सेक्रेटरी जरूरी काम से स्राये हैं।

दास बादू—कौन एमन बाबू १ नितिन—वे जो कम्यूनिस्ट लेखक हैं . दस बाबू—ग्राइ सी लेट हिम वेट। नितिन—तो चीफ़ सेक्रेटरी मि॰ चढ्ढा..... दास बाबू—यस !

[ नितिन जाता है। दास बाबू अपने आस-पास पड़ो हुई फाइलों में से एक फ़ाइल उठाते है। चश्मा निकाल कर पहनते हैं और ध्यान से पढ़ने लग जाते है। चढ्ढा प्रवेश करते हैं और मुख्य मर्त्रा के ध्यान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। चढ्ढा सूट पहने ४५ वर्ष के व्यक्ति हैं। टिपीकल आई॰ सी॰ एस वर्ग के हैं—ग्लीसरीन से चमकते बालो, टाई और चमकदार जूतो में अपने वर्ग का सही प्रतिनिधित्व करते है। उन्हें खड़े कुछ देर हो जाती है। तीन-चार फ़ाइले साथ लिये हुए हैं।]

दास बाबू—( फ़ाइल मे देखते हुए ) टेक यूश्रर सीट । चढ्ढा—थेक्यू सर ।

दास बाबू-( चक्मा उतारते हुए ) हॉ, क्या बात है १

चढ्ढा—( एक फ़ाइल देखते हुए ) शूगर मिल्स की हड़तालों का आज १८ वाँ दिन है और मजदूरों को कम्यूनिस्ट भडकाये हुए हैं। सिचुएशन इज गोइग फ्राम बेड टु वर्ष । मज़दूरों ने नाका-बदी कर रखी है।

दास बाबू-प्रफुल्ल बाबू का क्या डिसीयन है।

चढ्ढा —सर! एच एम डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के सुम्नाव से एग्री नहीं करते। लाठी चार्ज से या गिरफ़्तारियों से मजदूर ज्यादा एजीटेटिड होंगे। ताला-बदी को भी कई दिन हो गये हैं।

दास बाबू — श्रमी इसे रहने दीजिए । प्रफुल्ल बाबू से श्रीर डिसकस कर लिया जायेगा । हाट नेक्स्ट ?

चढ्ढा—( तेंज़ी से दूसरी फ़ाइल आगे करते हुए ) ये वसों के मालिकों का केस है।

दास बाबू—रोडवेज के नेशनेलाइजेंसशन का विरोध हम सहन नहीं कोरेगा, बोल दो। चढ्ढा--लेकिन सर ! रावराजा साहब ने इन बस-मालिकों को अपना सहयोग देना तय कर लिया है। उनकी अपनी भी तो २०० बसे हैं। दास बाबू-( सोचते हुए ) अञ्छा तो ठीक है, एच एम से कह दो कि इस मामले में जल्दबाजी न करे राव राजा साहब से कनसल्टेशन करना होगा। चढ्ढा-( तीसरी फ़ाइल सामने करते हुए ) श्रीर सर, ये टीचर्स पे-कमीशन की रिपोर्ट है। बेसिक-पे पर तीनो सदस्यो के मत नहीं मिलते। सरकारी प्रतिनिधि मि० कपूर का कहना है कि ६०) रुपये दी जानी चाहिए ऋौर जन-प्रतिनिधियों का कहना है कि ३५ से ४० रु० दिये जाने चाहिएँ ! दास बाबू-जन प्रतिनिधियों मे .... चढ्डा-( फ़ाइल देखते हुए ) एक तो वशखेलावन सिंह जी एम० पी० हैं... दास बाबू - श्रौर चेयर मैन तो राधाकान्त जी हैं न १ चढ्ढा—जी हॉ दास बाबू--ठीक है, जन-प्रतिनिधियों की ही बात मानी जानी चाहिए। ह्वाट चढ्ढा-( एक फ़ाइल बढ़ाते हुए ) त्राहरन एराड स्टील के परिमट के लिए दो-तीन कम्पनियाँ.... दास बाबू-किरण बाबू को दिया जाये। चढ्ढा-सर ।...उनकी तो एपलीकेशन दासं बावू - वो सब हो जायेगा। ( डाकते हुए ) नितिन ( चढ्ढा से ) एनीथिंग ऐल्स ? चढ्ढा-- नो सर। ( वह फ़ाइजें समेट कर जाता है । ) नितिन-( प्रवेश करते हुए ).. जी ! दास:बाबू-किरण बाबू कहाँ हैं १ नितिन-बुलाता हूँ, प्रफुल बाबू श्राये हैं। दास बाबू--पहले किरण को बुलाओ ! [ किरण स्कीपिंग गाउन में प्रवेश करता है। राय बाबू का सब से छोटा लख्का है, विलायत से लौटा है। नितिन बाहर चला जाता है।] दास बाबू-क्या सो रहे थे १ किरगा-पापा ! लंदन से यहाँ तक का एयर ट्रेवल भी बड़ा ही टाइरिंग है।

(बगासी लेता है।)

दास बाबू—सुनो बेटा, आज आइरन एएड स्टील के परिमट के लिए कैसे क्या करना होगा, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी से मिल लेना, समके। अब जाओ !...नितिन १

[ नितिन के साथ साथ प्रफुछ बाबू भी प्रवेश करते हैं । वे एक दम राष्ट्रीय वेश में है । ]

दास बादू--श्राइए, प्रफुल्लो बाबू !

प्रफुक्क बाबू---- त्राप तैयार नहीं हुए। चालीस मील जाना है, टाइम तो लगेगा ही।

दास बावू — स्रोह, नितिन । स्पीच टाइप हो गयी १ स्रोर कौन हैं मिलने वाले १ नितिन — डाइरेक्टर सक्सेना साहब का स्रभी फोन स्राया था कि स्पीच टाइप हो रही हैं। वे उसे लेकर स्वय पहुँच रहे हैं। वो एमन बाबू बैठे हैं, लेकिन मेजर जनरल तिलक चद भी वेट कर रहे हैं।

# (तभी फ़ोन की घंटी दुनदुनाती है।)

नितिन—( फ़ोन पर ) यस, चीफ मिनिस्टर्स रेसीडेंस । यस . कौन १ ए० डी० सी० बोस बोल रहे हैं...जी...एक्सीलेसी वान्ट्स सी० एम० इमीजीएटली १ . यस होल्ड स्थान

दास बाबू—कह दो दस मिनट मे त्राते है।

ानतिन—( फ़ोन पर ) सी० एम० दस मिनिट मे त्राने है।

(रिसीवर रखता है।)

दास बाब-तिलक चन्द जी को बुलाश्रो।

[ नितिन जाकर मेजर जनरत को भेजता है। तित्तक चन्द कँचा पूरा कद्दावर व्यक्ति है। एक दम मिलिड़ी वेशभूषा मे है। मुँछे उमेठी हुई।] दास बाबू—( हतके उठते हुए साथ ही हँसते हुए प्रशाम करते) त्राइए! कैसे है ?

[ मेजर जनरल बढ़ कर दास बाबू के दोनो हाथ अपने हाथों में छे कर हैंस पडता है | ]

मे जर जनरल—सुना या बीमार थे १
दास बाबू—अब बुढ़ापे मे बीमारी तो लगी ही रहती है ।
मेजर जनरल—नहीं अभी तो ख़ास कोई एज भी नहीं हुई आप की ।
दास बाबू—अब खास क्या, पचहत्तर पूरा हो गया । किसी खास काम से तो
नहीं आये न आए।

मेजर जनरल - इनागुरेशन मे ही जा रहा था, सोचा दर्शन करता चलें। दास बाबू—बड़ी कृपा की आपने । हाँ वो...एमन बाबू को क्या काम है १ प्रमुख्त बाबू—शायद अपने नावेल की जब्ती के बारे मे आये होगे । मेरे पास भी प्रेस यूनियन के वरकर्स का प्रस्ताव इसके विरोध मे प्राया है । ये कम्यूनिस्ट किस चीज का विरोध नहीं करते १

मेजर जनरल-श्चरे जनाव ! कम्यूनिस्ट पास फटकने देने के काबिल नहीं होता । श्चार दे हुयुमन बीइग्स ?

( मेजर मोटा मोटा हँसता है, शेष सब पतला पतला हँसते हैं। ) दास बाबू—तो ये अभी उन्हीं लोगों के साथ है १ नितिन मेज दो उन्हे।

[एमन, घोती, कुरते तथा चादर में है। इस कक्ष के रोब-टाब में उसका व्यक्तित्व एक चैलेन की तरह स्पष्ट हो उठता है। एमन पहले दास बाबू फिर प्रफुल्ज बाबू को नमस्कार करता है। मेजर जनरज उसे घूरता हुआ विमृद्ध सा लगता है। दास बाबू और प्रफुल्ज बाबू उसे देखते ही रहते हैं।

दास बाबू---श्राइए, श्राज शायद पञ्चीस बरस बाद श्राप से मेंट हो रही है। ( हैं सते है।)

एमन—जी हॉ, उस मुकदमें के बाद से तो यही रहा ...यह तो मेरा सौमाग्य है कि आज भी दर्शन हो गये।

प्रफुल्ल बाबू--- श्रापकी बीमारी श्रव कैसी है १

दास बाबू — जेल से छूटे तो एक साल से ज्यादा हो गया होगा ?

एमन-जी हॉ चौदह महीने ।

्रदास बाबू--- त्राजकल वस लिखते-पढ़ते ही है या श्रीर कुछ

प्रकुल्ल बाधू-न्त्राप तो कम्यूनिस्ट पार्टी की सी० सी० में भी हैं।

दास बाबू—( नितिन से ) जात्रो, चलने की तैयारी करो । हाँ विश्व लिए को छ किया। एक बात पहले बता दूँ कि जदि अपने नावेल की जब्ती के बारे में कहने आये हो तो चुमा चाहूँगा।

दास बाबू—तो फिर ? प्रफुल्लो बाबू ने कितना स्रोच्छा सजेशन स्रापको भिजवाया था कि स्राप या तो कोई सरकारी नौकरी कर लें, न हो कॉम्रेस मे श्रा जाये । किहए प्रफुल्लो बाबू ! कभी कम्यूनिस्ट श्रपने विरोधियों को इतना श्रवसर देते हैं ?

### ( हॅस पडता है।)

- एमन—दास बाबू । आपने मुक्ते जेल से छोड़ा उसके लिए कृतश्च हूँ । मैं तो इस वक्त नौकरी मॉगने नहीं, एक प्रार्थना लेकर आया हूँ । मैं तो रनजीत नाम के रेलवे मेन यूनियन.
- दास बाबू आप उस रेलवे मेन को बेल पर छुड़ाने आये हें १ मैंने फाइलें देखी हैं उस सम्बन्ध में।
- एमन—जी हाँ, दास बाबू ! रनजीत की माँ मरणासन्न है। रेलवे उससे क्वार्टर खाली करवाने पर तुली है। उसे आप दो-चार दिन के लिए छोड़ दें तो अदयन्त मानवीय कार्य होगा।
- दास बाबू—यह रेलवे का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कोर सकता। एक बात का बुरा तो नहीं मानिएगा १ इन रेलवे के लोगो को, फेक्ट्रियों के मज़दूरों को, कालेज के विद्यार्थियों को आप लोग जब भड़काता है तब भी शायद मानवीय भावना से ही ऐसा कोरता है।
- एमन आपसे बहस करने नहीं आया हूँ और फिर सिद्धान्तो की लड़ाई यों सुलकायी भी तो नहीं जाती ?
- दास बाबू—एमन बाबू ! मुक्ते मालूम है कि आप प्रतिभावान हैं । इसीलिए मुक्ते दूसरे कम्यूनिस्टों से कहीं...ज्यादा आपके लिए दर्द है ।

प्रफुल्ल बाबू-श्राप तो घर के व्यक्ति है।

- दास वाबू क्यों नहीं स्राप राजनीतिक कार्य छोड़ देते । हम तो चाहेगा कि स्राप देश में कोई ऐसी शिक्खा सस्था खोले जहाँ बच्चों का भविष्य बने ।
- एमन—मैं त्र्यापके सुभावों के लिए कृतज्ञ हूँ, किन्तु त्र्यापने मेरी बात पर शायद ध्यान नहीं दिया।
- दास बाबू रनजीत को छोड़ने वाली १ हम कुछ नहीं कर सकता इसमें । (नितिन को श्रोर देख कर) चले १

नितिन-जी हाँ !

दास बाबू—हमने सुना है कि गाँधी जी के विद्धान्तों से आपको बहुत विरोध है ?

[तभी नितिन परमीने की एक शाल दास बाबू को देता है। दास बाबू के खड़े होने पर सभी खड़े हो जाते हैं। परमीने की शाल ओढते हुए।

दास बाबू—एमन बाबू! गाँधी जी ने हमे जीवन का सादगी, श्राहिशा, शत्त, त्याग श्रारे विरोधियों के प्रति भी उदार भाव सिखाया। रूस में तो श्रापने किसी विरोधी को नहीं छोडा। यहाँ हामरा विरोध में, नेहरू के विरोध में श्रीर तो श्रीर राष्ट्रिपता गाँधी जी के विरोध में लिखने पर भी हम कुछ नहीं करते। गाँधी ने हम मनुष्यों को क्या यह सब मानवीय भाव नहीं दिया।

### (सब एकदम चलने को होते हैं।)

एमन—दास बाबू । गॉधी जी ने श्रनेक लोगों को स्वाधीनता दिलायी, कुछ लोगों को मेम्बरी दिलायी, कुछ को मन्त्री-पद तक दिये । ये देन क्या कम है १

[दास वाबू, प्रफुटल बाबू एकदम लाल हो जाते हैं। मेजर जनरल दिग्विमूद सा खडा रहता है।]

दास बाबू-( विक्षिष्ठ से ) क्या त्राप, क्या त्राप.....

एमन—श्रोपका श्रपमान भला कैसे कर सकता हूँ १ किन्तु चमा करे दास बाबू ! यहाँ सब 'श्रर्थात' हैं—जैमे इिएटथा—देट इज भारत । पीपुल— देट इज— केपीटेलिस्ट.

[श्रौर एमन सहसा चुप हो जाता है। दास बाबू एकदम फुँक उठते हैं। एमन सबको नमस्कार करता है।]

(पटाक्षेप)

# तृतीय दृश्य

[दक्षिणा का वही कमरा है। उसी दिन दोपहर का समय है। शारदीय दोपहर खिली सूरजमुर्खा-सी है। सब बडा उज्जा-उज्जा सा लग रहा है। कमरे में स्वच्छता स्पष्ट है। एमन मुख्य मन्त्री के बाद प्रकाशक से मिल कर जौटा है।]

एमन—(प्रवेश के साथ, कमरे में किसी को न देख कर डाकते हुए) दिल्लिण!

दिहांगा-( प्रष्ठभूमि से ) आश्चे !

[ एमन तब तक तिपाई पर रखी किताबों में से रवीन्द्रनाथ की सचियका उठा कर बीच में से खोलता है श्रीर पढना श्रारम्भ करता है— ]

तोमाय,

साजाबो यतने, कुसुमे रतने केयूरे कक्ष्यो, कुकुमे चन्दने साजाबो तोमाय, साजाबो....

[ तभी दक्षिणा एक हाथ मे चाय तथा दूसरे में फलो का रस छेकर अत्यन्त नाटकीय सुदा मे हौंछे जे आतं है। ]

दिचाएा।--( नृत्य भाव से ) के के साजावी महाराज १

एमन-(एक क्षण उसे देख कर) तोमाय साजाबी-कुमुमे रतने, केयूरे कक्णे

( श्रीर बढता है जैसे सिंहासन से नीचे उतर कर बढ रहा हो । )

दिच्चणा—देखो जी, जो मुँह मे स्नाता है बक देते हो, किसी दिन नाराज हो जाऊँगी।

एमन—( बनावटी डर के साथ ) यह तो...यह तो गुरुदेव कह रहे हैं, देखो इस पोथी मे है। पोथी खोली श्रौर श्रनायास ही यह गीत खुल गया।

दिशा—( वनावटी क्रोध सगे ) त्रमायास भी कभी त्रायास हो जाता है। जाता है। जाता किया तुमहें !

(दोनो हँस देते है।)

एमन-तुम इसबेला भी चाय.....

दिश्चिगा — तुम फलों का रस पित्रो तो कोई बात नही श्रौर मेरी चाय पर श्रापिति १ बड़े वो हो जी तुम !

(तिरछे देख कर लाल हो उठती है।)

एमन—श्राज बहुत फार्म में हो, क्या बात है १ दिह्मणा—श्ररे जनाव। यहाँ तो रोज ही फार्म में रहते है, कोई समसे तब न १

[ दोनो खिलखिला कर हॅस पडते है। दोनो पीना पी चुकते है। दक्षिणा एमन के हाथों से गिलास छेती है—]

दिश्या-क्या हुआ १ गये थे दोनो जगह १

एमन-( अत्यन्त गम्भीर हो कर ) हाँ !

दिच्नगा-न्या कहा दासबाबू ने १ कब छोड देंगे रनजीत को १

एमन-दिच्चिणा। ससार में सब से कायर होती है सरकार। रनजीत जैसे व्यक्ति

से भी उसे डर होता है। उनकी दृष्टि में कम्यूनिस्ट व्यक्ति नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, बल्कि वह तो सिद्धान्त होता है। दो घंटे की प्रतीचा के बाद... दिचागा—दो घटे बिठाये रखा ?

एमन—जाने दो दिल्ला ! किस बास का दुःख करें ?

दिशा—रनजीन को न छोड़ना तो बडा अन्याय है।

एमन—(पीड़ित हास्य सगे) अन्याय क्या नहीं है दिख्णा १ पशुश्रों की माँति जीने वाला गरीज, क्या जीवन के साथ अन्याय नहीं कर रहा है १ जब सरकारी गोदामों, सेठों के कोठारों में अब सड रहा हो, तब भूखें मर कर जीना क्या अन्याय नहीं है १ अन्याय तो स्थिति है। यह कहों कि सब से बड़ा अन्याय यह है कि अन्याय न सहना ! सहन करों दिख्णा ! जब तक यह सब विध्वस कर सकने की चमता हम में न आजाये तब तक रनजीत, रनजीत की माँ, रनजीत की राधा—इन आदर्श अन्याय भोक्ताओं के साँचों में स्वय को ढल जाने दो।

दित्रणा—तो ऋव क्या होगा १

एमन-इससे भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा कब तक होगा १

दिशा-प्रकाशक ने क्या कहा १

एमन-( जेब से नोट निकालते हुए ) ये १००) दिये।

दिस्या - बस १ ( नोट छेते हुए ) लेकिन हिसाब तो बहुत ज्यादा है।

एमन-कहता था-साब, पुस्तक जन्त हो गयी, अब कौन खरीदेगा !

दिच्या-तो क्या पिछला हिसाव.....

एमन—तुम नहीं जानतीं, प्रकाशक वर्ग भी अजीव गलतफहमी वाला वर्ग है।
पुस्तक किसी दूसरे की होगी, पर आप पर यह प्रदर्शित होगा कि ये ही
महाशय पुस्तक के पिता जी हैं।

दिचा (इल्के इँसते हुए) अत्र अपना भाषण रहने दो, लेकिन बाकी कब देगा, कुछ कहा ?

एमन—दिख्णा ! साफ बात है कि मैं इन मूर्खों को — 'बाबूजी ! स्त्रापने बड़ी साहित्य-सेवा की' स्त्रादि नहीं कह सकता । ताकि ये सोने के स्त्रडे वाली सुर्गी-से गर्दन फुलाकर फैल जाये स्त्रीर स्त्रडे दे सके ।

दिच्या — (ताव से खड़े होते हुए ) तो लड़ बैठे — दोनों ही जगह, है न १ हे भगवान, जब इतना दिया था इन्हें तब कुछ समक्त भी दे दी होती तो क्या विगड़ता १

[ सिर पर हाथ छे जाती है—एमन को हँसी था जाती है, साथ ही दक्षिणा को भी | ]

एमन — ( हॅंसते हए ) तुमने सच ही कहा । दासबाबू पश्मीने की शाल श्रोद कर जब सादगी पर भाषण देने लगे तब मुक्त से नहीं रहा गया, तब..... दिश्चणा — (कुछ रोष सगे ) बड़ा शुभ किया । कॉग्रेसियों श्रीर कम्यूनिस्टों को एक साथ श्रनकहनी बातें कहते रहने से होगा क्या ? विध्वस ! विध्वस !!

(वह एक हाथ मे गिलास, दूसरे में नोट लिये तेजी से जाती है।) एमन—सुनो तो !

( थोडी देर बाद उसी तेजी से जौटती है । )

दिश्चिणा—कौन कहता है कि तुम किसी दल-विशेष से बंघ के रहो। इस श्रहं की भी कोई सीमा है १ समने वाला भुकता हुश्रा ट्रूट जाये—किन्तु तुम...तुम...बोलो मुक्त से क्या चाहते हो १...तुम न रहोगे. तो किसी का क्या बिगड़ेगा किन्तु कभी तुमने दिख्णा के लिए भी सोचा १ वह तो तुम्हारे निकट कुछ भी नहीं है.. पार्टी कामरेड के श्रांतिरिक्त कदाचित उसे सोचा भी नहीं होगा

श्रीर इल्की रो पड़ती है। दोनों हथेतियों में मुँह द्विपा कर भाग जाती है। एमन दिग्विमूद्-सा बैठा रहता है। फिर फुड़ देर बाद टहलाने कराता है। एफर भूमि में डाकिये की श्रावाज़ डाक छे जाइए. कुछ विराम। दक्षिणा नयी भूषा पहने है। श्राज कुछ श्रतिरिक्त रूप व रंग है परिधान में। एमन एक मूर्ख की भाँति दक्षिणा के इस क्षण-क्षण परिवर्तित श्राचरणों को श्रवोछे ही समक्षना चाहता है। इसिलए गौर से किन्तु मर्यादा के साथ उसे श्रूरता है। दक्षिणा श्राज को छे बजाय एक पर्स हाथ में किये है। हाथ में दो लिफाफे है। नोचा सिर किये प्रवेश करती है। बात करते हुए भी सिर नीचा रखर्ता है।

दिश्चिंगा—(गमीर होकर) यह पत्र डाक से आया है।
एमन—(पत्रों के किए हाथ बदाते हुए) और यह दूसरा ?
दिश्चिंगा—(इल्की मीठी कल्लाहट संगे) अब सुक्ते क्या मालूम।
एमन—(दुखित हो कर) सुनो दिश्चिंगा पुक्ते से कहना है।
दिश्चिंगा—(एकदम तेज़ी के साथ किफाफे देती है और..) मैं जा रही हूँ,
आध घटे में लौटूंगी। इस बीच तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं
पहेगी, यह जानती हूँ...

एमन-सुनो तो...

[ लेकिन दक्षिग्णा चली जाती है। एमन कुत्र क्षग्ण तो इस विलक्षगण निवेश को देखता रहता है, फिर डाकवाला पत्र फाडते हुए

एमन-( नाटकीय ढग से ) 'प्रिय महोदय, नेहरू जी देश की महान विभृति है वे स्राज के कुष्ण है स्रागामी युगो के गौतम है इस गाधीवादी कान्ति के ग्रहिंसक त्रार्जुन को... त्रापनी अद्धांजलि देने के लिए श्रानेक देशी, विदेशी रथियो-महारथियो ने सहयोग का वचन दिया है। स्राशा है त्राप भी सहयोग देंगे ।...( पत्र मोडते ृए ) व्हेरी गुड सम्पादक जी ! नेहरू जो बड़े है, इसलिए मै लिखूं .या रथी-महारथी लिख रहे है। इसलिए मै भी लिख़ं. या इसलिए कि मै भी एक रथी हूं — और हम सब रथी मिलकर नेहरू को बडा बना दे-- जनाव, सब बकवास है! (वह यह पत्र उठाकर फेंक देता है विस्तरे पर । दूसरा पत्र फाडता है समभ नहीं पाता कि किसका है । हस्ताक्षरों के लिए पीछे देखता है — ) (चिहूँकते हुए) ऍ, दिव्या १ (पत्र पढते हुए) 'तुम्हे मुक्त से विवाह करना होगा, नहीं मुक्ते तुमसे विवाह करगा होगा। इसलिए नहीं कि मै तुम्हे व्यवस्थित कर सकूँगी- ना, बल्कि इसलिए कि-अब ऋौर लाज नहीं करूंगी तुमसे — पैंतीय की होने श्रायी। मेरे मातृत्व की श्रायु पाँच-छु. वर्ष की ही आरे शेष है - नहीं चाहती कि मातृहीना रहूँ। दूसरे तुम्हारी इस श्रादि-श्राग्न के वाहक की परम्परा देखना चाहती हूँ। किसी दूसरे को तो विवश कर देती, किन्तु तुम्हे नहीं कर पायी । मुक्त से विद्रोह करा-इस योग्य नहीं, बस समेट लो।

तुम्हारी दिच्या।'

िमन कुछ क्षण तो सोवता है, फिंग हरूका प्रसन्न होता है और वह मुस्कान सम्पूर्ण विकास पाती है। धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है ] साजाबो, साजाबो तोमाय साजाबो—

> कुसमे रतने केयूरे ककरो

[ तभी दक्षिणा सहसा बाहर से जौटती है तेर्जा के साथ, जैसे कोई चीज़ छूट गयी हो | ]

दिस्मिशा—( यह कहते हुए प्रवेश करती है, पर मुंह दूसरी स्रोर किये हुए) वो—वो— कहाँ है— र्दे≒४ ●● सुबह के घंटे ● नरेश महता

एमन-( आगे बढ़ कर उसे कधों से पकड़ते हुए) वो तो यह है !

( दक्षिणा नत-मस्तक खर्डा हो जाती है।)

दिशा-छोड़िए मुक्ते जाना है।

एमन-ये बाहर जाने का नाटक क्यो किया पगली १ मेरी श्रोर देखो ।

( दक्षिणा नत-मस्तक है।)

एमन-( उसे साथ तिये हुए ) त्रात्रो !

[ दोनों पत्तरा पर बैठ जाते हैं । दक्षिणा दूसरी स्रोर देखती है । एमन उसका सुँह स्रपनी स्रोर करता है । ]

एमन—सच दिख्णा ! तुमसे मैं निद्रोह नहीं कर सकता। (दक्षिणा धीरे-धीरे उसकी घोर देखती है।) किन्तु दिख्णा मौतिक अर्थों में क्या तुम मुक्त से सुखी हो सकोगी ! सोचता हूँ अपने स्वार्थवश तो तुम्हें बन्दी नहीं कर रहा ! क्योंकि वह अन्याय होगा। और जब कभी अन्याय की प्रतीति होगी तब...मुक्ते अपने से ही निद्रोह हो जायेगा।

दिच्नणा—( दूसरी श्रोर मुँह करके ) मैं समर्पण कर चुकी। भले ही उसे तुम लौटा दो। श्रब उसे नहीं श्रपनाऊँगी, वह तुम्हारा देय था, दे चुकी।

एमन-( एकदम उत्साह से ) फसले पक गयी दिच्या !

दिश्वाणा--( उत्साह से ) 'पकी फ़ंसले' पूरा कर लिया १

एमन—जेल से ही इस उपन्यास को लिख रहा था। स्राज पूरा हो गया। (दोनों हँसते हैं।) मै चाहता हूं कि.....

दिशा — ( दोकते हुए ) अब भी 'मैं' भैं' ही करते रहोगे ? हम कहा करो ! एमन— ( हँसते हुए ) अभी से ?

दिश्वां — ( हाथ खुड़ा कर जाते-जाते हँसते हुए ) नहीं, विसमिल्ला की शहनाई के बाद ?

(दोनों हँस पड़ते हैं।)

(पटाक्षेप)

# चतुर्थ दृश्य

[ दक्षिणा का वहीं कमरा है । समय प्रात काल । कमरे में बस यही परिवर्तन हुआ है कि दीवार पर दक्षिणा एव एमन का विवाह-चित्र टँगा है। एमन का पलॅग श्रव यहाँ नहीं है। उसके स्थान पर एक मसनद श्रा गयी है। एक कोने मे सारस की सी ऊँची तिपाई पर खीन्द्र का बस्ट सफ़ेद मिही का बना रखा है। इसे श्रासानी से दम्पत्ति का दूाइगरूम-कम-एमन का अध्ययन कक्ष कहा जा सकता है। एक तिपाई पर दवाइयो की शीशियां कायदे से जमी रखी है। बायें हाथ के कोने में एक राइटिंग टेबल, कुर्सी रखी है, जिस पर लिखने-पढ़ने का समान श्रत्यन्त सादगी से सिजित है। वही पर एक ऊँचा सा टेबल खेम्प भी है। एक छोटी श्रासमारी में किताबें चुनी हुई हैं। इतना सब होते हुए भी कोई यह नहीं कह सकता कि इस कमरे का इनके जीवन में शोभा का स्थान है, श्रावश्यकता का नहीं । मसनद पर दो गाव-तिकये हैं । एमन सबेरे सबेरे ही स्नान श्रादि से निवृत्त, बैठा हुआ अख़बार पढ रहा है । वो बार-बार अख़बार से आँख उठा कर देखता है, जिस से ज्ञात हो जाता है कि किसी की प्रतीक्षा की जा रही है । सुनहरी चत्रमा, एडवर्ड डाढी, व्यवस्थित कटे बाज, मुख पर विषाद की हल्की भाँई है-छेिकन श्रायु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्तित्व तपे सोने सा निखर श्राया है | ]

एमन—( नौकर को डांटते हुए )—काली पदो, काली पदो ! कालीपद—( एप्ट-भूमि से ) की बोलेन बाबू !

[ कालीपट बिहारी गजी श्रीर धोती में सॉवला सा पन्द्रह वर्ष का साडका है | ]

एमन—बुम्हारी बोऊ माँ, कहाँ हैं ? क्या जागी नहीं ! कालीपद—आमी की जानी, सोया होगा बोऊ माँ। एमन—अरे तो चाय तो लाख्रो।

(वह जाता है।)

[ तभी पीछे से दक्षिणा अससायी सी आती है। बह्ति उठने के बाद की बगासी तक यहाँ छेती है।]

एमन—( इँसता है) अञ्छा तो अब उठा जाता है १ कौन कहेगा कि पाँच बजे उठने वाली दिच्चिंगा यही है। मुक्ते देखों! दिश्चिंगा-किसी के कहने से क्या होता है, पहले मैं कोई पत्नी थी १ ऋगैर तुम्हारी तो बात ही निराली है।

#### ( शरारत से दोनों इँसते हैं।)

[ तभी चाय की ट्रे श्राती है। सब में गृहस्थी के चिन्ह दिखायी देते हैं, जैसे—टीकोजी ]

दिच्या—( चाय पीते हुए) हाय, मैं तो भूल ही गयी थी। श्राठ बजे तो सेल-मीटिंग है। क्या बजा ? श्रो बाबा . श्राठ ?

#### ( भागने को होती है।)

एमन— अन्न क्यो भाग रही हो १ लोगों को देखने दो कि एमन की पत्नी आठ बजे तक बगासियाँ लेती है।

दिचिएाा—( शरारत के साथ ) ऋरे सारा दोष मेरा ही है क्यों १ ऋौर तुम १

[ तेज़ी से इसती हुई भाग जाती है। दक्षिणा के जाने के तुरन्त बाद कामरेड श्रहमद, विभूतिभूषण, माणिक, कान्ता प्रवेश करते हैं! किसी की भूषा में कोई विशेषता नहीं है। केवल श्रहमद शेरवानी पहने हैं। विभूतिभूषण एक सदरी पहने है तथा माणिक चादर डाले हुए है। कान्ता लेडीज ढग का पूरी बाँह का बादामी पुलोवर पहने है।]

श्रहमद-नमस्कार एमन बाबू! एमन-(खडे हो कर ) श्राइए जनाव!

विभूतभूषण — कहिए, मैं ने तो श्रहमद साहब पहले ही कहा था कि एमन साब ऐसे श्रादमी नहीं है कि कोई चीज उन पर श्रसर करे, चाहे वह इनकलाब हो या बीवी ! (सब इसते हैं।) देखिए वैसे ही तैयार नहा-घो कर बैठे हैं। श्रहमद — श्रव हमे क्या खबर थी कि एमन साब इस कदर उस्ल-पसन्द होगे। हम समभे श्रदीब हैं, कुछ तो रूमानी माहौल दिख्णा जी ने पैदा किया ही होगा।

#### ( सब हँसते हैं।)

कान्ता—दीदी कहाँ हैं १ सो रही होंगी शायद। शादी के बाद से तो बस श्रहमद—मै इस लड़की से बार बार कह चुका हूँ कि देखो, शादी कर लो। न सही पार्टी कामरेड, मगर शादी कर डालो! शादी के बाद ही कोई सही मानी में कम्यूनिस्ट हो सकता है। मगर श्रजीब फितरती है ये लोग, जाती कोई रिश्ता नहीं श्रौर चले हैं दुनिया से रिश्ता जोड़ने।

श्रहमद—खुदा की कसम, रिवाल्यूशन में तो श्रमी ख़ासी देर है, कब तक उसका रास्ता देखोगी १ क्या इकलाब से ही इरादा है १ ये माणिक कैसा है कान्ता ?

( सब ठहाका मारते हैं, कान्ता भाग जाती है । )

विभृतिभृषणा-ग्राप भी हद करते हैं श्रहमद साब!

अहमद — श्रमा, एक तो जवानी यो ही गर्म होती है, दूसरे सिर पर इकलाब का लावा लिये घूमते हैं — शादी नहीं करेंगे तो क्या पागलख़ाने जायेंगे!

[ सबका उहाका | तब तक दक्षिया श्राती है । पीछे पीछे भेंपती सी कान्ता भी श्राती है | ]

दिश्चिणा—(स्वच्छ वस्त्र मे, एकदम स्नात भोर कमल सी) क्यो बेचारी कान्ता के पीछे पड़े हैं श्राप लोग ?

श्रहमद—जरा इनकी पैरवी सुनिए। मैंने तो बड़े भाई का मर्शावरा दिया। जाने दो जाती मसला है, नही बोलेंगे। मगर दिल्गा जी । श्रपने छोटे भाई माणिक का भी श्रव कुछ बन्दोबस्त कर दो—यह क्या कि खुद तो

#### ( सब फिर ठहाका मारते हैं।

दिश्वरा — ( शरास्त के साथ ) क्यों माशिक ! लोगों से कहता फिरता है श्रीर श्रपनी शेष दी से कहने में भेपता है ?

( माखिक भेंप जाता है—सब की हेंसी । )

श्रहमद—श्रव मैं ने कान्ता से यही कहा कि माणिक से क्यों नहीं कोशिश ' करती। खैर भाई होगा।

विमूतिमूषण्—( बड़े गम्भीर ढग से ) श्रौर कौन नहीं स्राया माणिक १ माणिक—ऋफजल ऋलीगढ़ गये हैं।

श्रहमद - क्या हिन्दी वालों को बद करने के लिए ताले खरीदने १

( सब हत्के हँसते हैं।)

कान्ता-- श्रोफ, किस कदर इकलाबी है यह श्रफज्ल भी।

अहमद—तभी तो इकलाव आ नहीं पा रहा है। एक मुल्क में एक ही चीज तो पनप सकती है—ईकलाव या इकलावी!

(सब इक्के इसते हैं।)

# ३८६ • सुबह के घंटे • नरेश महता

विभृतिभृषर्ग — नयी पार्टी लाइन के बारे में चर्चा कर ली जाय, क्यों श्रहमद साब ? श्रहमद — वेशक । श्रौर फिर तुम तो उस का प्रेक्टिकल डिमान्सट्रेशन देख के श्रा रहे हो ।

माणिक—कामरेड विम्विभ्वण हमे किसान श्रादोलन के बारे में बतायें श्रीर समभाये कि पार्टी लाइन के द्वारा हमारे मूवमेट ने क्या रुख श्रपनाया है। विम्वित्मृषण —साथियो, मुक्ते ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हिन्दुस्तान की श्राजादी के बारे में मुल्क में सियासी चेजेस हुए हैं। श्रापको मालूम है कि मुल्क के सभी प्राविन्सेस में श्राम हड़ताले हो रही हैं। बम्बई में नाविको की हड़ताल का हो जाना, तेलगाना का मूवमेट श्रादि बातों ने पार्टी को श्रहसास कराया कि यह हिस्टोरिकल पीक है। दूसरी सियासी जमातों के साथ-साथ सरकार के नकाब भी उलटे हैं। लाठी चार्ज, पुलिस एक्शन श्रादि से सिद्ध होता है कि मुल्क में पुलिस राज है। हमारी पार्टी ने श्रवाम की इन मुखतिलफ़ जगों को तवारीखी श्रहमियत दी है श्रीर हम श्राज उनके कचे से कथा मिला कर चल रहे हैं। इसारे पान्त का किसान श्रादोलन भी इस बड़ी जग का एक हिस्सा है। बस यही कहना था।

#### मारिगंक-ग्रहमद साब!

श्रहमद—इस जवानी बयान मे श्रौर तवारीखी वाकयात। में गहरा सम्बन्ध है। जिनकी गूँजें हमें गैरकम्यूनिस्टी पचौं तक मे मिलती हैं। श्रापको मालूम ही है कि इस पार्टी काँग्रेस मे नयी पार्टी लाइन की मैंने मुखालिफत भी की थी। मौजूदा नेहरू सरकार, ख्वाह कैसी ही हो, हमारे श्रपने लोगो की है। नेहरू, जनता के नेता हैं, नुमाइन्दे हैं, उन्हे चागकाई शेक मानना बहुत बड़ी गलती होगी। हमे वर्डिक्ट श्राफ दि हिस्ट्री के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन इस कहने के बावजूद भी हमारे साथियों ने फायर पालिसी इख्तियार की है। मैं श्रव भी इसे स्यूसीडिकल मानता हूँ, मगर पार्टी डिसिप्लिन के मातहत इस फैसले की तामील करना मेरा फर्ज है। पार्टी ने जो पैगाम कामरेड एमन श्रौर दिच्या के लिए मेजा है। उसे पार्टी सेक्रेटरी माखिक श्रभी श्रापको सुनायेंगे। हालॉकि ज्यादा श्रच्छा तो यह था कि हमारे लीडर श्रदीबों से दूसरे बेहतर काम कराते, क्योंकि समाज या पार्टी में सभी जगह श्रदीब का दर्जा सबसे ऊँचा होना चाहिए!

मािश्विक—पार्टी ने एमन बाबू श्रौर दिस्तिशा दीदी दोनों को तुरन्त किसान श्रादोलन का काम सम्हालने का ज़िम्मा दिया है।

एमन—जैसा कि श्रहमद भाई ने कहा कि लेखक का समाज मे ऊँचा स्थान होना चाहिए, यह बहुत सही है। चाहे यह बात मुफ्त जैसे लेखक के लिए सही न हो, मगर साहित्य पर राजनीति का यह श्रकुश श्रनुचित है। यह बात दूसरी है कि समय की माँग के कारण साहित्यकार सिपाही बन जाय, किन्तु साहित्यकार का माध्यम दूसरा है—जिसे हमारे नेता नहीं समफते। हम पार्टी की श्राज्ञा पर चले जायेंगे। पार्टी ने इतना बड़ा काम हमे सौंपा, यह भी बहुत बड़ी बात है, किन्तु जब तक पार्टी के नेता इस तथ्य को ग्रहण नहीं करते, तब तक वे गलतियाँ करेंगे। राजनीतिज्ञ को श्रपनी सुपीरियारिटी दूर करनी होगी।

जहाँ तक नयी पार्टी लाइन का प्रश्न है—मै समभता हूँ कि यह महान भूल है। सन् ४२ से भी भयकर भूल है यह। गांधी या जवाहर इस देश की जनता के प्रतीक हैं—इसे अस्वीकारना मूर्खता है। यह प्रभाव लाख प्रतिक्रियावादी है, पर आज गांधी या नेहरू की आवाज राष्ट्रवाणी है, उन्हें चुनौती देकर पार्टी हीराकरी कर रही है।

माणिक-दीदी, आप कुछ कहना चाहती है ?

दिश्वणा—मैं तो कभी भी फायरईंटर्स मे से नहीं थी, इसीलिए सभी कोई सुके बूर्जुश्रा कम्यूनिस्ट ही कहते रहे। सुके भी ऐसा लगता है कि श्रहमद साब तथा एमन से मैं सहमत हूँ। यह बात दूसरी है कि पार्टी की श्राज्ञा मानना मेरा धर्म है, लेकिन यह नीति गलत है।

माणिक-मै आपकी बाते आगे मेज दूँगा।

तिब तक दक्षिया बीच में उठ कर जाती है और कालीपद चाय की ट्रे, नारता आदि जाता है।]

त्रहमद-(बड़े निश्चिन्त भाव से) तो मीटिंग बख़ीस्त १

मारिएक-जी हाँ।

श्रहमद—खैर दोस्त, खुदा हाफिज। तवारीख किसी को मुश्राफ नही करती, चाहे वह गाँघी हो या मार्क्स।

एमन—सही बात यह है श्रहमद साब कि श्राज कम्यूनिस्टों को गाँधी की श्रावश्यकता है श्रीर गाँधीवादियों को मार्क्स की।

( सब क्षण भर को चौंकते हैं।)

परिवर्तन के व्यक्तित्व की तीत्व्याता श्रनुभव समग्रता-तीव हो उठती है। न कुछ, श्रनन्त है, न स्थिर । निरपेच्ता ही मृत्यु है श्रोर सापेच्यता ही जीवन । प्रत्येक की गतिशक्ति है। कोई च्यो में जीवित है, धावित है तो कोई वर्ष श्रीर सवतों में । इसी सापेच्य भाव मे कम गतिशील को हम स्थिर मानते हैं। श्रीर जब यह गति योनियो के माध्यम से धावित होती है, उसे हम मृत्यु मान कर निश्चिन्त हो जाते है। जीवन—सृष्टिगति की हश्यगति है, जबकि मृत्यु—सृष्टिगति की श्रहश्यगति है।

( मच पर सहसा अधकार हो जाता है।)

#### प्रथम दश्य

[ एक छोटा सा कमरा, जिस में चटाई पड़ी है | चटाई पर खेस बिछा है | दीवार पर स्ताजिन का प्रसिद्ध चित्र—जिसमें वे एक हाथ कोट के बटनों के पास अन्दर किये खड़े हैं — लगा है | दीवार पर नीछे रग की एटअमूमि में उड़ते खेत कपोत वाला प्रसिद्ध मित्ति-चित्र कीलों से दुका है । किसा पार्टी कामरेड का घर है । किसान आंदोलन के कार्य के लिए एमन और दक्षिणा यहाँ आये हैं, इसलिए खाली करवा कर इन्हें दे दिया गया है । स्ताजिन के चित्र के ऊपर ही गौतम तथा गाँधी के चित्र है जो स्पष्ट है कि एमन ने लगवाये होगे, क्योंकि एमन इन तीनों को तप, शक्ति एव निष्ठा के प्रतीक मानता है ।

तमी सहसा एमन को एक हाथ से दक्षिणा श्रीर दूसरे से कुछ श्रन्थ कामरेड पकडे प्रवेश करते हैं। एमन के सिर पर पर्झी बँधी है, रक्तसाब हो रहा है। दो एक साथी बढ कर खेस पर तिकया श्रादि लगाते है। दक्षिणा एमन को तिकये के सहारे लिटाती है। दक्षिणा रुई से रक्त साफ़ करती है। तब तक कस्बे का डाक्टर श्रा जाता है। कुछ देर तक डाक्टरो चलती है। दक्षिणा के मुख पर कठोरता एव पीलापन दोनो ही है। डाक्टर युवक है।]

डोक्टर—( दक्षिया से ) ज्यादा चोट नहीं है। कम्पाउएडर शाम को ड्रेसिंग कर जायेगा। दिक्त्णा-चोट गहरी तो नहीं है डाक्टर ! सेप्टिक का तो डर नहीं है ?

( श्रीर पर्स से पाँच रुपये का नोट निकाल कर देती है । )

डाक्टर—नॉट एट आल, निर्यंग दु वरी । (नोट को न डेते हुए) यह क्या ?

दिस्णा- ( किचित हँसते हुए ) इट इज़ यूवर राइट डाक्टर।

डावटर—( अपना बेग उठाते हुए) आप नहीं जानती कि मै एमन बाबू का रेगूलर पाठक हूँ । यह तो मेरा सौभाग्य है कि मै ने अपने प्रिय लेखक के दर्शन किये ।

दिच्चा -- लेकिन यह तो आपकी फीस है।

डाक्टर—दिख्णा जी, यदि आप फीस देना ही चाहती हैं तो एमन साब के इस्ताद्धर दिलवा दीजिए।

[सब के मुख पर प्रसन्नता मज़क उठती है। दक्षिणा एक सादा कागज़ छेने बद्ती है।]

डाक्टर-यों नहीं, इस पर चाहिए।

[ और 'रक्तगाञ्च' की एक प्रति निकालता है तथा दक्षिणा को उसे देता है | ]

एमन—( पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए ) तो तुम्हें भी रक्तगाछ प्रिय है ? ( हँसते और पुस्तक डाक्टर को वापस देते हुए ) लो पढ़ लो डाक्टर, क्या लिखा है ।

डाक्टर—(पदते हुए) जो राजनीति, जो साहित्य, जो विज्ञान मानव को मानव से काटता है, अेच्ठ सिद्ध करता है, अपग करता है, उससे डाक्टर, तुम्हारे सर्जिकल श्रस्त श्रीर मेरी लेखनी दोनों ही युद्ध करें। एवमस्तु—एमन।

[ डाक्टर गद्गद् होकर नयनों मे चमक लिये प्रणाम करके चता जाता है | ]

एमन—( पार्टी कामरेड जगजीत से, जो पखा भज रहा है।) रहने दो जगजीत ! थक गये होगे।

[ जगजीत स्थानीय पार्टी सेकेटरी है, नवयुवक है। क़ुरता पायजामा पहने है। सुता हुआ व्यक्तित्व है। ]

दिश्ता—( पखा जगजीत से छेते हुए) लाश्रो मुक्ते दो! एमन—भाई, दुम दोनो ही रहने दो!

- बरेन—( बगाली नवयुवक कामरेड है, मीठा सा युवक है।) लाश्रो दीदी मैं करूँगा।
- जगजीत एमन दा । राजकीय हस्तच्चेप इस सीमा का तो बहुत बुग है। मीटिग पर लाठी चार्ज इज निर्थेग बट ब्रूटेलिटी।
- एमन—हम सब को, पार्टी को ऋावेश छोडना होगा। गाधी के सयम को मार्क्स की दृष्टि दो जगजीत! मैं इस ऋादोलन को निर्माणात्मक बनाना चाहता हूँ—पार्टी ऋौर तुम लोग उसे दूसरी दिशा देना चाहते हो।
- जगजीत—इस प्रयोग से कुछ, नहीं होने का। हम इस स्थिति मे नहीं हैं कि प्रयोग करें और साफ बात है एमन दा कि गाधीवादी प्रणाली का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं।
- एमन—( हॅसते हुए) कोई गैरकम्यूनिस्ट यदि सत्य कहता है तो क्या तुम उसे ऋस्वीकार दोगे १
- बरेन-पर दा । विल इट नॉट बी ए डेवीएशन फ्राम दि पार्टी लाइन १
- एमन—चाहे इतिहास से देविएशन हो जाये, क्यों १ भूल तो सभी कर सकते हैं न १
- जगजीत—लेकिन पार्टी ने जिस आधार पर आदोलन चलाने के लिए कहा है वह भी तो महत्वपूर्ण है।
- प्रमन—इसीलिए तो श्रादोलन चला रहा हूँ, किन्तु नीति को साँचेवत् श्राचिति करना तो मूर्खता है। मार्क्स ने जो सत्य कहे हैं, तब वे विशेष युग श्रीर परिष्टिथित में कहे थे। ये तो वे नहीं कह गये कि वस—इसके बाद सोचना बन्द कर दो। गांधी जी ने भी कुछ सोचा है, बरेन भी कुछ सोचता है। मनुष्य को मशीन चाहते हो।

[ तभी नरेन नामक एक पार्टी कामरेड पार्सक जाता है और दक्षिणा को देता है। वह खोजती है। ]

दिशामा-( प्रसन्नता के साथ ) अरे, 'पकी फ़्सले' छप गया।

[ एक प्रति एमन को देती है। जगजीत और बरेन भी 'पकी फ़सले' देखते हैं।]

- बरेन—जब फसले पक गयीं तो हमारे हॅसिये उन्हें जनता के लिए काट लेंगे।
- एमन-( इसते हुए किताब दक्षिणा को बौटाते हुए ) ये कागजी 'असलें पकी

हैं बरेन! जो कि आ़ज नहीं मार्क्स के समय में ही पक गयी थीं। देखें दिलो और खेतों में कब पकती हैं।

जगजीत—एमन दा! तो त्राप २०० किसानो वाले इस मुकदमें मे तो चल नहीं सकेंगे १

दिच्या-भला ये कैसे जा सकते हैं ?

बरेन — लेकिन दीदी, सरकार जिस निर्दयता से गोली और गिरफ़्तारी कर रही है उससे तो .

एमन—तो हम भी तो उसी प्रकार थाने, खजाने लूट रहे हैं। ( व्यश्य भरी हैंसी:) प्रत्येक ऋपनी: स्थिति बनाये रखना चाहता है, यह ठीक है, किन्तु व्यक्तित्व की, कर्म की एक सीमा वह भी ऋग जाती है कि जहाँ रात्रु ऋपने शक्र एव सेना के साथ भी परास्त हो जाता है।

जगजीन—यह सामंतवादी | श्रादर्शवाद है, इतिहास ने इसे उठा कर जाने कब का ताक में रख दिया है।

एमन—( कुछ रोष, कुछ गम्भीर, कुछ निश्चयात्मक दृह से ) तो जगजीत! मेरा यह निश्चय सुन लो कि विव्वस के श्रानिस्वरूप में यदि सुके जीवन की पीपिलका की भी गति के दर्शन नहीं होते तो सुके श्रालग ही समको इस श्रादोलन से।

( सब दिग्विमूढ़ से देखते रह जाते हैं।)

दिश्चिणा—( कही दूर देखते हुए ) तो क्या तुममें वह अग्नि सममौता कर रही है !

एमन -( तिकये के सहारे बैठते हुए) समभौता ? छोटे-छोटे स्वायों की सिद्धि के लिए सिद्धान्तहीन होकर किया जाता है। किन्तु जब बृहत सत्य के साथ व्यक्ति-सत्य समभौता करता है तब वह समर्पण करता है ऋत् बनने के लिए। तब विद्रोह, तपस की सज्ञा लेता है। मेरा इस सरकार से विद्रोह है, इस नयी पार्टी लाइन से विद्रोह है। फिर भी यहाँ आया, इसलिए कि बृहत सत्य यहाँ धावमान है, उसमे अपने को आत्मसात कर हूँ। मैं गांधी की मॉति इस सत्यरथ की गति को यह कह कर नहीं रोकूँगा कि हिंसा हो गयी। क्योंकि तब तो सत्य की स्थिति ही सश्य में हो जायगी। यही करूँगा कि सुभ में का तपस और प्रज्जवलित हो।

जगजीत—एमन दा । दर्शन द्वारा मैं किसान श्रादोलन चलाने के पन्न में नहीं हूँ। यह राजनीति है। एवरी थिंग इज फेयर इन लव एएड वार। एमन—(पीड़ित हास्य सगे) नो, माय न्याय, लाइफ इज नाट पॉलिटिक्स बट एथिक्स । मेरे लिए जीवन पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति देवता है ।

जगजीत—(उठते हुए) जैसा आप समभे । अभी तो मैं मुकदमे के फैसले के लिए जा रहा हूं । लेकिन आज ही मुक्ते सारी रिपोर्ट देकर लाइन आफ एक्श्चन क्लीअर करवानी होगी ।

्मन— (सयत आदेश से) जाश्रो, श्रौर इसे उन्हें श्रवश्य बतलाना। पार्टी ने भूलें की हैं, किन्तु इस भूल से उसकी स्थिति की चूले तक हिल जायेगी। इतिहास के इतने बड़े विरोधाभास को कोई भी मनीषी नहीं समेट पायेगा जगजीत । जीवन को तार्किक नहीं भक्त चाहिए।

### ( सब उठ कर चछे जाते हैं।)

दिशा-यह क्या किया त्रापने १

एमन—कुछ नही दिल्या ! गौतम के लिए जीवन दु.ख था, मार्क्स के लिए वर्ग-काति श्रौर गांधी के लिए उपवास !—ये सब श्राशिक सत्य हैं दिल्या ! गांधीवादियों के श्रपने साँचे हैं तो कम्यूनिस्टों के भी साँचे हैं। इन्हें श्रपने ही श्रनुरूप लोग चाहिएँ—ये लोगों के श्रनुरूप नहीं होना चाहते । मार्क्स ने इतिहास के श्राधार पर नीति बनायी थी। ये नीति के माध्यम से इतिहास बनाते हैं।

दिश्वणा—मार्क्सवाद कोई डॉगमा नहीं, वह परिवर्तनशील जीवन-दर्शन है।
एमन—यही तो चीन में मात्रो ने सिद्ध किया है, किन्तु हमारे यहाँ . ... अपने
से बाहर के निरीक्षणों को भी सच्चे कम्यूनिस्ट को समेटना होगा और यह
चीन वाले तभी कर सके, जब वे पहले चीनी बने। हम कम्यूनिस्ट, भारतीय
नहीं हैं। यहाँ की परम्परा और सस्कृति को वैश्वानिक दृष्टि हमने नहीं दी।
इस अर्थ में गाधी भारतीय राजनीति के गुरु हैं। साहित्यकार, दत्तात्रय
होता है दिख्णा । वह कई गुरुओं का एक साथ शिष्य हो सकता है, लेकिन
राजनीति असहिष्णुओं का दल होता है।

दिच्गा-लेकिन तुम्हारा श्रादोलन से हाथ खींच लेना ठीक नहीं हुआ। स्या तुम इस किसान श्रादोलन के सारे उत्तरदायित्व को भी श्रस्तीकार दोगे ?

एमन-उत्तरदायित्व के दो भाग होते हैं दिल्ला । एक यश, दूसरा अपयश। मैं अपयश का ही अधिकारी हूँ । जो कुछ भी आदोलन में लूट, हत्या आदि

हुए हैं उसका भार मैं कभी नहीं ऋस्वीकारूँगा। इधर जो पुलिस थाने और खजाना किसानो ने लूटा—वह मैंने किया है दिख्णा !—ऋपने किसी भी कमें पर पश्चाताप मुक्ते नहीं है।

#### ( तभी जगर्जात हाँफता भाता है।)

जगजीत—मुनिए पुलिस श्रा रही है। श्राप यहाँ से निकल चिलए श्रीर . (जैब में हाथ डाबते हुए) . पार्टी ने श्रार्डर्स मेजे हैं।

दिच्णा—( आर्डर्स छेकर पढ़ती है) .पार्टी लाइन से देवीएट करने के कारण तथा श्रमुत्तरदायी ढग से पार्टी की श्रालोचना बाहर खुल्लमखुक्का करने के कारण पार्टी एमन श्रीर दिच्छा दोनों को एक्सपेल करती है। . ये क्या !

एमन—श्रव तक हम एक पार्टीज़न ये श्रव सर्वहारा हो गये दिच्चणा ! दिच्चिणा — लेकिन यह बात गलत है। पार्टी इज श्रावर लाइफ एरड सोल, हाउ केन वी बी एक्सपेल्ड ?

एमन—यह भी एक स्थिति होती है दिख्णा ! मुनो जगजीत ! एक बात स्वीकारोगे !

जगजीत-म्राप श्राश करें एमन दा !

एमन-दिच्या को यहाँ से फौरन ले जात्रो क्योंकि. .ये. .

दिश्तगा—( एमन से जिपटते हुए ) नहीं, सो नहीं होने का एमन ! मैं तुम्हारे ही साथ जाऊँगी ..नहीं...

#### (रोती है।)

एमन—नहीं जानता दिच्या। कि त्रागे क्या हो, किन्तु तुम्हें मेरे लिए, श्रपने भावी शिशु के लिए, हमें स्त्रित करने वाले उस जीव के लिए जाना ही होगा—जाश्रो—ले जाश्रो जगजीत इन्हें। जाश्रो दिच्या। ( कुड़ कादेशात्मक दग से ) जाश्रो...

जगजीत-चलो दीदी ! पुलिस स्ना रही है।

दिश्तगा—(जिसे जगजीत हाथ पकड़े छे जाता है—रोते हुए) एमन! ...एमन! आमार जीवन!

( जगजीत भीर दक्षिषा चले जाते हैं । कुछ क्षय शांति उपरान्ते ) एमन—जास्रो दक्षिया ..गर्यां...ठीक हुआ...फिर से.....

सम्मुखे श्रापार श्राँधार, यात्राशिखर दुर्निवार, समाहित उद्घोष, भाँगे गिये उद्बोध, चिन्तय तट ! स्वीकारो महा ज्वार !!

(तभी पुलिस श्राती है। एमन श्राँखें बद कर छेटा है।) (पटाक्षेप)

# द्वितीय दश्य

[ श्रदालत का कमरा । दर्शको से कमरा भरा हुआ है । माणिक, विभृतिभृषण श्रादि कामरेडों के साथ दक्षिणा बैठी हुई है । एक दम सिर से पैर तक काले वस्त्रों में । उसके मुख पर गर्भकाल के श्रतिम दिनो का पीलापन स्पष्ट है । उसकी श्रा कें सूजी है । कठवरे में एमन दो चार बिद्यों के साथ बैठा है । उसके मुख पर शाति, क्षमा श्रीर निष्ठा का श्रद्भुत मिश्रण है । मुकदमे की सारी पैरवी हो चुकी है । श्रदालत के कमरे में गांधी श्रीर जवाहरलाल नेहरू के हँसते हुए चित्र लगे हैं ।

न्यायाधीश — (तीन बार टेबल बजा चुकने पर एमन से) आपको कुछ, कहना है ?

एमन-मुक्ते कुछ नहीं कहना।

न्यायाधीश—राजद्रोह, राज सम्पत्ति की लूट, राज्य व्यवस्था को उलट देने के लिए लोगों को भड़काने के दगड में एमन को प्राग्ए-दगड दिया जाता है।

दित्तगा—( चीख पड़ती है ) प्राण दण्ड.. हीं हीं...(रो पड़नी है हथेतियों में सुंह जिपा कर माणिक के कंधे पर सिर टिका देती है ) प्राण दण्ड!

न्यायाधीश —नाकी के काशीराम, रघुनाथ तथा जगन्नाथ को दस वर्षों का सपरिश्रम कारावास।

[ श्रदाकत में शोर बद जाता है । पुर्तिस गारह बदियों को धेर कर सतर्क हो जाती है । न्ययाधीश टेबक बजाते हैं । कही भीड़ में से कोई चिछा पडता है—कामरेड एमन जिन्दाबाद ! इक्जाब जिन्दाबाद ! दक्षिणा बढ़कर एमन की खोर दौडती है । उसका पेट बढ़ा हुआ है । उसके पीछे मास्तिक, विभूति भी दौडते है । पुलिस इन्सपेक्टर दक्षिणा को रोक देता है । ] दिल्ला —एमन यह क्या हुआ ?

[ श्रीर रो पड्ती है। एमन की श्राँखें भी गोली हो उठती हैं। वह श्रपने हथकडी वाले हाथों से दक्षिणा के क्ष्में पकड़ कर हिलाता है।]

एमन—तो ! तुमने कहा था, याद है न कि मुक्त से पूछ कर ही जाते । ऋच्छा, तो ऋाज जा रहा हूँ, बोलो जाऊँ न ?

[ दक्षिया एमन के चरयों के पास रोती हुई गिर पड़ती है और गर्छ में आँचल डाल पद्धूलि माँग में लगाकर वहीं उह पड़ती है। माखिक उसे उठातर है।]

एमन—दिश्विषा । इस ख्राण मुक्ते मृत्यु का रहस्य समक्त मे त्रा रहा है। वह यह कि हम सुष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए जल्द से जल्द जाकर पुराने वस्न त्याग कर, फिर से नव जन्मा होकर लौटें। मुनो श्राग्निम या श्राग्निमा कोई सा नाम रख देना।

पु० इन्सपेक्टर—एमन साब । श्रव चिलए । एमन—( हँसते हुए ) चलो भाई, श्रव तो यात्रा ही यात्रा है, दिच्या ! ( वह मुर्छित हो जाती है । )

( पटाक्षेप )

# तृतीय दृश्य

[ मंच पर सहसा श्रधकार हो जाता है। जेल का वही प्राथमिक इश्य उभर श्राता है। एमन वैसे ही सींखचे पकडे खड़ा है। वह गहरी साँस छेकर मच की श्रोर मुँह करता है। वातावणर यथावत् ]

एंमन — तो...तो ..दिल्लिए । तुम परसों ऋायी थीं । शायद है...नव शिशु ...श्रमि ! नहीं ऋग्निमा... ऋों, नतून ! पुरातन को विदा दो ...

दिख्णा, तुमने ही मानव जीवन में प्रेम, घर श्रीर परम्परा—इन तीनों से परिचय कराया. कहो क्या कहूँ तुम्हें ?

( प्रत्यभूमि में जेल के कैदियों की रामधुन सुनायी पड़ती है।)

(हलके हँसते हुए) तो कैदियों की प्रार्थना की बेला हो गयी है तो फॉसी ..क्योंकि एमन ने विद्रोह किया। जो सब मानते हैं वह यदि आप नहीं मानते तो वह विद्रोह है इसलिए सब जीते हैं, अतएव आपको फॉसी दी ही जानी चाहिए!

[ तभी पुलिस गारद आती है। तालन ताला लोकता है। पुलिस इन्सपेक्टर, जेलर सभी हैं।]

जेलर-चिलए एमन बाबू !

[एमन बिना कुछ कहे उनके साथ कोठरी से बाहर निकलता है। चार सिपाही आगे, चार सिपाही पीछे हो जाते हैं। गारद को 'मार्च' का हुक्म दिया जाता है। वे मार्च करते हुए चले जाते हैं। कुछ क्षगा तक मच पर खाली कोठरी दिखती है।

तभी जेल के कास्य घटे मे पाँच बजते हैं। पुलिस की सीटियाँ। श्रीर सखन श्राँखें पोंड़ते हुए कोठरी के दरवाजे बद करता है।

(पटाक्षेप)

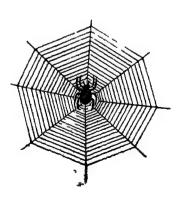

# फ़ैज़ ऋहमद फ़ैज़

परिचय

फैज पवास-बावन बरस के, न पतले न मोटे, ममोले कद के आदमी हैं। नर्म मिजाज, बेपरवाह, दोस्त-नवाज और उदार दिल ! प्रोफ़ेसरां और प्रिन्सिपलों को पीछे छोड़ कर, वे युद्ध के दिनों में दिल्ली के जन-सम्पर्क विभाग में, पहले कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल हुए। शुरू ही से राजनीति के बार्ये बाजू से सम्बन्ध रखते हैं। जब जर्मनी ने कस पर आक्रमण किया और साम्राजी-युद्ध की स्र्रत बदली और वह 'जन-युद्ध' हुआ तो फैज फीज में गये और जब मित्रराष्ट्रों की जीत के बाद विभाजनोपरान्त बायों बाजू फिर सरकार के विरोध में आ गया तो वे लाहौर जा कर बायों बाजू कि मुख-पन्न 'पाकिस्तान टाइम्ज' के सम्पादक हो गये। वहीं जब एक दिन उन्होंने इस बात की घोषणा की कि पाकिस्तान अमरीका से हथियार ले कर उसे अपने हवाई अड़ दे रहा है, उन्हें 'रावल पिंडी साजिश केस' में उलमा कर गिरफ्तार कर लिया गया और चार माल के सपरिश्रम कारावास का दंड दिया गया। अम। पिछले ही वर्ष वे जेल से रिहा हो कर आये है।

बहुत कम ऐसे किव है जो इतना कम साहित्यिक पूँजो से इतने प्रसिद्ध हुए है। फ्रैंज की कुल जमा-पूँजी दो किवता-संग्रह—'नक्शे फिरियादी' श्रीर 'दस्ते सबा' है, पर इन्ही दो के बल पर वे वर्तमान उदू साहित्य के सब से लोक प्रिय और प्रसिद्ध किव है।

फ्रीज का व्यक्तित्व, उनका म्यानारवी, उनका लाउबालीपन, बार्ये बाजू से उनकी सुह्ब्बत, रूमान और यथार्थ का कुछ श्रजीब सम्मिलन उनकी कविताश्रो का खासा है। शेर-ो नगमा, मय-ो-मीना, महबूब के गाल और उसके गुलाब का जिक करते-करते वे 'पीप बहुती हुई गलते हुए नास्रो से तक का जिक कर जाते है और तबीयत को गिरों नही गुजरता। शेर पर शेर जमाने, अलफाज का तूमार बॉधने वाले जो नहीं कह पाते, वह फैन चन्द शब्दो और सतरों में कह देते है।

फैज ने अपने राजनीतिक विचार इतनी सफाई श्रीर श्रनाथासता से अपने शेरो में पिरो दिये हैं कि पढ़ने वाला चिकत रह जाता है। उन्होंने उद्दे काव्य को नये शब्द ही नहीं, पुराने शब्दो श्रीर प्रतीकों को नये माने भी दिये हैं—'श्राजार' योने बीमारी उनके यहाँ गुलामी और 'नश्तर' काति का प्रतीक हो जाता है, 'इश्क' श्रीर 'मस्ती' श्राजादी के प्रेम और उसके लिए मर मिटने के माने ले लेते है।

सम-सामिथक उद् किनता पर फैज का श्रसर सब से ज़्यादा है।

# तनहाई

फिर कोई आया दिले ज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरों होगा, कहीं और चला जायगा ढल खुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार लड़्खडाने लगे ऐनानों में ज़्वाबीदा चिराग़ सो गयी रास्ता तक-तक के हर इक राहगुजार अजनबो ज़ाक ने धुँधला दिये कृदमों के सुराग़ गुल करो शमपुँ, बदा दो मय-ो-मीना-श्रो-श्रयाग़ अपने बेज़्वाब किवाड़ों को सुक्फ़्फ़ल कर लो अब यहाँ कोई नहीं कोई नहीं श्रायगा

दिले-जार = उदास दिल, राहरी = राही, गुबार = धूल; ऐवानों = महलों, ख्वाबीदा = सोये-सोये, राहगुजार = पगडडी, खुराग = चिन्ह, मय-ो-मीना-श्रो-स्थाक = शराब-खुराही-प्याले, बेख्वाब = उनींदे, मुकप्रकल कर लो = ताले समा लो ।

# रक़ीब से

मा, कि वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुम्ससे जिस ने इस दिल को परीखाना बना रखा था जिस की उलफ़त में भुला रखी दुनिया हमने दह्र को दह्र का अफ़साना बना रखा था

> आशना हैं तेरे क़दमों से वो राहें, जिन पर उस की मदहोश जवानी ने इनायत की है कारवाँ गुज़रे हैं जिन से उसी रॉनाई के जिस की इन आँखों ने बेसूद इवादत की है

तुम से खेली हैं वो महबूब हवाएँ, जिनमें उस के मजबूस की अफ़सुरदा महक बाकी है तुम्म पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर जिस में बीती हुई रातों की कसक बाक़ी है

> त्ने देखी है वो पेशानी, वो रुख़सार, वो होंट जिन्दगी जिनके तसम्बद्ध में छुटा दी हम ने तुम्म पे उद्घी है, वो खोयी हुई साहिर आँखें तुम्म को माछ्स है, क्यों उम्र गैंवा दी हमने

हम पे मुशतरका हैं अहसान ग़मे-उलफ़त के हतने अहसान कि गिनवाऊँ तो गिनवा न सकूँ हम ने इस इडक में क्या खोया है, क्या सीखा है जुज तेरे और को समकाऊँ तो समका न सकूँ

वाबस्ता = सम्बन्धित, दह्र्र् = ससार, श्राशना = परिचित, इनायत = कृपा; रॉनाई = लावरय, बेसूद = व्यर्थ, इवादत = पूजा, महबूब = प्यारी, मलबूस = पोशाक, बाम = छत, श्रफशुरदा = गुरमाई हुई, महताब = चाँद, पेशानी = माथा, दखसार = गाल, साहिर = जादू भरी, गुशतरका = सम्मिलित, जुज = सिवा।

श्राजिजी सीखी, गृरीबो की हिमायत सीखी यास-ो-हिरमान के दुख-दर्द के मॉनी सीखे ज़र-दस्तों के मसायब को समस्रना सीखा सर्व श्राहो के रुखे-जर्द के मॉनी सीखे

जब कहीं बैठ के रोते है, वो बेकस जिनके अबक आँखों में बिजकते हुए सो जाते हैं नातवानों के नवाजो पे ऋपटते हैं अकाब बानू तोके हुए मँडजाते हुए आते हैं

> जब कभी बिकता है, बाजार में मजदूर का गोइत शाहराहो पे ग़रीबों का जहू बहता है या कोई तोंद का बदता हुआ सैजाब जिये फ़ाकामस्तों को डुबोने के जिए कहता है

धाग सी सीने में रह-रह के उबजती है न पूळ् धारने दिला पे सुक्ते काबू ही नहीं रहता है

# मेरे इमदम, मेरे दोस्त !

गर मुक्ते इस का यकों हो, मेरे हमदम, मेरे दोस्त गर मुक्ते इस का यकों हो कि तेरे दिला की धकन तेरी धाँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन मेरी दिलाजोई, मेरे प्यार से सिट जायगी।

गर मेरा इर्फ़े-तसछी वो दवा हो जिस से-

जी उठे फिर तेरा उजडा हुआ बे-नूर दिमाग तेरी पेशानी से धुज जायेँ यह तज्जील के दाग तेरी मदकूक जवानी को शफ़ा हो जाये

श्राजिश्वी = विनम्रता, यास-ो-हिरमान = निराशा श्रीर सोग, श्रेर-दस्त = पूद-दंशित, नातवानों = कमजोरों, सैलाब = बाढ ।

बेन्र = इसा हुमा, वृज्जलील = अपमान; मदक्क = च्यप्रस्त ।

४०४ • मेरे हमद्म, मेरे दोस्त • फीज अहमद फीज़

गर मुक्ते इस का यकीं हो, मेरे भाई, मेरे दोस्त !

मैं तुसे खींच हाँ, सीने से बगाहाँ तुस की, रोज-ो-शब, शाम-ो-सहर, में तुसे बहवाता रहूँ,

में तुमो गीत सुनाता रहूँ, हक्के शीरीं— स्रावशारों के, बहारों के, चमनजारो के गीत

आमरे-सुबह के, महताब के, सच्यारों के गीत तुक्ष से मैं हुस्नो-सुहब्बत की हिकायात कहूं

> कैसे मग़रूर इसीनाओं के बर्फ़ाब से जिस्म गर्म हाथों की इरारत में पिघल जाते हैं कैसे इक चेहरे के उहरे हुए मानूस नकूश देखते-देखते यकज़कृत बदल जाते हैं किस तरह श्रॉरज़े-महबूब का श़फ़्फ़ाफ़ बिल्द्र यक-ब-यक बादा-ए-श्रहमर से दहक जाता है कैसे शुक्ती है सरे-शाख़ से ख़ुद बर्गे-गुलाब किस तरह रात का ऐवान महक जाता है

यूँ ही गाता रहूँ गाता रहूँ तेरी ख़ातिर गीत बुनता रहूँ, बैठा रहूँ, तेरी खातिर

> पर मेरे गीत तेरे दुख का मदाबा ही नहीं नगमा नरीह नहीं, मूनिस-ो-ग़मक्वार सही

शीरीं = मीठा, चमनजारो = वाटिकाओं, महताब = चॉद, सय्यारों = नज्ञों, हिकाबात = कहानियाँ, मानूस = परिचित, नकूश = रेखाएँ, यकलख्त = हठात, आरजे-महबूब = प्रेथसी के गाल, शफ्फाफ बिलूर = स्वच्छ स्फिटिक, यक-ब-यक = एकदम, बादा-ए-श्रहमर = लाल शराब, बर्गे-गुलाब = गुलाब की पत्ती, मदावा = दवा, जर्राह = सर्जन, मूनिस-ो-गमख्वार = हमदर्द तथा दुख बटाने वाला।

गीत नश्तर तो नहीं मरहमे-आज़ार सही तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा औ यह सम्फ़ाक मसीहा मेरे कृब्ज़े में नहीं इस जहाँ के किसी जी-रूह के कृब्जे में नहीं हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा

#### बोल

बोज ! कि जब धाजाद हैं तेरे
बोज ! जबाँ श्रव तक तेरी है
तेरा सुतवाँ जिस्म है तेरा
बोज ! कि जाँ श्रव तक तेरी है
देख, कि धाइगर की दुकां पर
रांद हैं घोछे, सुर्ख है धाइन
बुजने जगे कुफ़जों के दहाने
फैला हर इक जजीर का दामन
बोज ! यह थोडा वक्त बहुत है
जिस्मो-ज़बाँ की मौत से पहले
बोज ! कि सच जिन्दा है श्रव तक
बोज ! जो कुछ कहना है कह छे!

सप्फाक मसीहा = जालिम डाक्टर = शल्य-चिकित्सक, जी-रूह = जानदार। लब = श्रोठ, खुतवा = पतला सीघा, श्राहंगर = लोहार, तुंद = तेज, श्राह्म = लोहा, दहाने = मुँह।

# में रगा के स्रोत

यशपाल

चाहे जिस उद्देश्य से लिखा जाय, लिख पाने के लिए प्रेरणा का होना तो श्रावश्यक है ही । लेकिन सभी अवस्थाओं और परिस्थितियों में प्रेरशा का स्रोत एक ही हो या एक जैसा ही हो, यह श्रावश्यक नहीं। समय-समय पर प्रेरणाएँ बिलकल अलग-अलग ढँग की हो सकती हैं। कहानी लिखने की ही बात लीजिए। बिलकुल आरम्भ में, जब यह विश्वास और भरोसा नहीं था कि मैं लिख सकुँगा या यह भरोसा नही था कि मेरी लिखी कहानी छप कर प्रकाशित हो जाउंगी और कई आदमी उसे पढ़ कर अपना मतामत निश्चित करेंगे, कहानी लिखने की प्रेरणा हुई ही। उस प्रेरणा ने मन मे बराबर उठ कर सुभे कहानी लिख सकते के ढंग का अभ्यास करा लिया । अब अभ्यास हो जाने पर और यह विश्वास हो जाने पर कि मेरी लिखी कहाना कई हजार व्यक्तियों के द्वारा पढी जायगो. बहुत से लोग उसकी श्रालोचना करेंगे श्रीर सम्भवतः बहुत से लोग कहानी से सम्बन्ध रखने वाली समस्या के बारे में मेरे दृष्टिकीएा के अनुसार ही सोचने लगें, कहानी लिखने की प्रेरणा का आधार दूसरे प्रकार का हो गया है। संजेप में इतना कह सकता हूँ कि श्रारम्भिक श्रवस्था में बात को ढंग से या दसरों के लिए रोचक तरीके से कह मकने की श्रादमनीय प्रवृत्ति के कारण, जिसे हम अभिव्यक्ति की कामना भी कह सकते हे, कहानी लिख सकने की प्रेरशा का इच्छा हुई। मन में इस प्रेरणा के बराबर उठने से कहानी लिख सकने के श्रभ्यास में सहायता मिली। श्रब जब श्रभ्यास का भरोसा हो गया है तो प्रेरला का स्रोत यह है कि मै सामाजिक या सामृहिक दिष्टकोएा से किसी समस्या की श्रोर ध्यान खींचना चाहता हूँ या श्रपने विचार से समस्या का कोई समाधान बताना चाहता हूँ । श्रव लिखना ही मेरा व्यवसाय है । श्रपने इस व्यवसाय मे जब मैं प्रेरणा का सहयोग दे सकता हूं तो मै व्यावसायिक कर्त्तव्य को पूर्ति के साथ ही स्वान्तः कुख को तृप्ति भी श्रनुभव करता हूँ।

मैंने कहानी सिखने की प्रेरणा के आरम्भिक रूप और व्यवसाय के रूप में कहानी लिखने में, उपयोग की भावना से प्रेरणा की बात कही है। सम्भव है कुछ पाठक प्रेरणा के पहले रूप को स्वाभाविक या हृदय का उद्गार कहे और दूसरे को केवल व्यावसायिक या नैतिक कर्त्तव्य को पूर्ति को भावना बताना चाहें। उसमे उन्हें कृत्रिमता की गध मालूम हो। मैं इस मत से सहमत नहीं हो सकता। उदाहरए। के लिए यदि हम कहानी 'लिखने' की प्रक्रिया की तलना 'चलना' की प्रक्रिया से करें तो उपमा श्राच्छी तरह बैठ सकती है। शिश्र पाँव श्रीर रीड में शक्ति आते हो चल सकने के अटपटे प्रयत्न आरम्भ कर देता है। वह कभी कदम दो कदम चल लेता है श्रीर गिर पड़ता है। वह निरूद्देश्य कभी सामने खड़ी दीवार की त्रोर. कभी-कभी दरवाचे से उलटी दिशा की त्रोर चलता है, कभी श्रॉगन के ही चक्कर लगा-लगा कर चलने के उद्गार को पूरा कर, चलने का श्रभ्यास किया करता है। शिशु के श्रटपटी चाल से चलने के प्रयत्न से उसके माता-पिता या दूसरे वयस्क लोगो का मनोरजन तो श्रवश्य होता है, परन्त उपयोगिता और फल की दिष्ट से शिशु के इस चलने का परिणाम अभ्यास मात्र ही समम्मा जा सकता है। लेकिन चलने का अभ्यास हो जाने पर समर्थ श्रीर वयस्क व्यक्ति निरर्थक श्रॉगन मे कूद फॉद नही करता । वह जब भी चलता है, एक लच्च सामने रख कर, एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही चलता है। हम यह नहीं कह सकते कि शिशु की आर्मिभक चाल तो चलने का निजल स्वाभाविक और प्राकृतिक उद्गार है और वसस्क हो जाने पर उसका चलना एक क्रुत्रिम बात !

लिखना मै एक सामाजिक कार्य सममता हूँ। उसकी तुलना आप किसी भी दूसरे सामाजिक कार्य से कर सकते हैं। उदाहररातः आप कहानी लिखने की तुलना मकान बनाने या पुल बनाने के काम या व्यवसाय से कर देखिए। जिन लोगों में सफल इंजीनियर बन सकने के बीज विद्यमान होते हैं, उनकी यह प्रकृत्ति बचपन की चेष्टाओं से ही प्रएट होने लगती है। ऐसे शिशु बचपन मे इसी ढम के खेल खेलना पसन्द करते हैं। वे जमीन में छेद कर लकहियों गाइ कर, धागों से पुल बनाते हैं। लकहीं के दुकहों में कीलों गाइते हैं और कभी घर की उपयोगी चीजों के पैच निकाल कर उन्हें बेकाम भी कर देते है। लेकिन जब उनकी यह प्रतिभा या प्रकृत्ति पनपने का अवसर पा कर उन्हें अपनी कला का अधिकारी बना देतो है तो वें निरर्थक कीलों गाइने, पेंच कसने या ढीले करने और कंकर जीड़ कर घरीदे बनाने के खेल छेंड़ देते हैं। वे सोच विचार कर,

उपयोगिता का लच्च सामने रख कर, इमारतें और पुल बनाते हैं। क्या पाठक यह, कह सकते हैं कि इंजीनियर बनने की सम्भावना का अंकुर लिये शिशु के बचपन के निर्थिक तो इफो इ के खेल कला के प्राकृतिक स्वाभाविक उद्गार थे और अपने विषय का अभ्यास कर, उस पर अधिकार कर लेने के बाद उसका काम अप्राकृतिक और अस्वाभाविक हो गया है ? इजीनियर बनने की सम्भावना और प्रतिभा के लिए बालक के उस प्रकार के खेलों में जो प्रेरणा रहती है, वह उसे इंजीनियर बनाने में सहायक होती है, परन्तु इंजीनियर बन जाने पर उसकी प्रेरणा का आधार, स्रोत और परिणाम भो बदल जाता है। प्रेरणा में परिवर्तन की इसी प्रिक्या को हम कि या कहानी लेखक के लिए भी ठीक क्यों नहीं सम्भ सकते ?

हम यदि लेखक को प्रेरणा के स्रोतो और श्राधार को उसकी सामाजिक श्रनुमित और समाज के कल्याण में सहयोग की प्रवृत्ति मान लेते हैं तो फिर उसकी प्रेरणा के स्रोतों को ढूँढने के लिए कहीं दूर नही जाना पहता। ये स्रोत हमे लेखक की सामाजिक परिस्थितियों में और विशेषकर सामाजिक कल्याण की चेष्टात्रों मे होने वाली विफलतात्रों में दिखायी देने लगते है। मेरी यह बात मेरी उन रचनाओं, कहानियों और उपन्यासों पर लागू हो सकती है, जिनमें मैने समाज की वर्तमान अवस्था के प्रति असतोष की भावना जगा कर आधुनिक व्यवस्था को बदलने की बात सुमाने की चेष्टा की है। परन्त लेखक सदा असंतोष की ही प्रकार नहीं उठाता। हमें अपने आसपास सौदर्य और आकर्षण भी दिखायी देता है और हम कभी कभा अपनी कलम से उस सौंदर्य और आकर्षण को मानसिक रूप से प्राह्म बनाने की चेष्टा करते हैं। कभी हमे सौंदर्थ और श्राक्ष्मा के समाव और संकेत मात्र ही दिखायी दे जाते हैं। ऐसी श्रवस्था में हम इन संकेतों और सुकावों के आधार पर कल्पना द्वारा संतोष पा सकने या सौंदर्य श्रीर श्राकर्षण को श्रपने समाज के लिए सुलभ बनाने को भा चेष्टा करते हैं। लेकिन इन सब प्रेरणात्र्यों के मूल भौतिक श्राधार लेखक के चारों श्रोर या उसके समाज में श्रवश्य मौजूद रहते है। मैं समभता हूँ, यह बात हमारी सक्त से सूक्त भावनाओं या कल्पनाओं के बारे में भी सत्य है। उदाहरणत एक शेर को बारोकी की श्रोर ध्यान दोजिए

तसम्बर में चले त्राते तुम्हारा क्या बिगड जाता, तुम्हारा पदी रह जाता हमे दीदार हो जाता । सम्भव है कुछ को इस शेर मे केवल शायर की बारीक सूफ या कल्पना की उद्दान के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ दिखायी न दे। परन्तु इस बारीक स्का या कल्पना की स्क्मता का श्राधार बहुत ठोस सामाजिक भौतिकता है। इस शेर में जिस चित्र या भावना की कल्पना है, उसके जोड़ की कोई बात कालिदास या शेक्सपियर ने कभी नहीं कहां। क्या हम उन कवियों में सूक्ष्म कल्पना का श्रभाव मान लें ? ऐसी स्क्म कल्पना उसी समाज या समय में हो सकती थी, जहाँ पदें का ठोस भौतिक तथ्य मौजूद हो।

श्रभिश्राय यह है कि मेरी शेरणाश्रो का श्रीर मेरे विचार मे तो सभी सफल लेखको को प्रेरणा का स्रोत उन्हें घेरे रहने वाली भौतिक, प्राकृतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों, व्यवस्था, श्राचार-व्यवहार श्रीर श्रान्तिवरोधो मे ही होता है। सम्भव है कुछ लोगो को भौतिक, प्राकृतिक परिस्थितियों श्रीर सामाजिक समस्याश्रों से प्रेरणा पाने की बात ठीक न जैंचे। यह भी वहा जा सकता है कि हमे अपनी भौतिक परिस्थितियो श्रीर सामाजिक समस्याश्रो का समाधान श्रपनी न्याय-बुद्धि श्रीर नैतिक भावना के श्रवसार करना चाहिए। यह भी सुना जाता है कि श्रपनो न्याय बृद्धि श्रीर नैतिक भावना को तिलाजिल दे कर. जब हम भौतिक श्रावश्यकताश्रो से श्रंधे हो जाते है या भौतिकता को ही सब कुछ मान बैठते हैं. तभी सामाजिक विषमता में संवर्ष श्रीर श्रन्तविरोध उप्र रूप मे प्रकट होने लगते हैं। सामाजिक विषमताएँ हमारे विचारो और अरेगाओ की विषमता का परिणाम होती है। भौतिक परिस्थितियाँ और समाज की अवस्था स्वय अस्थिर अथवा परिवर्तनशील है। उनसे पायी गयी प्रेरणा भरोसे योग्य नहीं हो सकती। यदि साहित्य को हम सामाजिक कल्याण का साधन बनाना चाहते हैं तो हमारी प्रेरणा का स्रोत स्थिर होना च।हिए। ऐसी नैतिकता श्रीर न्याय-बुद्धि से हमे प्रेरणा प्रहण करनी चाहिए, जिसे इम चिरंतन शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते है। ऐसा सत्यं अपरिवर्तनशील भौतिक स्थितियों से परे, शाश्वत होना चाहिए। सत्य, न्याय और भौतिकता सम्बन्धी धारणात्रों को मनचाहा रूप देने की चेष्टा से समाज कहीं का नहीं रहेगा। हमारे जीवन का मार्ग विचारों से निश्चित होता है। इसलिए प्रेरका का आधार, परम्परागत सत्य विचार या परम्परागत नैतिक मान्यताएँ ही होनी चाहिएँ।

विचारों से जीवन का मार्ग निश्चित होता है, पहली मलक मे श्रीर छोटी परिभाषा में यह बात ठीक ही जैंचती है, परन्तु मनुष्य-समाज के इतिहास का सनुशीलन श्रीर विस्तृत चेत्र में जीवन श्रीर विचारों के सम्पर्क का श्रध्ययन करने से बात ठीक उद्धटी हो दिखायी देती है। इस इस प्रश्न को शों भी रख

सकते हैं कि हमारों चेतना और विचार हमारे जीवन या ऋस्तिस्व का इप और ढंग निश्चित करते हैं या हमारा अस्तित्व और जीवन का ढंग हमारे विचारों श्रीर नैतिकता सम्बन्धी धारणाश्री को निश्चित करता है ? सचेप में यदि में कहूं कि हमारे समाज का जैसा श्रास्तित्व होता है या मनुष्य के जीवन का जैसा ढग होता है. उसी के अनुरूप उनकी चेतना, नैतिक धारणा श्रीर विचारधारा होती है तो यह श्रनुभव से उल्लटा न जान पड़ेगा। इसी बात को ऐतिहासिक रूप से लागू करके यदि तर्क करें तो हम कहेंगे कि यदि समाज के जीवन से पूर्व-निश्चित और मौजूद विचारों से समाज का जीवन निश्चित हुआ। होता तो समाज के जीवन में परिवर्तन और विकास की कोई सम्भावना ही न रहीं होती । इतिहास की साची ठीक इसके विपरोत है । समाज का जीवन भौतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार बदलता गया है और समाज श्रपने जीवन श्रीर श्रपने लिए श्रावश्यक व्यवस्था के श्रनुरूप विचारधारा श्रीर नैतिकता को अपनाता गया है। लेकिन इसका यह मतलब नही कि समाज के जीवन में विचारों का कोई महत्व हो नहीं। उनका बहुत महत्व है। समाज की विचारधारा उसकी भौतिक परिस्थितियों के परिखाम में पैदा हुई नैतिक धारणा होती है, जिसका काम समाज को व्यवस्था को मान्यता देना होता है। इसके साथ हो जब समाज की परिस्थितियाँ श्रीर जीवन का ढंग बदल जाने पर भी प्रानी श्चानस्थाएँ चली आ रही हो तो परिस्थितियो के परिवर्तन से उत्पन्न नवीन विचारधारा का काम नयी व्यवस्था की माँग करना होता है। इसे हो मनुष्य की स्वतंत्रता कहा जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार विचारधारा का निश्चय करने में ही मनुष्य स्वतंत्र है। विचारधारा में परिवर्तन न कर सकना ही विचारो की परतंत्रता है। आज मेरी प्रेरणा का मुख्य स्रोत अपने समाज्ञ के लिए विचारों की ऐसी स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करना ही है।

वृन्दावन लाल वर्मा

बात लयभग सन १९०२ की होगी। मैं तब ललितपुर के मिडिल स्कूल की कचा पाँच या है में पढ़ता था। अप्रेजेजी की पढ़ाई तीसरी कचासे गुरू हो जाती थी।

पाँचवे-छुठे दर्जे में 'भारत का इतिहास' श्राँग्रेजी मे पढाया जाता था। उन दिनों हमें जो पुस्तक पढ़ायी जाती थी, वह मदास की श्रोर के इन्सपेक्टर श्राँव स्कूल्ज ई॰ मार्संडन की लिखी थी। दाम बारह श्राने से कम न रहा होगा उसका। मै एक साधारण घराने का विद्यार्थी था, जिसके लिए यह पुस्तक सस्ती न थी।

एक दिन इस सुस्तक में पढा--'हिन्दुस्तान गर्म देश है। गर्मी के कारण यहाँ के निवासी निर्वल हो गये हैं। इसी कारण सर्द मुल्क के लोगों ने यहाँ आ-आ कर हिन्दुस्तानियों को हराया श्रीर सताया। श्रव हिन्दुस्तान किसी से नही हारेगा, क्योंकि सर्द मुल्क वाले अंग्रेज यहाँ आ गये हैं। रेल, तार फैल गये है और शासन हट हो गया है। जब श्रॅंग्रेजो को यहाँ की गर्मी बहुत सताती है, तब वे ठडक के लिए शिमला, नैनीताल, उठकमंड सरीखी ठंडी जगहों मे चले जाते हैं। बुढापे में इंग्लैंड वापस चले जाते है श्रौर उनकी जगह दूसरे नौजवान श्रॅंग्रेज काम पर श्रा जुटते हैं। हिन्दुस्तान को श्रागे कोई नहीं जीत सकेगा।'—मेरी समभ में इसका यह श्चर्य श्राया कि हमारा देश सदा श्रॅंथ्रेजो की गुलामी में रहेगा। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन इत्यादि इसी गर्म देश मे उत्पन्न हुए। फिर भी यह देश निर्वलों का देश! श्रीर श्रॅंभेज यहाँ सदा हुकूमत करता रहेगा । बड़ा गुस्सा श्राया । पैन्सिल से जोर के साथ उस पन्ने को काटा-कूटा। बहुत बदरंग हो गया था, इसलिए फाइ भी डाला। जब घर पहुँचा तो मेरे श्रभिभावक ने पुस्तक देख ली। बारह आने मिटा दिये। मार पड़ी। जब श्रमिभावक को उस पन्ने के फाड़ फेंकने का कारण मालम हुआ तब वे पसीज गये । सुक्षे उन्होंने समकाया, "उस पुस्तक का लेखक अंग्रेज है। बात उसने मूठी लिखी है।"

"पुस्तकों में भूठी बातें भी छापी जाती है! तुलसीदास जी ने तो रामायण में कहा है—'सत्य कहतुँ लिखि कागद बोरे।' कहाँ तुलसीदास जी, कहाँ वह अँमेज ।" मैंने कहा—

"अँग्रेज ने श्रपना रोब जमाये रखने के लिए वैसा लिखा है।" श्रभिमानक ने बतलाया।

मेरे मुँह से सहसा निकला, "मैं लिख्ँगा सची बात ।"

सुन कर मेरे श्रमिभावक हँस पड़े।

सन् १९०५ में जब मैं माँसों के मैकडॉनेल हाई स्कूल (आज का बिपिन बिहारी इंटर कालेज) की नवीं कचा में भर्ती हुआ, तब वहाँ के पुस्तकालय के सम्मक में आया। इघर-उपर की पुस्त कें पढ़ने का शीक था ही। एलफ़िस्टन कीं पुस्तक भारत का इतिहास पढ़ने की मिली। इसमें एक प्रसंग हाथ लगा,

# ११३ •• प्रेरणा के स्रोत • लच्मी नारायसा मिश्र

महमूद गजनवी के एक आक्रमण का प्रसंग । उस में पढ़ा कि महमूद गजनवी के तीन हजार सवारों को श्रधनंगे धक्कारों ने, 'पलक मारते' श्रपनी तलवारों के एक ही वार से मय घोड़ों के चोर डाला। बड़ा विस्मय हुआ। इस गर्म देश के अधनगे धक्कारों ने 'सर्द मुल्क' के कवचधारी आक्रमणकारियों को पलक मारने में जितनी देर लगतो है, उतने समय में मय घोड़ों के चीर डाला । सचमुच मार्संडन ने श्रपने इतिहास में वह बात हमारा मन गिराये रखने के लिए ऋश्रे लिखी है। उन्हीं दिनों एक प्रस्तक पढ़ने को मिली 'India and what it can teach us' लेखक का नाम याद नहीं रहा, शायद मैक्समूलर की कृति है। उसमे लिखा था, 'हम हिन्दुओं से सत्य का पालन सीख सकते हैं। भें फ़ल गया। तो हम ठडे मुल्क वालों को न केवल हरा सकते है, बल्कि उन्हे कुछ सिखा भी सकते हैं। कैसे ? यह एक बबा प्रश्न सदा मेरे भीतर रहा । फिर १९०५ में वाल्टर स्कॉट, बंकिमचन्द्र इत्यादि के उपन्यास पढ़े। स्कॉट ने स्कॉटलैंड की पृष्ठभूमि को अपना कर लिखा, जिसे वह थच्छी तरह जानता था. तो मैं बुदेलखंड की पृष्ठभूमि पर क्यो न लिखें ? स्कॉट का सिद्धान्त था कि कुछ भी लिखने के लिए पहले विषय का पूरा अध्ययन करो. फिर तत्सम्बन्धी स्थानों का श्रच्छी तरह निरीक्षण करो। मैंने इस सिद्धान्त पर चलने की सदा कोशिश की है। श्रीर मैं पूर्व के इतिहास या श्राज के व्यक्तियों को उनकी बहाई के लिए हो नहीं चुनता हूं। श्राधुनिक समय की समस्याश्रां को भी रखता हूं। समस्याओं का हल स्वय बहुत कम दे पाता हूँ, पाठकों के ऊपर छोड़ देता हैं। मनोरंजन के रास्ते से शायद वे मनोवाच्छित इल पर पहुँच जायँ।

# त्तक्ष्मी नारायण पिश्र

काशों के सेंट्रल हिन्दू स्कूल की आठवीं श्रेगी, साथियों में सर्वश्री पिडत कमलापित त्रिपाठी, डा॰ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, पाएडेय बेचन शर्मा उप्र, पंडित जनाईन प्रसाद मा दिज जैसे कितने ही श्रीर, जिनके भीतर किशोर वयस की भावनाएँ श्रेंगबाइयों ले रहीं थीं। यह बात अब स्मा रही है कि कल्पना के पखों चढ़ कर उड़ने का नाता किशोर वयस की भावनाश्रों से है। गाँघी जी का श्रसहयोग आहोलन जैसे सब कुछ नया कर गया। दूसरे ही वर्ष 'अन्तर्जगत' के सी से कुछ

जपर छन्द लिख डाले श्रौर लिख कर पाएडुलिपि प्रसाद जी के यहाँ रख दी। श्री शिवपूजन सहाय श्रौर रामवृत्त बेनीपुरी उन दिनों पुस्तक भएडार लेहरिया सराय में कार्य कर रहे थे। वे पाएडुलिपि प्रसाद जी के यहाँ से ले गये श्रौर इन दोनों महानुभावों ने उसे एक ही रात में 'श्राज प्रेस' से छपा कर प्रकाशित भी कर दिया।

'श्चन्तर्जगत' में छन्दों के माध्यम से जो कुछ कहा गया था. निश्चय हो मेरी अठारह वर्ष की आयु के साथ मेल नहीं खाता था। मुक्ते लगा, कही कोई अम है इस अवस्था के गुगु-धर्म और स्वभाव तो दूसरे होने चाहिएँ। दर्शन के पढ़ीं के भीतर या अनन्त, असीम और ऐसा ही बहुत कुछ व्यक्ति की भावनाओं के रग में रँगा जा सकता है। पर लोक-भाव का भार इस से नहीं चल सकेगा। कवि व्यक्ति होता ही नही. वह तो विधाता होता है, इसलिए श्रपने मन का न कह कर लोक-मन का कहता है, जिस में व्यापक स्टिट श्रीर जीव धर्म होता है। व्यक्तित्व-प्रधान साहित्य चाहे उसे छायावाद का नाम नयो न दे दिया जाय, विडम्बना है। इन्हीं तत्वों ने ममें व्यक्तित्व प्रधान कविताओं की ओर से खीच कर नाटक की ओर प्रवृत्त किया. जिसमें पात्रों और परिस्थितियों के चित्रण में अपना नहीं, अपने लोक श्रीर लोक-जीवन के चित्रण का श्रवसर था। पहला नाटक 'श्रशोक' पुरानी पद्धति. कालिदास श्रीर भास की नहीं. द्विजेन्द्र लाल राय या उनके मूल शेक्स्पेयर की पद्धति पर लिखा गया । असम्भव श्रीर असंगत घटनाश्रों से भरा हुआ । असंगति श्रीर असम्भव का चित्रसा कल्पना के उन्माद में तो बन जाता है, पर जीवन श्रीर उसके विविध व्यापारो को ऋनुभूति में वह सदैव ऋतिरजित ही बना रहता है। तब जीवन के स्वर में या जीवन के रंग में सजन की श्रोर मेरी रुचि हुई। 'संन्यासी' इसी का फल था। पहले महायुद्ध के बाद यूरोप श्रीर श्रमेरिका के कितने ही गोरे लेखक इस युद्ध के श्रंत में रगीन जातियों की श्रोर से गोरी जातियों पर संकट के दिन देखने लगे थे। इनकी पुस्तको में इस बात का खुला प्रचार होने लगा था कि संसार की सभ्यता की रत्ता के लिए गोरी जातियों का कर्तव्य है—रंगीन जातियों कों अपने अधिकार में रखना ! संसार की सभ्यता का अर्थ उनका गोरी सभ्यता से था। कैथेराइन मैयो को घृिएत पुस्तक 'मदर इंडिया' उन्हीं दिनों प्रकाशित हुई थी, जिसका व्यापक विरोध इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चल रहा था। उसके कुत्सित प्रचार श्रीर दम्भ'का उत्तर 'संन्यासी' के माध्यम से जो कुछ बना, मेरी लेखनी ने दिया था। और यों मेरी प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति की भावनात्र्यों के बदले जन-जीवन हुन्ना !

# नि वन्ध

प्रभाकर माचवे

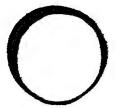

'God is a circle with its centre every where and circumference nowhere' Emerson (circles)

खुदा कसम, इसके पहले कि ऊपर के गोल को आप आईना समम कर उसमें मुँह मॉकना शुरू करें, अर्ज कर दूं कि यह गोल चक्कर—वृत्ताकार मख्ल, जो सिरनामे पर दिया गया है, वह मेरे लेख का शोर्षक है। आप चक्कर मत खाइए, अभी इस गोल में आप भी आयँगे। आप पूछेंगे कि आप लेखक हैं या घनचक्कर ? अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन है कि एक तो अधिकाश हिन्दी के लेखक वहीं हैं जिस अभिधा से आपने इस जन को विभूषित किया है। और वैसे भी लेखक बनने से अच्छा घनचक्कर होना है। सो कैसे ? इसकी बड़ी लम्बी कहानी है!

एक बार एक राजा अपने प्रासाद की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुँचे।
पूरणमासी की रात थी। राजा ने अपने मन को पितृत्र किया और रहस्य-चक
का चिंतन किया। देखते वया है कि पूर्व मे एक बड़ा भारी चक्कर उतरा आ रहा
है। वह सीधे आसमान से उतर कर राजा के पास आ गया। अब राजा ने उस पर
पितृत्र पानी छिड़का और कहा, "जा बेटा, विजय प्राप्त कर ।" अब वह बड़ा चक्क है
कि पूर्व की ओर घूमता चला जा रहा है। नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान,
कोरिया, फारमोसा—सब में घूमता-घामता वह दिच्छा-पूर्वी द्वीपसमूह मे पहुँचा।
जहाँ-जहाँ ये चक्क महाराज गये, राजा को सेना उसके पीछे-पोछे चलतो
गयी। आखिर जादुई चक्कर ठहरा । उसकी भला कहीं पराजय हो सकती थी !
पूर्व के समुंदर में वह चक्कर इब गया। फिर पूजा-अर्चा करने पर वह जाग
पड़ा। फिर वह दिक्खन को ओर गया, फिर पिन्छम की ओर और अत में उत्तर
की और। उत्तर की ओर तो वैसे भी चक्करदार पगड़ीवाले 'चक्रम' (सिरफिरे के
लिए विशुद्ध संस्कृत शब्द ) कम नहीं थे। अत में वह राजा साहब के महुख में

लौट आया। अब वह विजय प्राप्त करें तो किस पर १ कहानी का अंत यों होता है कि राजा साहब ने चक्कर को महल के दरवाजे पर गाड़ा और ख़ुद चक्रवतीं कहलाये। हमारे खयाल से इस पालि या बौद्ध लोक-कथा का अंत कुछ कम 'कर्नावसिंग' है। होना यह चाहिए था कि गोल चक्कर उनके सिर पर बैठ गया और रियातस 'खालसा' हो गयी।

इस चक्करदार कहानी के चक्कवर्ती राजा के चक्कर मे तो हम नहीं पक्कते, पर हॉ, बचपन मे चक्कवर्ती की श्रंकगिएत जरूर पढ़ी थी। गिएत हमारा सब से कमजोर विषय रहा, लेकिन दुनिया मे ऐसे-ऐसे गिएतक हुए हैं कि हम जैसे वर्षों चक्कदंड लगायें तो उनकी धूल-गर्द को भी न पहुँच सकें। एक ऐसे ही घनचक्कर थे श्राकिंमिडीस! यूनान की तीसरी सदी में हुए थे। हजरत ने श्रपनी मरते समय की इच्छा यह जाहिर की—"किसी भी गोल का प्रष्टभाग श्रीर घनफल उस गोल के पास जो इत्तचिति निकालेंगे, वह उसके प्रष्टभाग श्रीर घनफल की दो बटा तीन होती है—इस सिद्धात-श्राकृति को मेरी क्रज पर बनाना।" क्या सिद्धात श्रापकी समक्त मे नहीं श्राया १ कोई चिन्ता की बात नहीं। हमारी भी समक्त में जास नहीं श्राया । पर कहानी मुख्तसर यह है कि रोमन सेन्।पित मार्सेलस ने उसकी इच्छा पूरी की। उसकी कब पर वह गोल श्राकृति बन गयी।

अब अपने राम का यह हाल है कि किसी 'गोल' मे शामिल ही नहीं होते। इसिलए ऐसी संस्थाओं से कतराते रहते है, जिन के पीछे 'मंडलम् मडलनाम' हो। जैसे 'आर्ट सिकंल' कला शून्य! या म्यूजिक सिकंल 'संगीताचें वाटो कें' (वर्तुल और सत्यानाश, दोनो अर्थ मराठी में इसके होते है।) बोधि-चक्र, शिल्पी-चक्र इत्यादि। इस गोलमाल से अपन दूर ही भले। पर प० सस्कृतानन्द शास्त्री जी महाराज से (जो स्वय गोलमालावतार है) जरूर मेंट हो हो जाती है। एक दिन बोले, "वाह, ब्रह्मगुप्त ने चकाश का सिद्धात दिया है। 'साइन' क्या है—हमारी 'ज्या' से बना है।" मैंने कहा, "जी, साइन तो सकेत है!" बोले, "वह साइन नहीं, हम मृन्साइन की बात कर रहे हैं।" और जैसी कि उनकी आदत है, एक श्लोक फटकार दिया। सुक्त जैसे 'असस्कृत' के लिए अर्थ भी बताया—"चन्द्रमा गोलाकार चावल की देरी के समान है। वह हर रोज उदय होता है। किसी अमावस्था के दिन ब्रह्मा ने मेचडपी चक्की में पीस कर उसे 'चूर-चूर कर दिया। मालूम होता है, जनकृत्याण की इच्छा से सब को सतुष्ट करने वाले उस चूर्ण को ब्रह्मा जी आसमान से कुहरे के रूप में बरसा रहे हैं, जो साफ छने आटे की तरह से है!" ब्रह्मा न इस् स्थारा पीसने को चक्की हए।

### ४१७ •• निबन्ध • प्रमाकर माचवे

'वाँद और चावल के आटे' का यह जोड़ देख कर तबायत बाग-बाग हो गयी। इतने में हमारे मित्र कर्नल सरमंडल आये। हम ने उन से पूछा, "कैसे पंधारना हुआ ?" बोले, 'संस्कृतान-द जी की तलाश में था।"

हम-''काहे <sup>9</sup>''

कर्नल—"कमाडर के लिए कौन शब्द भारताय प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा ?" हम इस कमंडर—कमंडल—के चक्रमंडल (कठपुतली का नाच) में कभी नहीं पड़े थे, सो चुप रहे। सस्कृतनन्द जा ने फटाफट बताया, "चक्रगोला।" इस सरकृत के वैभव को देख कर हमें चक्कर आ गया। सस्कृत को देवी भी, जिसके नसीब के चक्कर में हो, उसी को प्रसन्न होती है। शास्त्री जी बोले, "मैंने तो एक वाक्य बना डाला है, बजाब यह कहने के कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साहब देहात में रथ में बैठ कर जा रहे थे तो सूरज डूब चुका था, ऑधी चल रही थी, राह के जगल में एक खुअर मिल गया, अशोक के चुन्न के नीचे एक कुम्हार मिल गया। इसे सस्कृतानन्दी हिन्दी में कहें तो यो होगा—"चक्रपाल चक्रपाद में बैठ कर देहात में जा रहें थे तो चक्रबाधव डूब चुका था, चक्रवाल चल रहा था। पथ के कातार में चक्रदंह से भेंट हो गयी। चक्रगुच्छ के नोचे चक्रचर बैठा था।" जय चक्रपुजा!

देखिए साहब यह चक्कर ही ऐसा है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँचते है। तात्रिको की चक्रपूजा की बात आपने वयो कर दी ? 'गोल मटोल' शब्द का चिन्द कई जातियों में स्त्री वाचक है। स्त्री का शरीर हा भगवान ने ऐसा गढा है कि उसमें खामख्वाह कई चक्कापत्तियाँ (डाइलेमाज) पैदा कर दी गयी हैं। मसलन कटि के ऊपर का ही बान करें तो—डॉ॰ नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 'रीति-श्वार' के प्रष्ठ २३६ और २७४ पर इसके नम्ने मिल जायेंगे। आपका वक्क बेकार क्यों बरबाद कहें ?

पर साहब वे रीति-श्वार वाले वर्णन तो भर पेट लोगो की उड़ानें हैं, जिन्हें फर्स्टक्लास लच खाने के बाद अपनी प्रिया 'बाजरे की कलगी' सी लगती हो। हम दिखों को गोलाकार चर्चा से न तो भगवान का ध्यान ही आता है, न नारी-अग-विशेषों का। अपने मन में तो गोलगोल तॉब और चॉदी (श्वब चॉदी जैसी कोई और घातु है) के सिक्के नाच उठते है। यह और भी इसलिए कि दशमलव पद्धित चालू हो जायगों तो हिन्दी के सम्पादक जो पन्द्रह रुपये पारिश्रमिक देते थे, सो दस पर चले आयेंगे। दसों दिशाओं में इस दश के आनन की माया हो ऐसी है कि आनन-फानन दस-दार खुल जाते है और एकाकशी

करनी पड़तो है। सो इस चक्कर में हम कहाँ पड़े—कहाँ का श्रक-शास्त्र और कहाँ का पर्यंक शास्त्र, कैसा काम विज्ञान श्रीर कैसा निष्काम-ज्ञान !

मगर सस्कृतानन्द जी शास्त्री महाराज जैसे चीकट त्रादमी भी हमने नही देखे। फिर त्रा गये, भारतीय सस्कृति का बखान करते हुए। बोले सिफर "अरबां की देन नहीं है। हमारे यहाँ था।"

होगा जी ! इस बहस में क्या रखा है कि यह तो शून्य की गराना है, यह भारत से मिस्र में गयी या मिस्र से अरबस्तान में 'या दोनो जगहों से चीन में । या चीन से बाबिलोन में या बाबुल से असुरिया में या असुरिया से वेद में और वेद से वाजसनेमि सहिता में । यह सब एक विराट 'विशस सर्कल' है ।

बात शुरू की अडाकार से और मुर्गी क्या, चूकों भी हाथ नहीं आये ! हम फिर उसी सोने के खड़े (हिरएय गर्भ) तक पहुँच गये। हमारे यहाँ भगवान का इस 'गोल-माल' से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। गए। जी गोल लड्डू खाते हैं, लम्बोदर हैं ही। विनोबा ने तो यह भी लिखा है कि ठंठ का उ गए। शा का कान है 5 उनकी सूँड। शंकर जी के सिर पर आधा गोल चदमा है, विष्णु के हाथों में ही चक है (चकपाणि कहलाते हैं) ब्रह्मा जी तो अपनी बेटी सध्या का रूप देख कर ही सचमुच में चक्कर खा गये और चतुर्भु ज बन गये। देवी के अष्टमातृका रूप में भैरवी चक है। यमराज के हाथों में भी एक पाश है जो ९ के आकार का है, तभी उस में एक गोल रस्सी जैसी है और हम '९९ के चक्कर में पढ़ गये।' कृष्ण का रास-'मडल' मशहूर है और बुद्धावतार में तो विष्णु ने 'शूर्यवाद' का ही प्रचार किया।

तो अपने मित्र 'श्रश्क' का तिक्या कलाम दुहरा दूँ—''दुनिया फानी है।'' यह सब विद्यता, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-कला, वाद-विवाद, सब उस इत्त से घिरे हैं जो कि श्रंतत स्वर का श्रीर राग का इत्त है, जो हमारी 'घट-घट की गोपी' ने नहीं खुना है। नन्दक नन्दन, 'कदम्बक तरुतर' बैठ कर धीरे-धीरे मुरली बजा रहा है। यह 'समय-सकेत' हमने नहीं खुना है। इसी की यह सब चक्करबाजी है 'जनमजन्म के चक्रफेरे लग रहे हैं।' श्र्षश्वत श्रुधंवृत्तों से मिलने को छ्टपटा रहे हैं— कान्वेक्स श्रीर कान्केव का ध्यान नहीं है। घरना इस का गोल खुद्बुद फूट जाने हो, गुब्बारे की फूँक निकल जाने हो, बचना क्या है दिंत कह गये है—

# विद्यानिवास मिश्र

पूर्णमदः पूर्णमिदम्

'पूर्णमदः' अर्थात् वह पूर्ण है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, पर 'पूर्णमिदम्' श्रर्थात् यह पूर्ण है, इस सम्बन्ध में एक गहरा विप्रश्न है। यह विप्रश्न मेरे मन में है श्रीर साहित्य नामक वस्तु से सरोकार रखने वाले हर एक प्राणी के मन में हैं। मेरे सामने इस विप्रश्न के कई मूर्त रूप आये हैं. एक रूप यो है। प्रयाग में मुक्त से श्रहेतुक स्तेह रखने वाले एक साहित्यिक दम्पति रहते हैं। उनके घर कला-कृतियाँ बहुत सजा कर रखी गयी है। श्राजकल के फैशन के श्रनुसार भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, सूली पर चढ़ते हुए ईसा का भावव्यंजक मानवीय चित्र है, एक बहत बद्दी कौड़ी पर हिन्देशियाई चित्रकारों की बानगी है और प्रयाग के ही महिला कला भवन का चमत्कर, एक श्रल्पनाकित मंगल कलश है, पर ख्बी यह है कि वह कलश रोता है। मैने पूछा कि भाई मगल कलश और रोता क्यों १ मित्र की पत्नी दर्शनशास्त्र पढती हैं श्रीर उन्होंने दार्शनिक उत्तर दिया कि भाई साहब श्राप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, श्राखिर खाली घड़ा रखने से क्या हो जाता है ? मित्र कवि, श्रालोचक श्रौर लेखक तीनो एक साथ है, उन्होने सफाई देते हुए कहा कि भाई यह कलश कभी श्राचत से परिपूर्ण था, पर चूहो के भय से इसे खाली कर दिया। मैने कई बार अनुरोध किया कि भाई अन्तत न सही, गंगाजल या गगाजल न सही कूपजल ही भर कर इसे रखा करो। पर यह अनुरोध अनसुना ही रहा, क्यों श्रनसुना रहा, इसका जवाब श्राज का साहित्य है। किसी को दोष क्यों दूँ ? पूर्णता से परिचित होना भी जब गुनाह समभा जाता हो, तब पूर्णमदः की कल्पना भी भार जान पडेगी, पूर्णिमदम् की तो चर्चा ही क्या !

एक दूसरा रूप भी मेरे सामने हैं। मैं अपने गाँव से जब लौटने को होता हूँ तो दम्बत्तत का तिलक लगा कर ज्यो ही देहरी के बाहर पैर रखता हूँ, त्यो ही मेरो बूढी दादी अंचल का एक सिरा माथे पर लगाये आगे-आगे दौड़ती जाती हैं— घड़ा भर के ठीक दायें रखा है कि नहीं, कही छूँ छी गागर तो मुँह बाये नहीं पड़ा है, आगर पड़ी है तो उसे तुरन्त औंधा देंगी। और मैं सोचता हूँ कि दोनों संस्कारों में कितना अंतर है—प्रयाग के खुसंस्कृत साहित्य सच्टा का खुभीते वाला वह मगल साज श्रीर गाँव की श्रनपढ बुढिया का वह श्रप्रतिहत मंगलबोध । एक को सजा हुआ रँगा-चुंगा कलश खाली हो या भरा हो, इसमें कोई श्रातर नहीं दिखता, दूसरे को श्रपने रास्ते में साधारण घडे का भी खाली रहना बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ज्ञान दोनो को है कि 'श्रपूर्णमिदम्' पूर्ण नही है। एक सोचता है—'पूर्णमिदं' को कामना हो वयो की जाय, दूसरा सोचता है—नहीं 'इद' श्रगर हो तो पूर्ण हो, नहीं तो उमकी इयता ही न रहे।

तब मै सोचता हूं कि आज दादी जिम घडे को श्रीधा रही हैं. क्या वह ऐसा ही सदा मे रहा है ? सहसा मेरे मन मे उस का वह पूर्वरूप उदभासित हो उठता है, जब वह मंगलघट रहा होगा। किसी खुहागिन ने इस पर पुरइन के पात श्रीर कमल के फूल रँगे होगे श्रीर उस सुहागिन का न जाने कितनी सुहागिनों श्रीर कुल कन्याओं ने धान से भरी ग्रंजलियों से 'परिचन्न' किया होगा । उस घट के ऊपर न जाने कितने तरुण उल्लास सौ-सौ बार न्योछावर हुए होगे। श्राम्न पल्लवो को वन्दनवार से वलियत हरे बॉस श्रीर रग-बिरंगे सरपत के मराडप की छाया मे. अबीर कुंकुम और अज्ञत की वेदी पर उसकी प्रतिष्ठा हुई होगी ! उसमें गंगा-यमुना लहराया होगी, तीर्थ बुलाये गये होगे, सागर न्यौता गया होगा श्रीर जल का राजा वरुण पघराया गया होगा । उसकी पूर्णता पर धरती ने श्रपने सप्त धान्यों की श्रंजिल भरी होगी। चन्द्रमा ने दीप जलाया होगा। गोंठे हए घट के चारों त्रोर उकसे यवाकुरों को मन्त्रों के त्राभिषेक ने जीवन की शतमुखी वाणी दी होगी। उस घट की साज़ी मे दो अबूरे जीवन घट मिल कर पूरे हए होंगे. उसके रस-सिंचन से कुल-बधुत्रों का सुहाग बढा होगा, ऋमृत पुत्रों का पौरुष स्फीत हुआ होगा । पर आज वह छूँछा है, इसलिए वह मंगल घट नहीं श्रमंगल भरों खूँ खी गागर है। उसका इतिहास उसके ऊपर की चित्र विचित्र अल्पनाओं के साथ न जाने किन कुन्नो और पोखरियों में डुवाया जा कर एकदम घुल गया है। बहुत दिनों तक वह निदाघ को ज्वाला से तृष्टित कएठो को शीतलता देता रहा, पर कब उसके चारों श्रोर काई लगने लगी, कब वह कुएँ के भी स्नेह सत्कार का श्रपात्र बन कर गड़ही वा पानी पीने लगा, कब उसमें ठीकरी की ठोकर से भी सूराख हो गया श्रीर वह सूराख धीरे-धीरे कपड़े के लत्ते के बृते वे बाहर हो गया-यह सब इतिहास की बातें हैं, पर वह एक दिन श्रोंघा कर दरवाजे के ठीक एक किनारे रख दिया गया, यह एक ज्वलन्त सत्य है। वीन कह सकता है कि यह घट वहीं है अग़ैर कौन सोच सकता है कि यह वही अप्त-कलांश है, जिसकी देख कर आनन्द का सिन्धु उमद श्राया था। जिसके मँगल की प्रेरेगा ने मनुष्य की चिन्तन-धारा

को एक शाश्वत अपमान दिया, जिस की पूर्णता ने विवयों के लिए यौवन का अनुपम प्रतोक दिया था, जिसके निर्माण ने इतिहास को उसकी आधार-शिला दी थी और जिसके एक अभिधान-घट में एक महान् देश वी समग्र संस्कृति अभिव्यजित हो गयी।

इतिहास की मिट्टी को भाषा-शास्त्र के जल से स्नान करा, काव्य के मानवीय सस्पर्श ने जिसे वेदान्त के चाक पर पार्थिव आकार दिया, न्याय के श्रॅंवा में जो पक कर तैयार हुआ, उस घट को घट-घट वासी ने अपनाया और उनकी बुद्धि श्रघटित-घटना-घटीयसी कहलायी । उस घट के पार्थिव बन्धन में कभी श्राकाश समाया, सागर भर श्राया और कभी उसमे श्रमृत छलक श्राया । श्राज उसके गले में मृत्य बॉघी गयी है। उसने वैशाख की दुपहरी की चिलचिलाती धूप में सन-सनाती लू के बीच पनघट की बस्ती गुलजार की होगी और उसी ने भादों की अभेंथेरी रैन में क्दम्ब की घनी छाँह में जमुना के रपटते हुए घाटो पर स्वयं परब्रह्म को परिरम्भ दिया होगा। श्राज वह जमुना के स्नेह से, कुएँ के स्नेह से. पनघट के स्नेह से, मंत्र की पवित्रता से, गीत की मधुरता से तथा जीवन की पूर्णता से वंचित हो गथा। वह गढ़ही में इब मरने चला और गड़ही ने भी उसे ऊपर फेंक दिया। यह घटना-क्रम आज समम में नहीं आ सकता। आज तो छँ छी गागर गाँव में श्रीधी श्रीर शहर में उतान पड़ी है। गॉव उस के ब्रूं ब्रेपन से शर्मिन्दा हैं. शहर उसके रीतेपन पर मुख्य हैं। गाँव तो उस के छुँ छेपन पर कम से कम दो बुँद श्रॉस् गिराता ही है, पर शहर के पास एक फीको-सी हँसी भर है। गाँव को इसका श्रनुताप है कि गागर की सार्थकता थी सागर बनने में श्रीर सागर बन कर मोती उपजाने में, पर यह गागर अपने में सागर भरने की बात वया करे, अपने को सागर तक पहुँचा भी नहीं पयी। सागर में जा कर यह फूट भी जाती तो यह धन्य हो जाती श्रीर सागर भो धन्य हो जाता । बिना घट ना श्रालिंगन पाये सागर श्रपनी श्रसीमता नही पाता । शहर को घट की रेखाओं से मतलब है, ये रेखाएँ जहाँ मिल जायँ, वही उसकी ललक है, पर रेखाश्रो मे जो चीज बँघती है, उसका स्पर्श-सुख उसे नहीं मिला। गाँव में रहने वाला सब कुछ बहा ले जाने वाली सरिता में मैया का दुलार पाता है, श्रम को वारि लेने वाली मिद्दो की सोंधी उसाँस में प्रेयसी का स्पर्श पाता है, अपने दृटे-फ़टे घर के भीटे को फोड कर निकले हए पीपल में वंश का गौरव पाता है और श्रापने शोषक के दरवाओं पर युगों से तने हुए बरगद में पिता की घनी छाँह पाता है, पर शहराती आदमी की न कोई माँ है, न प्रेमिक। है, न पुत्र है, न पिता है ' क्योंकि वह वीतराग है या श्रीर भी सही

हम में क्रीतराग है। उसकी ममता, उसका स्लेह, उसकी वत्सलता, उसके अपने उपयोग के लिए नहीं, यहाँ तक कि इन सब की अपिंत करने या न्यस्त करने के लिए भी वह कोई पात्र नहीं पाता। वह सीधे इन सब चीजों का सौदा करता है, मँहगे या सस्ते इन्हें बेच देता है और अगर कभी रोजमर्रा की जिन्दगी में इन में से किसी चीज की जरूरत पड़ती भी है तो वह खरीद कर या उधार ले कर काम चलाता है। शहर में इसका बड़ा सुभीता है। ईमान, सत्य, प्रेम, त्याग, सम्मान, इन सभी चीजों का बँधा हुआ रोजगार चलता है। मजा यह कि नगद भुगतान नहीं होता, चेक या हुएडी ही का चलन है, बहुत ही सुरिचित हिसाब-किताब है। आपने ईमान बेचा सौ रुपये का और उसकी कीमत आपके त्याग के जमा-खाते में चढ गयी। आपने त्याग-खाते से पचास रुपये भुनाने चाहे, आपको पचास रुपये के सम्मान का चेक मिल गया। बड़ा ही सीधा और पाक-साफ हिसाब है। देहाती आदमी इस व्यावसायिक लेन-देन को जीवन की निःस्वता और मजुष्य का खोखलापन समफता है, पर शहरी सस्कारों वाला व्यक्ति देहात की इस मंगल-भावना को एकदम काल्पनिक और निर्थंक सममता है। उसकी बौद्धिकता शूर्य के अभिमान में चूर रहती है। उसे पूर्ण के अस्तित्व का कभी भान नहीं होता।

श्राज का शहरी अर्थान् श्रभिजात सस्कारों वाला प्राणी श्रौर उसका पचधर श्रमिनात साहित्यकार कालिदास के क्रमारसम्भव की उन पंक्तियों को जिसमें पार्वती घड़े से पौघों को ऐसे सींचती हैं, मानो माँ स्तन्यपान करा रही हो, हन्शीपने की निशानी सममता है, इसलिए वह कोरी रेखाओं के उभार की बात करता है। वह छै महीने अथक गति से चलने वाले महारास को कल्पना की जंगली रंगीनी समभता है, क्योंकि एक च्रांग में उसका श्रानन्द पर्यवसित हो जाता है। नागर प्रतिभा-महिला कला भवन की चित्रकारी में हो घट की शोभा को परिपर्श मान लेती है. क्योंकि उसके पास इतना घीरज नहीं कि उसे सिर पर रखे. उसे कमर पर रखे, रख कर कुएँ तक जाय, उसके गले में डोर डाले, कूप की गहराई थहाये और सँभाल कर उसे भरे. भर कर बाहर निकाले, फिर एक अदा के साथ उसे उठाये, एक गीत के साथ उसे उतारे श्रीर एक मिठास के साथ उसे रखे। उसे यह कभी भान नहीं हुआ कि यह पूर्ण है, उसे पूर्ण होना पहेगा। यह विराट ब्रह्माराङ, यह विराट् मानव-संसार श्रीर वह विराट चराचर जगत परिपूर्श है, उसकी 'श्रिस्मिता' उसकी 'हयता' यदि श्रपने की इस विराट् श्रस्तित्व के समज्ञ खड़ा करना चाहती है, इस अस्तित्व को अपने में समेटना चाहती है तो उसे अपनी को खाली नहीं रखना होगा, उसे अपनी गागर भरनी होगी।

गागर भरने की बेला बीतो जाती है। साम हो आयो, संन्ध्या ने अपनी रंग भरी गागर पश्चिम जलिंध में डुबोयो, पश्चिम चितिज उसके रंग से सराबोर हो उठा ! यह लो नागर संस्कृति इन रंगों में ही खो गयी, उस की एक गागर जुद़कती चली जा रही है, पल भर में ही वह अतल समुद्र में चली गयी, दूसरी गागर जैसे-तैसे उसने भरी, दो पग चली कि अपने दिवास्वप्नों में वह फिर डूब गयी— पथ की चहानों ने ठोकर दो, वह गागर भी जमीन पर आ रही। पर हाथ री आत्मवंचने ! उस गागर की ठीकरियाँ अंचल में भर लेने से कही गागर बन जायगी या घर जा कर उनके कपाल रख देने से गागर भरने की इतिश्री हो जायगी!

मै स्वयं ही इस त्रात्मवंचना का शिकार हूं। देहात को परितप्ति भरी जिन्दगी श्राज मेरे लिए मृग-मरीचिका है, मै स्वयं शहर के अभाव मे पल रहा हूं श्रीर बात ऐसी कर रहा हूँ कि देहात का वकालतनामा मेरे ही नाम लिखा हो । सही बात यह है कि शहर की आ़लोचना मै नही करना चाहता, शायद इसलिए कि उसी शहर में मेरे मिन्न-साहित्यिक दम्पति रहते है. इसका खयाल हो या शायद इसलिए कि शहर में त्रा कर बराबर मै जो विछोह अनुभव करता हूँ. उसकी सघनता हो या शायद इसलिए कि मै यह जानता हूं कि आज देहात के कृप-तड़ाग भी शहर की अनुकम्पा के मुखापेचा हो गये है, इसलिए घट श्रीर घट भरने की कला मालम होने पर भी जहाँ से जल भरा जाना है, वे स्थान शहर की मेहरबानी से ही प्राप्त हैं। किन्तु जिस तीव गति से हमारा भरापरा राष्ट-शरीर भीतर से खोखला होता जा रहा है, उस से गाँव की जह भी श्रञ्जती नहीं है। यह श्रान्त: ज्ञय बाहर की किसी ख़ई से नहीं एक सकता. शरीर की श्रान्त: शिरात्रों का प्रवाह हा उसको रोवेगा, प्रवाह नहीं परिप्लावन ! क्योंकि भीतर-भीतर एक नहीं शत सहस्र कोटर बन गये है, जब तक वह परिप्लावन नहीं होता, तब तक रचनात्मक कार्यक्रम भी वचनात्मक जजाल ही होता जायगा और शारोरिक श्रम भी एक नारा बन कर ही रह जायगा।

यह परिष्लावन 'पूर्णिमिदम्' का बोध ही नहीं, बिल्क उसकी निरन्तर भावना ही है। हम जो कर रहे हों, वह अपने में पूर्ण हो जाय, हम बॉध बॉधने के लिए कूदाली उठायें तो हमारा निर्मण हमारे अम का उत्तर दे, फोटोप्राफर द्वारा खींची हुई अमदान की तसवीर हमारा उत्तर न बने। हम जो गा रहे हो, वह अपने में समग्र हो, हमारे गीतों को किसी दूसरे से टेक का आसरा लेने की अपेला न रहे। हम जो सोचें उस में पूरा विश्वास भरा हो, राम खुदैया का सशय हमारे चिन्तन को न सताये।

मेरे समध्यवादी बन्धु शायद यहाँ टोकें कि अपने मे पूर्ण हो, यह तो रयिष्टिवादी स्वार्थपूर्ति की बात हुई, समूह का हितचिन्तन इस मे कहाँ हुआ <sup>2</sup> मे उन्हें यही जवाब दूँगा कि व्यष्टि की 'इदम' की यह पूर्णता ही समष्टि की 'अद ? को पूर्णता को श्राभव्यक्त करती है। जब कलश में जल भरा जाता है तो उस जल में सागर की सरिताओं की और जल के अधिष्ठाता वरुए की भावना की जाती है। स्वय इस पूर्ण कलश मे त्रिभुवन श्रीर त्रिदेव की प्रतिष्ठा की जाती है। हमारा व्यक्तित्व को पूर्णता की परिकल्पना है, अपनी पूर्णता को समष्टि से तद्दूरूप बनने के लिए साधन बनाना, हॉ इस तद्रूहपता की जो विधि है, वह सब के लिए एक नही. वयोकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग विधि है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से उस पर श्राचरण करने के लिए स्वतन्त्र है। यह विधि ऊपर से या बाहर से श्रारोपित नहीं की जातो। व्यक्ति की पूर्णता श्रीर समष्टि की पूर्णता मे कोई श्रतर है तो इतना है कि 'पूर्णस्य पूर्णमादय पूर्णमेवा वशिष्यते' व्यष्टि की पूर्णता को समष्टि की पूर्णता से श्रालग कर देने पर भी उसकी पूर्णता जैसी की तैसी बनी रहती है। समध्य को व्यष्टि की पूर्णता से नही, अपूर्णता से भय है, वयोकि रिक्तता को कहीं भी श्रवकाश मिला तो वह फेलती ही चला जाती है। हमारे यहाँ समष्टि का कल्पना परब्रह्म मे अन्तर्भत हो गया और परब्रह्म ब्रह्माएड का एक कोना भी रीता नहीं छोड़ते । श्राकाश. जिसे शू.य कहा जाता है, उसको भा श्रपने श्रज्ञरनाद से, बॉसुरी के स्वर से परिपृरित करते रहते हे, आकाश से भी अधिक अगोचर है मानव का मन, उसको प्रेम से परिपृरित करते रहते हैं।

तो मैं भी आशा करूँ कि मेरे साहित्यिक मिन का कला-कलश मगल वारि से परिपूर्ण होगा और गाँव का बुढिया दादों को भो छूँ छी गागर थोबाने की विक्शता न रहेगी, क्योंकि यह रातापन केवल तब तक है जब तक देश की कुएडिलनी सोयी हुई है, इड़ा और पिगला की धाराएँ अलग-अगल है, छुहों कमल सम्पुटित है और कुज्माटिका घेरे हुए है। पर हमारा जीवन घट परिपूर्ण हो कर रहेगा, विश्व के लिए मंगल-प्रतीक बन कर रहेगा, क्योंकि उसके चारों और यह मत्र मुखरित है—

अ पूर्णमद पूर्णिमदं पूर्णत्पूर्ण मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते ॥ अ शाति-शाति साति

# कार कवि

दुष्यन्त कुमार

#### ग्रांधी ग्रौर ग्राग

अब तक प्रह कुछ बिगदे-बिगडे से थे इस मगल तारे पर नयी सुबह की नयी रोशनी हावी होगी अँधियारे पर उत्तम्क गया था कहीं हवा का आँचल जो श्रव छूट गया है एक परत से ज़्यादा राख नहीं है युग के श्रगारे पर

# धर्म

तेजी से एक दर्द मन में जागा
मैंने उसे रोक जिया,
छोटी सी एक खुशी झोंटों पर आयी
मैंने उसे फैजा दिया
सुमको संतोष हुआ
और जगा—हर छोटे को बडा करना धर्म है।

## तीन दुकड़े

हिट और पुस्तकं के पन्नों बीच खडी दीवार सरीखी, मैंने जब-जब देखा प्रेयसि, मुक्तको मृति तुम्हारी दीखी, भावसून्य खंडहरों सदश श्राँखें, बीमार बालकों सा मन सकते दीपक सी उदास ज़िन्दगी, जवानी फीकी फीकी।

#### ४२६ • संकेत

तरस रहा है मन फूलों की नयी गध पाने को, खिली धूप में, खुली हवा में गाने मुसकाने को, चारो श्रोर उठी है जो ये बधन की दीवारें—
ये दीवारें ही कहती हैं बाहर श्रा जाने की!

थके हुओं के बीच गीत गाने को मन होता है, युवा कठ की शक्ति आज़माने को मन होता है, जहाँ बरसते नहीं, प्यार क्या, करुणा के भी बादल टूट-टूटकर वहाँ बिखर जाने को मन होता है।

# उसे क्या कहूँ ?

किन्तु जो तिमिर-पान श्री, ज्योति-दान करता करता बह गया उसे क्या कहूं कि वह सस्पद नहीं था. ? और जो मन की मुक कराह जल्म की आह कठिन-निर्वाह ध्यक्त करता करता रह गया उसे क्या कह गीत का छंद नहीं था. 9 ( पर्गों की संज्ञा में है गति का दढ़ आभास ! ) किन्तु जो कभी नहीं चल सका. दीप सा कभी नहीं जल सका. कि यूंही खड़ा-खड़ा दह गया उसे क्या कहँ जेखा में बन्द नहीं था ?

# रामद्रस मिश्र

#### शाम

इन दिनों क्या हो गया है शाम को ? जो जौट श्राती रोज ही कुछ समय के पहले! बद्जियों सी कभी दिन भर विरी रहती— भुजाओं में, नयन, श्रोठों, शिराश्रों में, बिछा देती गहन हिम की शिजाएँ-सी — इन दिनों क्या हो गया है शाम को ?

शाम भी यह—
बहुत बरसों की पुरानी शाम है !
किन्तु तब विरती नहीं थी यह दिवस में, रात में ।
जब शाम श्राती थी—
तभी कुछ कुछ हृदय में बोक-सा महसूस होता था !
इन दिनों क्या हो गया है शाम को ?

पख फड़काती हुई यह शाम—बोक्तिज पख
जब श्राती उतर श्रगार सी मेरी दहकती पुतिबयों पर
श्रनिगनत शुँथले विवश चेहरे जटक जाते गगन में
जो कि फॉसी-तब्त सा फैजा पडा है।
ये श्रतन, शुँथले, विवश चेहरे सुक्ते क्यों घूरते हैं ?
कह रहे जैसे कि पहचानो !
सुक्ते बगता कि इन मासूम चेहरों को,
कि इन श्रसमय बुक्ते हँसते चिरागो को,
कि इन मसले गये नन्हें गुलाबों को,
निकट से जानता हूं !

बहुत दिन से जानता हूं ! सबो को पहचानता हूँ— यों कि ये जैसे सगे श्रपने।

पास ही अभी गुफा में मच रहा है अजब कोलाइल ! सरकती घुटी साँसों का, तद्यते दुमें रागों का ! जा रहा हूँ दुवता उटते हुए कोलाइलो की बाद में ! है लग रहा जैसे— कि हर घुटती सरकती साँस को, हर दूटती आवाज को, हर इटपटाते राग को, पहचानता हूँ— यों कि ये जैसे सगे अपने !

कभी रातों में अचानक
शाम यह श्राती उतर है,
जागते में, नींद में, हर स्वप्न में '
तब कहीं घटो इसे मैं मेंजता हूं।
वही श्रावाजें, वही चेहरे, वही मैं औं वही यह शाम—
नींद श्रा पाती नहीं है '
तिमिर में श्रांखें मुँदी होकर खुजी रहती,
कि रह रह देखती हैं—
छटपटाते फिर नथे सपने !
कि मेरे शासरे की बाट बैठे
श्राट-दस श्रपने सगे-ग़मगीन-से चेहरे;
कि मेरे बाजुओं की खाँह से श्राशा जगाये
एक नन्हा खिजखिजाता फूज,
मेरी थकी-मन्द कजाइयाँ पकड़े हगर चजती मुजायम कुछ श्राँगुवियाँ
हन दिनों क्या हो गया है शाम को ?

जहाँ मैं खुली ताज़ी हवाओं में तैरता हर शाम चू पड़ता विवश के अश्रु सा चुपचाप !

यह विरा सुनसान कमरा है-जहाँ मेरी रोज की टूटी, जमी ये घडकने फूलो-धुली हर साँस पर श्रा लेट जाती. जहाँ कोनी मे लगे जाले, थकी मांदी दरारें, जहाँ छत के सभी बिखरे रध. रध्रों से सकी दीवाल पर जन को नकीरें. जहाँ कच्चे फर्श की घन-सीड मेरी दूटती आवाज़ के हमदर्व है, • जहाँ कलई-धुळे बरतन चार ये-मेरी घाँगुलियों का परस पहचानते हैं, जहाँ का अवकाश मेरे हर मुलायम स्वम की अतिम प्रकारें पी गया है। यह वही जंगला-जहाँ से बार-बार बसन्त कर कर उधर तिमिराच्यन कोने में पड़े खाली कनस्तर में गया है दूब !

यह वही छत—

जहाँ रातों में पुतिवयों ने विखे

कितने रँगीछे नाम, गीछे नाम

जो विप-पुत गये हैं—

उठे च्वहे के छुएँ से
देव मन्दिर पर विखी

श्रसफल मनौती से !

मेरा यह घिरा सुनसान कमरा है—

जहाँ मैं हूं महज़

#### ४३१ ● लता ● कीति चौधरी

हर रात में हूँ कटा बाहर की धरा से ।

पर घिरा सुनसान यह कमरा
नहीं मेरी समूची जिन्दगी है।
हर दिवस है तोड़ देता
ज्योति-धारा से अकेजापन
कि जिस में अगिन जहरों सग
मै बहता
नहीं कुछ भी वहाँ
आबद्ध या कि असद्ध--- !

छेकिन इस घिरे सुनसान मेरे कक्ष में मेरा अकेजापन यहाँ का दुई मेरा है मेरे दुई की सुनसान तसवीरें भजा क्यों दूसरा देखें ? मेरे दुई के कोके हिमानी ये किसी को क्यों कॅपा जायें ? बन्द कर जो द्वार, कोई आ न जायें !

कीर्ति चौधरी

#### लता

'शृक्ष तो दूर है भला कैसे चढ़ेगो ? फिर बिना कुछ सहारे जता क्योंकर बढ़ेगी ?' 'बारे फैली है धरती निस्सीम, और चेतन की प्रकृति तो निकास है, बढ़ेगी, फूछेगी, शिरा-शिरा गमकेगी, श्रास है। पुष्पमयी फलदायिनि अक्षम किस श्रर्थ में सुषमा को श्राश्रय में पाले क्यो व्यर्थ में ?

.. कई दिन बीते, सुधि भूली
पर श्रचानक ही एक साँक देखा—
श्रग-श्रग सुकुलित
श्रत कोमल करों को बढ़ा,
लता ने वृक्ष का दूरी सब नाप ली।
पात-पात, डाल-डाल,
सक्षम दढ़ तद विशाल
लता कुज शावृत था।
श्रांत क्लांत जीवन का,
पाप्य ज्यों कृत था।

गोधूली वेला में सहसा सब बदल गया—
लगा शून्य—श्रहम् —स्पर्धा, श्राडम्बर है
प्रणिति—नमन, जीवन का एक मूल स्वर है।
धारा उद्दाम हर सागर की श्रावृवर्ती
मुकुलित हर पखड़ी श्रित होकर फरती
जीवन की गित ही बस केवल समर्पिता
एक टेक, एक खुँह, श्रित हर गविंता!

# ग्रनुपस्थिति

सुवह हुई तो
सूरज फीका-फीका निकला।
वासायन की हवा नहीं गासी थी गीत।

#### ४३३ ६० घर की याद • वंशीधर पराडा

सजे हुए गुलदानों के रक्तिम गुलाब, क्या जाने क्यो पडते जाते थे, प्रतिक्षण पीत ।

बाहर बिखरा

क्षितिज सून्य मुक्तसे निस्पृह था। श्राक्षण भी नहीं, न था कुछ श्रामत्रण। चित्रजिखी-सी सन्जा दीवारो-पर्दी की, त्राप जौट श्राती श्रावार्जे

कैसा प्रण।

सॉक विरी तो

जगा श्रचानक श्रव श्रॅघियारी, चिर-श्रभेद्य हो कर यों ही मॅडरायेगी। भूले भटके एक किरण भी नहीं यहाँ, ज्योतिर्मय काँचन तन से भू इ जायेगी।

टीप जला, पर

उसका भी प्रकाश मटमैला। लो की दीप्ति क्षोण होती जाती खिन-खिन। निबंब होते मन पर सहसा याद चिरी, केवल एक तुम्ही इस गृह मे नही श्राज के दिन!

श्री वंशीधर पएडा

#### घर की याद

मेरी धरती मुक्ते बुलाती, मै तारो में दूर रे, मेरी माटी मुक्ते टेरती, मै तानो में चूर रे, मुक्ते बुलाता मेरा श्राँगन, मेरी कुटिया साँवरी, मुक्ते बुलाता ताल, बुलाती बिगया, पीपल झुँवरी, मुमे बुजाते नन्हें-नन्हें, पास पडोसी प्यार से,
मुमे टेरते भीगे-भीगे नयन, किसी के द्वार से,
जोट न पाऊँगा पीछे को, बँधा-बँधा मजबूर रे !
मेरी धरती मुमे बुजाती, मैं तारों मे दूर रे !
रोज़ सबेरे मुमे बुजाता, भीगा श्रॉचन भोर का,
रोज सॉम को रग बुजाता, दिपती स्र्ग्ज-कार का,
ना जाने ये कितने सारे नयन, श्रकेजी रात के,
टिम-टिम करते, मुमे बुजाते, सकेतो से बात के,
जौट न पाऊँगा, लेकिन मै, श्रयने से मजबूर रे—

लाड न पाऊगा, लाइन म, अपन स मजबूर र— मेरी धरनी मुभे बुजाती, मैं तारो में दूर रे!

## युग का विश्वास

माने या कोई ना माने, यह युग का विश्वास है, वो घरती पर जीनेवाजा, जो घरती के पास है, ऊँचे-ऊँचे महज, हवा के इन फूले गुब्बारों मे, बाज-जाज बँगनी, गगन के नोले-पीले तारों में, कहाँ ब्रादमी के जीने का, हरा भरा उल्ल्वास है ? नयी जिंदगी की दुलहिन का, नया-नया विश्वास है !

> चम चम चम दिन रात चमक्ते, सोने के भड़ारों में, राशि-राशि सम्पदा बटोरे, इन शाही स्थागारों में, कहाँ, गहगहा कर खिल उठने की फ़ूलो की प्यास है ? कहाँ, नयी बालों को भर लाने की हँसती आस है ?

बन बन कर मिट जाने वाले, सपनों के ससार में, कुक्र-द्विप कर खो जाने वाले, उस प्रियतम के प्यार में, कहाँ धरा पर चलने वालो की, हारी निश्वास है ? कहाँ, हार कर भी चल उठने का श्रटट विश्वास है ?

> कोई चाहे उदे, गगन के इम अनत विस्तार में, कोई चाहे छिपे, चाँदनों क शातल सिंगार में, पर जावन की डोर, घरा के बाजागर के हाथ है, जाल उदे या मुदे, सहारा, बस घरता के पास है!

# क्त हा नियां

# शरद जोशी

## अपने-अपने चॉद

स्टेशन पर आ कर हर मुसाफिर सट्टा खेलता है या लाटरी लगाता है— एक अच्छे डिब्बे में एक अच्छो जगह के लिए। सट्टा लगाने वालों की एक विशाल भीड होती है और कभी तो किसी को जगह मिलती है, किसी खिड़की के पास ही एक चॉद से चेहरे के सामने और कभी भीड़ में वह खड़ा-खड़ा मैली गदी शक्लों को देख धीरे धीरे वक्त गुजारता है।

लेकिन श्रीवास्तव के लिए ऐसी बात नहीं थी। डिब्बे में भीड़ कम थी। ऊपर एक श्रोर सामान रखा था श्रौर दूसरी श्रोर एक बना लेटा हुश्रा था। उसके सामने खिड़की के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी। गोद में बच्चा श्रौर साड़ी पर सैकडों सिलवट। दुवला सॉवला चेहरा श्रौर हवा के कोकों या ठीक कथी न कर सकने के कारण मुँह पर श्राती बाल की लटे। श्रीवास्तव उचटता नजर से कभी उसकी श्रोर देखते, फिर इधर-उधर देखने लग बाते।

डिब्बे के दूसरी तरफ खिड़की के पास एक जवान पजाबी जोड़ा आमने-सामने एक दूसरे को मुग्ध हिन्द से देखता बैठा था। पास में एक सुराही रखी थी और उस पर एक गिलास था। स्त्री की उम्र यही कोई बाईस की होगी। सिल्क की सफेद शलवार के नीचे उसके सफेद पैरों को बॉवे काले सेंडिल थे। उसके कुरते के गुलाबी रग पर छोटे-छोटे सफेद फूल बड़े प्यारे लग रहे थे। मलमली काला दुपट्टा, उसके चॉद से चेहरे को घेरे था। उसकी आॉखों के कोने में मुस्कराहट सिमटी पड़ी थी और पुतलियों में नीली-काली चमक थी। उसके ओंठ गुलाबी रेखा से और ठुड़ी का उठाव फूल सरीखा था।

श्रीवास्तव उसे देखता श्रौर श्रटक-सा जाता, मगर फिर निगाहें इधर को फेर लेता। स्त्री के सामने एक पजाबी जवान बैठा था, जिसकी उम्र श्रष्टाइस की होगी। वह उस स्त्री का पित नजर श्राता था। यद्यपि दोनों के चेहरे पर नये जोड़े की मास्मियत नहीं थीं, पर नये जोड़े का पागलपन ज़रूर था, गहरा प्यार जरूर था। उनकी श्रांखे एक दूसरे को प्यास से निहारती, जबिक उनके शरीर में सतुष्ट दलान था श्रौर चेहरे पर दाम्पत्य के श्रनुभव की रेखाएँ।

श्रीवास्तव इसे देखता श्रीर हल्की उदासी उसके मन पर फैल जाती। वह श्रापनी जिन्दगी मे ऐसे च्यों को खोजता श्रीर दूर मरस्थल से जीवन में कही भी उसे ऐसी गीली जगहें नज़र नहीं श्रातीं। उसका चेहरा श्रपनी पत्नी की तरफ उठता—वहीं सॉवली, दुबली, सुस्त शक्ल, सौ सल पड़ी साड़ी, हल्का सिदूर, गोद में बच्चा श्रीर उड़ती लटे। वह निराश हो जाता। कभी उनकी श्रांखों में क्या इस पजाबी जोड़े जैसी प्यासी मादकता नहीं श्रायेगी १ वह बाहर गुजरते बबूल के पेड़ों, कटे हुए खेतों श्रीर उड़ते बगूलों को देखता श्रीर रेल के हिलने में उसका बदन घीरे-घीरे डोलने लग जाता।

"पानी पियेगी १" पजाबी ने अपने चॉद से पूछा।

उसने बच्चे सरीखी गरदन को घीरे से हिलाया।

पन्नाबी भुका, सुराही से गिलास भरा श्रौर उसे दे दिया। मीठी धन्यवाद मे डूबी श्रॉखों से उसने युवक की तरफ देखा श्रौर घीरे-घीरे पीने लगी।

"श्राप नहीं पियेंगे ?"

"नही , तुमे और चाहिए ?"

"नही।" वे फिर एक-दूसरे को देख कर मुस्करा दिये।

श्रीवास्तव ने श्रोंठों पर जुबान फेरी श्रोर फिर सोच में डूब गया। उसके भी एक बीवी है, पर ऐसा क्यों नहीं ! मदे लालटेन के पास दो श्राध-दके श्रारीर पास श्रा गये श्रोर गोद में एक बच्चा है। सब तरफ कर्तव्य की पक्तियाँ बनी हैं। पानी का गिलास उसी वजह से दिया जाता है, बच्चा उसी वजह से हो जाता है।

वह सोचने लगा—बक्चे की वजह क्या है, प्यार, शारीरिक मजबूरियाँ या एक गलती ? वह कुछ समक्त नहीं सका। वे भी विवाह के बाद रेल से अर आये थे। दूल्हा-दुलहिन एक डिब्बे मे बैठे थे, पर आखिर तक वह पोटली बनी एक और सिमटी रही। यह सब क्या था ? क्यों नहीं वे एक दूसरे

## ४३७ • अपने अपने चॉद • शरद जोशी

में खोये रहे। बदनसीबी, घेरे, चक्कर—यही जवाब श्रीवास्तव के सामने त्राते।

हवा के एक भोंके ने पनाबिन के दुपटे को बहका दिया। वह उसकी श्रोर देख लजायी। फिर से उसने श्रपने वच्च पर महीन पर्दा फैलाया श्रौर श्रपने चॉद पर दुपटा लपेट लिया। कपाल पर नन्हीं-नन्हीं पसीने की बूँदे श्रा गयीं श्रौर उसने श्रपने रेशमी रूमाल से उसे पोंछ लिया।

श्रीवास्तव ने ऋपनी पत्नी की ऋोर देखा । वह भी पसीने में भीग रही थी, पर उसे इसका खयाल ही नहीं था । श्रीवास्तव की निराशा बढ़ गयी ।

पजानी जोड़ा धीरे-घीरे नातें करने लगा। जाने क्या-क्या, जिन्हें श्रीवास्तव समभ्र नहीं सकता, पर कबूतर का जोड़ा जन जुपचाप नातें करता है तो चाहे नात समभ्र में न आये, इतना तो कहा जा सकता है कि दोनों के मन में और नातों में प्यार है।

श्रोवास्तव ने देखा कि कभो उस स्त्रों के चेहरे पर लज्जा आ जाती, कभी वह एक मुस्कराहट में फूटी पड़ती और कभी चिंता में डूब जाती। उसके चेहरे पर भय की गहरी छाया पड़ती और युवक अपनी बातों से फिर उसे सहज करने की चेष्टा करता। फिर वह लजा जाती।

श्रीवास्तव ने सोचा कि यदि इनके श्रास-पास दूसरे मुसाफिर न होते तो ये जाने क्या करते !

गाडी इक गयी । कोई स्टेशन था ।

फल बेचने वाले गुज्रने लगे। श्रीवास्तव की पत्नी का ध्यान उघर नहीं था। पजाबी ने श्रपने चाँद के इनकार करने पर भी उसके लिए संतरे खरीदे श्रौर रेल घीरे से श्रागे बढी। गुलाबी नाखूनों ने सतरे के छिलके उतारने शुरू कर दिये। जरा से श्रोंठ खुलते, दॉत चमक कर रह जाते श्रौर एक फॉक वह अन्दर डाल लेती।

इघर बच्चा रोने लगा था श्रौर श्रपना घुटना हिला-हिला कर श्रीवास्तव की पत्नी उसे चुप करा रही थी।

उसका मन कडुवा हो गया। मुस्कराहट श्रौर बच्चे के रोने में उसके हाथ रोना ही त्राया। रेशम श्रौर पसीने में, उसके हाथ पसीना ही त्राया। चॉद श्रौर सॉवली कमजोरी में उसके हाथ सॉवली कमजोरी ही रही।

उसे विवाह किये चार साल गुजर रहे थे। जिन्दगी के आकषर्ण मदे हो गये थे। मन में भाव है, पर सामने चेहरे पर उसका उत्तर नहीं। तन्ख्वाहें श्रीर रोटियां.. खटिया श्रीर बच्चे.. कैसा कम है ! कहीं प्यार की गुद्गुदी नहीं । कहीं किवता की फड़फड़ाहट नहीं । कहीं सपने नहीं, कल्पना नहीं। वह श्रपनी जिन्दगी के विषय में निराश हो गया । यह सब श्रपने-श्रपने घेरे हैं । पंजाबी जोड़े का श्रपना घेरा है उसका श्रपना घेरा है । रेल में, श्रपने-श्रपने श्रलग डिब्बे, श्रपनी-श्रपनी श्रलग जगहें । हर एक ने सट्टा खेला है । किसी के हाथ चाँद है श्रीर किसी के हाथ श्रंधेरा ।

वह पजाबी जोड़े को देखता रहा।

रेल फिर रुकी।

चौड़े प्लेटफार्म पर फलवाले, रेलवाले, पुलिस वाले घूम रहे थे।

दो खाकी वर्दियाँ खिड़की के पास आयी। एक आफ्रसर था, जिसके बड़ी मुंछे थीं। उसने पंजाबी को घूर कर देखा। फिर कड़क कर पूछा—

''तुम्हारा नाम इरवस है।"

"जी हाँ।" पजाबी बोला।

"श्रौर तुम्हारा नाम क्या है ?"

"सत्या।" चॉद बोली।

"नीचे उतरो तुम लोग ।"

"इम मुसाफिर है।"

"वह मैं समभता हूँ, ग्राप लोग नीचे त्राइए !

चॉद का चेहरा फक् हो गया है। पुलिसवाले ने उससे पूछा—"ये आदमी तेरा कीन है ?"

"ये मेरी वाइफ है।" पजाबी ने टोका।

"चुप वे हरामी।" उसने सन्ना कर एक तमाचा पजाबी को टिकाया— "दूसरे की श्रीरत को अपनी वाइफ कहता है।"

"नहीं साहन !" उसने गाल सहलाया । इधर सत्या रो पड़ी ।

"मिल गये जी ?" एक और पुलिसवाले ने आकर कहा।

"जी हाँ।"

श्राय-पास के डिब्बों के मुसाफिर, कुली वगैरा की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी।

"टिकिट कहाँ का है ?"

"बम्बई का।"

"बम्बई।" सब जोर से हँस पड़े।

#### ४३६ ●● खेल ● रघुवीर सहाय

"उतिरेए बाई जी।" पुलिसवाला कड़का। चॉद ने डरी ऋॉखों से ऋपने स्रज की तरफ देखा। "उतर बे।" वे दोनों नीचे उतरे। सामान उतरा। "क्या बात, इवलदार साहव १"

"श्रजी भगा कर ला रहा है दूसरे की बीवी। इघर इनके इसर्वेंड वेचारे खटखटा रहे हैं।

मीड़ छुटी, सीटी बजी और रेल आगे बढी।
मुसाफ़िर बाते कर रहे थे—

"साला भगा के बम्बई जा रहा था।"

"मगर यह औरत कैसे आ गयी।"

"ऐसी-वैसी कोई होगो, अच्छे घर के लच्चण थोड़ी हैं।"

श्रीवास्तव ने सुना। उसके ख्वाब और भावों की तसवीरों पर जैसे
किलख पुत गयी।

उसने अपनी पतनी की तरफ हारी श्रॉखों से देखा। वही सॉवला-दुबला चेहरा, साड़ी पर सलवटे, चेहरे पर लट, पसीना श्रौर बच्चा। श्रीवास्तव उस श्रोर देखता रहा लगातार। उसे वह सब प्यारा लगने लगा। उसकी श्रॉखें भर श्रायी। उसने बच्चे की तरफ देखा, जिसकी श्रॉखें मुंद रही थीं।

"सो गया यह।" वह बोला। "कभी का।" पत्नी ने हल्की मुस्कराहट से उत्तर दे दिया। लटे हिलती रही। रेल चलती रही।

रघुवीर सहाय

#### खेल

नुक्कड के मकान में बढ़ई लगा हुन्ना था, उस ने श्रमी श्रमी एक कुन्दे में से एक तिख्ता निकाला था, एक जरा सा दुकड़ा लकड़ी का, जो फालत् बच रहा था, किसी तरह छिटक कर बरामदे से बाहर बजरी पर आ रहा था।

वह काफी देर से बढ़ई की कारीगरी देख रहा था। किसी भी तरह का कौशल मोहक होता है, फिर यह कौशल तो बच्चे को पसन्द त्राता ही, क्योंकि वह देखता त्रा रहा था कि किस तरह एक बेडौल खुरदरी लकड़ी को बढ़ई की त्रारी ने बोच से दो कर दिया: फिर उस पर रन्दा चला। खर्र खर्र कर के देवदार के खुशबूदार लच्छे निकलते त्राये त्रौर चिकना सा तखता निकल त्राया—उस पर लकड़ी के रेशे, गोल गोल भवरदार छल्ले, लम्बी लहिरयोंदार लकीरें, बीच में एक गाँठ, जैसे छुपी हुई-सी । उस की तबीयत होती थी इसी तरह का काम वह खुद करे, ठोंक पीट, मरम्मत का काम—कोई चीज त्रीजारों से तैयार करना।

इस दुकड़े ने उसे फौरन खीचा। वह बढई के काम का नहीं था, बच्चा उसका कुछ न कुछ बना लेता। उसके पास एक बच्चे की कल्पना थी, जो किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु की प्रतिष्ठा कर सकती है।

वह पहले हिचका, फिर उसने लक्ष्डी का वह टुकड़ा उठा लिया और उसको उलट-पलट कर देखते देखते अनायास ही मैदान तक आ गया। उस चौकोर मैदान में, जो सार्वजनिक था और जिसकी तीन भुजाओं पर क्वार्टरों की पंक्तियाँ थीं, धूप छिटकी हुई थी। धूप तक आते आते उसका ध्यान बॅट गया। बहुत से और बच्चे मिल कर कोई खेल खेल रहे थे उस के प्रभाव में वह भूल गया कि वह टुकड़े का क्या करने जा रहा था।

उसने लकड़ी के दुकड़े को ऊपर उछाला, चकरियनी की तरह घूमता हुआ वह ऊपर गया और जब नीचे आया तो बच्चे ने उसे गोच लिया। वाह! यह भी तो एक खेल है! अब हर मर्तबा वह दुकड़े को और ऊपर उछालता और उसके उतरते वक्त डरता कि शायद इस बार रह जाऊँ, पर हर बार उसे गोच लेता।

धीरे-धीरे वह इस खेल से ऊन्नता जा रहा था। इस बार टुकड़ा बहुत ऊपर गया था — श्रपनी चौकोर शकल को, तेजी से घूम कर, गोल दिखलाता हुत्रा— श्रौर बच्चे ने सोच लिया था कि इस बार न गोच सका तो कोई हर्ज नहीं कि वह लकड़ी का टुकड़ा श्राकर उसके सर पर खट्से बोला।

खेल में नया जुत्फ आ गया—हालाँ कि चोट जरूर आयी होगी। वाह! यह भी तो एक खेल हैं। इसलिए कई बार उसने दुकड़े को अपने सर पर फेलने की कोशिश की। इसमें होशियारी की बात यह थी कि दुकड़ा इतने

ऊँचे भी न बाय कि लौट कर बहुत जोर से लगे श्रौर इतने नीचे भी न रह बाय कि श्रपनी चालाकी पर स्वयं ग्लानि हो !

मैं यह सोच रहा था कि इस से भी यह बच्चा ऊबा तो क्या खेल ईबाद करेगा—कहीं दुकड़े को फेंक न दे ख्रौर बाकी लड़कों के साथ कोई साधारण सा पिटा हुआ खेल न खेलने लग बाय—उस स्रत बड़ी निराशा होती। इतने में उसने कुछ किया जिसे देख कर तिबयत खुश हो गयी।

किसी क्वार्टर में कोई मेहमान कार पर आये थे। कार वहीं खड़ी थी। वह कार के सामने खड़ा हुआ और लकड़ी को उसने निशाना साथ कर कार के पार फेंका। बहुत सन्तुलन की आवश्यकता थी। इतने ही जोर से फेंकना था कि लकड़ी कार के ठीक पिछवाडी, जमीन पर गिरे। यह नहीं कि बहुत दूर निकल जाये। उसे इस हाथ तौलने में मजा आने लगा। मज्जे का खेल था ही। इसर से वह फेंकता फिर दौड़ कर उधर से उठा लाता।

अचानक उसे ध्यान आया कि आगे से पीछे फेंकने के आलावा, दुकड़े को कार की चौड़ाई के पार भी फेंका जा सका है—यानी जिधर दरवाजा होता है, उधर से दूसरी तरफ जहाँ दरवाज़ा होता है।

इसलिए श्रव यह होने लगा। मैं बोर हो रहा था। हालाँ कि होना मुक्ते नहीं चाहिए था, क्यों कि खेल के इस नये सुधार में बच्चा एक नयी दूरी के लिए नये सिरे से हाथ साध रहा था। पर एक बार ऐसा हुआ कि इघर से फेंक कर जो वह उधर उठाने गया तो लकड़ी का दुकड़ा गायव था।

उसने आस पास सब जगह खोजा—बजरी पर, घास में। कार के नीचे भॉक कर देखा। सन्देह से पास से गुजरने वाले बच्चों को घूरा.....पर लड़का तेज़ था अचानक उसे जाने क्या स्भा कि वह कार के सामने आया और बफर पर पैर रख कर ऊपर चढने लगा।

बफर से हेड लाइट पर ऋौर हेडलाइट से वह हुड पर ऋा गया। हुड पर खड़े हो कर उसने ताली बजायी ऋौर थोड़ा सा कूदा भी, सम्हाल कर। लकड़ी का टुकड़ा कार की छुत पर निश्चिन्त रखा हुऋा था।

उसने हाथ बढ़ा कर देखा, हाथ छोटा रह जाता था। अब आगे चढने में हिम्मत की ज़रूरत थी, मगर हिम्मत उसमें थी। सो वह ढलवॉ विंडस्कीन पर से छत पर चढ गया। सुक्ते उसकी गोरी गोरी टॉगों और कत्थई जूतों को विडस्क्रीन पर फिसलते देख कर खूब हॅसी स्रायी। बच्चे ने स्रपना खिलौना उठाया स्रौर फिर हुड पर वापस स्रागया।

धूप बड़ी प्यारी थी। हल्की हल्की हवा थी, जैसे धूप को उड़ा ले जायेगी। हर चीज़ चमक रही थी और हरियाली खास तौर से। वह बिना धारियोंबाला खाल जनी निकरबॉकर पहने हुए उस बड़ी भारी ऊँची मशीन पर खड़ा था और धूप में उसका गोरा रग, भूरे बाल और भोली ऑलं तसवीर जैसी लग रही थीं। मुके तो वह दूर से यों प्यारा लग रहा था, पता नहीं उसे क्या इतना अच्छा लगा कि वह हुड पर से उतरा नहीं, ऊँचे पर से मैदान को देखता रहा, बहाँ और बच्चे खेल रहे थे। लकड़ी का दुकड़ा और उसके सीधे-सादे खेल उसे भूल गये थे।

शिव प्रसाद सिंह

# कर्मनाशा की हार

काले सॉप का काटा श्रादमी बच सकता है, हलाहल पीने वाले की मौत रक सकती है, किन्तु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी खू ले, वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक श्रौर विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ श्राये तो बिना मानुस की बिल लिये लौटती नहीं। हालाँ कि थोड़ी ऊँचाई पर बसे हुए नयी डीह वालों को इसका कोई खौफ न था, इसी से वे बाढ़ के दिनों में, गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देख कर खुशियों मनाते, दो-चार दिन की यह बाढ़ उनके लिए तबदीली बन कर श्राती, मुखिया जी के द्वार में लोग-बाग इकट्टे होते श्रौर कजली-सावनी की ताल पर ढोलके ठनकने लगती। गाँव के दुधमुँहे तक 'ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने' का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी श्रादमी का जिया नहीं लेती थी। किन्तु पिछले साल श्रचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुश्रा नयी डीह से जा टकराया, तो ढोलकें बह चलीं, गीत की कड़ियाँ सुरक्ष कर श्रोठों में पपड़ी की तरह जम गयी। सोखा ने जान के बढ़ले जान देकर पूजा की, पाँच बकरों की दौरी मेंट हुई, किन्तु बड़ी नदी का हौसला कम न हुश्रा। एक श्रन्थी लड़की, एक

त्रपाहिज बुढिया बाढ की मेट रही। नयी डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कॉप उठे, बूढी ऋौरतों ने कुछ, सुराग मिलाया। पूजा-पाठ करा कर लोगों ने पाप-शांति की।

एक बाढ़ बीती, बरस बीता। पिछुले घाव सुले न थे कि भादों में फिर पानी उमझा। बादलों की छुॉव में सोया गॉव भोर की किरण देख कर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नयी डीह के वातावरण में हौलादिली छा गयी। गॉव ऊँचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की घारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े-बड़े पेड़ बड़-मूल के साथ उलाट कर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी प्रलय का सदेश था। नयी डीह के लोग चूहेदानी में फॅसे चूहे की तरह भय से दौड़ घूप रहे थे। सबके चेहरे पर मुदंनी छा गयी थी।

"कल दीनापुर मे कड़ाइ चढ़ा था पाड़े जी," ईसुर मगत इकलाते हुए बोला। कुएँ की जगत से बाल्टी का पानी लिये जगेसर पॉड़े उतर रहे थे। घबरा कर बाल्टी सिहत ऊपर से कूद पड़े। "क्या कह रहे थे मगत, कड़ाइ चढ़ा था, क्या कहा सोखा ने ?" चौराहे पर छोटी-सी भीड़ इक्ट्ठी हो गयी। मगत अपने शब्दों की चुमलाते हुए बोले, "काशीनाथ की सरन, भाई लोगो, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि तोन घड़े भर जायेगे, आदमी, मवेशी की छुय होगी, चारों और हाहाकार मच जायेगा, परलय होगी. ."

"परलय न होगी, तब क्या बरक्कत होगी! हे मगवान जिस गाँव मे ऐसा पापकरम होगा वह बहेगा नहीं तब क्या बचेगा,"हाथ के लुग्गे को ठीक करती हुई घनेसरा चाची बोली, "मैं तो कहूँ कि फुलमितया ऐसी चुप काहे हैं। राम रे राम, कुतिया ने पाप किया, गाँव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवन्ती बनती थी, आग लाने गयी तो घर में जाने नहीं दिया, मैं तो तमी छुनगी कि हो न हो दाल में कुछ, काला है। आग लगे ऐसी कोख मे। तीन दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढी।"

"कुछ साफ भी कहोगी भौजी" बीच में जगेसर पाड़े बोले, "क्या हुआ आखिर."

"हुआ क्या,फुलमितया राड मेमना लेके बैठी है। विघवा लड़की बेटा बिया कर मुहागिन बनी है।"

"ऐ कब हुआ ?" सबकी आखों में उत्सुकता के फफोले उभर आये। आगत भय से सबकी सॉस टॅंगी रह गयी। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोलीं, "कोई श्राज की बात है, तीन दिन से सौरी में बैठी है। डाइन पाप को छाती से चिपकाये है, यह भी न हुआ कि गर्दन मरोड़ कर गड़हे-गुच्ची में डाल दें।"

लोगों को परलय की सूचना दें कर, हवा मे उड़ते हुए श्रॉचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की श्रोर बढ़ चलीं। गॉव का सारा श्रातक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाये चले जा रहे थे, सबकी श्रॉखों में नयी डीह का भविष्य था, रक्त की तरह लाल पानी मे चूहे की तरह ऊभ-चूम करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देला था।

2

भैरो पाड़े बैसालो के सहारे अपनी बलरी के दरवाजे मे खड़े बाढ के पानी का जोर देख रहे थे, अपार जल में बहते हुए सॉप-विच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक के से बिछल जाता, भीगे चूहे पानों से बाहर निकलते तो चील भपट पड़ते। 'विचित्र हश्य है'—पाडे न जाने क्यों बुदबुदाये। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बलरी की श्रोर देखा। पाड़े के दादा देस-दिहात के नामी पड़ित थे। उनका ऐसा श्रकवाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता। उनकी बनवायी है यह बलरी। भाग की लेख कौन टारे। दो पुश्त के श्रन्दर ही सभी कुछ लो गया। मुट्टी में बन्द जुगुनू हाथ के बाहर निकल गया। श्राज से सोलह साल पहले मॉ-बाप एक नन्हा लड़का उन्हें सौंप कर चले गये, पैर से पगु मैरो पाड़े अपने दो बरस के छोटे भाई को कथे से चिपकाये श्रसहाय, निरवलम्ब खड़े रह गये धन के नाम पर बाप का कर्ज़ मिला, काम-घाम के लिए दुधमुँहे भाई की देख-रेख, रहने के लिए बखरी जिसे पिछली बाढ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है।

"त्रव यह भी न बचेगी, ' पाड़े के मुँह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयकरता पर उन्होंने जरा भी खयाल करना जरूरी नहीं समक्ता। दरारों से भरी दीवारे उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गयी, वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में श्रॉस् की तरह चिपक गया।

सनसनाती इवा गाँव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी 'विषया फुलमतिया को बेटा हुआ है, बेटा... कुतिया के पाप से गाँव तबाह

हो रहा है, राम राम...ऐसा पाप'.. मैरो पाड़े में कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयकर पीड़ा पैदा हो यथी। बैसाखी उनके शरीर के भार को सँभाल न सकी और वे घम्म से चौकठ पर बैठ गये। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गयी, चिनचिनाती कुहनी का दर्द उनके रोंथे-रोंथे में बिंघ रहा था और पाड़े इस पीड़ा को ओंठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे।

'सब कुछ गया'...वे बुदबुदाये। कर्मनाशा की बाद उनकी इस जर्बर चलरी को इड्पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को इड्पने श्रायी है जिसे श्रपनी इस विपन्न अवस्था में भी पाड़े ने घरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कन्चे पर चढी रही। 'मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है' पाडे की श्रॉलों मे उनके छोटे भाई की तसवीर नाच उठी। १८ वर्ष कां छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी ऋाँखों में भैरो को माँ की छायाएँ तैरती नजर त्रातीं. उसके काले काकुल को देख कर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरो पाडे के दादा की लौछार पड़ी है। पाड़े 'हो-हो' कर हँस पडते ''जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठ कर पढ़।" भैरो पाडे मन में बुदबुदाते, "तेरे ऋॉख मे सौ कड़ बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है, कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा, बड़ा स्त्राया मुखिया जी."फिर जरा बढ के बोलते, "क्या लौछार पड़ेगी" मुखिया जी, दादा के पास तो पाँच पछाही गाये थी, एक से एक बढ़कर, दो थान दूह लो तो पचसेरी बाल्टी भर जाती थी । यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता नहीं । फिर साल-बारह महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को।"

"अब वह पुराने जमाने की बात कहाँ रही पाड़े जी," मुखिया कहता और अपने सकेतों से शब्दों में मिर्चे की तिताई भर कर चला जाता। काले काकुलों वाला नवजवान कुलदीप मुखिया को फूटी आँखों न सुहाता था, पर भैरो पाड़े के डर से वह कुछ कह न पाता।

मैरो पाड़े दिन भर बरामदे में बैठ कर ६ई से बिनौले निकालते, तूंगते, सूत तैयार करते और अपनी तकली पर, नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देख देते, सत्यनारायण की कथा वाच देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढाई, उसके कपड़े-लत्ते, आदि में खर्च हो जाता।

"यह सब कुछ मर-मर कर किया था इसी दिन को।" पाड़े की ग्रॉस्नों में

प्यास छा गयी, लड़के ने उन्हें किसी श्रोर का नहीं रखा। "श्राज यहाँ श्राफ़त मची है, श्रपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है।"

'राम जाने कैसे हो ।' सूखी आँखों से दो बूँदे गिर पड़ीं, 'अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, भूखों बैठा होगा कही, बैठे-मरे हम क्या करे।' पाड़े ने बैसाखी उठायी। बगल की चारपाई तक गये और धम्म से बैठ गये। दोनों हाथों में मुँह छिपा लिया और चुप लेटे रहे।

#### 3

पूरवी श्राकाश पर सूरव दो लट्टे ऊपर चढ श्राया था। काले-काले बादलों की दौड़-धूप जारी थी। कभी-कभी इस्की हवा के साथ बूंदे बिलर जातीं। दूर किनारों पर बाढ के पानी की टकराइट इवा में गूँज उठती। मैरों पाड़े उसी तरह चारपाई पर लेटे श्राँगन की श्रोर देख रहे थे। बीचों बीच श्राँगन के तुलसी चौरा था जो बरसात के पानी से कट कर खुरदरा हो गया। पुराने पौघे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले ह्रोटे-छोटे पौघे लइराने लगे थे। वर्षा की बूंदे पुराने पौघे की सख्त पत्तियों पर टकरा कर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौषों पर फिसल जाती। कितने श्रानन्द मग्न थे वे मासूम पौघे। पाड़े की श्रांखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। दो बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बराम दे में लेटे थे, फुलमत श्रायी, श्रपनी बाल्टी मॉगने, सुबह मैरों पाड़े ले श्राये थे, किसी काम से।

"कुलदीप जुरा भीतर से बाल्टी दे देना।" कहा था पाड़े ने ।

सफेद साइी में लिपटी लिपटायो गुड़िया की तरह फुलमत आगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गयी थी। और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप मुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से ऑचल का खूंट पकड़ कर तुलसी जी की वन्दना करने के लिये मुकी थी। कुलदीप के भटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गयी थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्करा उठे थे। भैरों पाड़े कोघ से तिलमिला गये थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कुलदीप बाल्टी लिये खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रख कर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पाड़े की आँखे भर आयीं। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से सवार देती फिर क्वेत बखुई माटी से पोत कर सफेद कर देतीं। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जला कर, माथा टेक कर वे लड़कों के मगल के विनय करतीं। तब वे भी ऐसे ही भुक कर आशीर्वाद मॉगतीं और पाड़े उनके बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे।

पाड़े को सामने खड़ा देख कुलदीप इड़बड़ाया श्रीर फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गयी। पाड़े के चहरे पर एक विचित्र मान था, जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी श्रीर दोनों ही भूश की कम्पन लिए इधर-उधर भाग खड़े हुए।

बहुत दिनों तक पाड़े के चहरे पर श्रवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी श्रोर देख नहीं पाता, न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती, न तो हंसी के कलरव से घर के कोने कोने को गुंजाने का साहस । पाड़े ने श्रपने दिल को समभाया। इसे लड़कों का चित्रक खिलवाड़ समभा। सोचा, घरती की छाती बड़ी कड़ी है। ठेस लगते ही सारी गुलाबी के पखुरियाँ बिखर जायेगी, दोनों को दुनियाँ का भाव-ताव मालूम हो खायेगा।

पाड़े के रख से फुलमत भी सशक हो गयी थी, वह इधर कम आती।
कुलदीप के उठने-वैठने, पढ़ने लिखने पर पाडे की कड़ी नजर थी। वह
किताब खोल कर बैठता तो दिये की टेम के श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत
खड़ी हो जाती, पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एक टक दिये की
लौ की ओर देखता रह जाता। पाड़े को उसकी यह दशा देख कर बड़ा कोष
आता, पर कुछ कहते नहीं।

"कुलदीप ।" एक बार टोक भी दिया था, "क्या देखते रहते हो इस तरह? तबीयत तो ठीक है न ?"

"जी!" इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिये की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अधकार में लेटे पाड़े कोघ, मोह और न जाने कितने प्रकार के मानों के चक्कर में फूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। रीमल मलाह की यह विषवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है १ पता नहीं कहाँ से बह-दह कर यहाँ आकर बस गये। कुलच्छनी, अब क्या चाहती है १ बाप मरा. पति मरा, अब न जाने क्या करेगी १ जाने कौन सा मन्त्र पढ दिया १ यह कब्तर की तरह मूँह फुलाये बैठा रहता है। न पढता है न लिखता है। इँसना, खेलना,

खाना सब भूल गया। पाड़े चारपाई से उतर कर इधर-उधर चक्कर लगाते रहे पर कुछ निर्णय न कर सके।

समय बीतता गया । कुलदीप भी खुश नजर त्राता । हॅसता-खेलता । पाडे की छाती से चिन्ता का भारी पत्थर खिसक गया । एक बार फिर उनके चेहरे पर हॅसी की त्राभा लौटने लगी । रुई, स्त का काम फिर शुरू हुन्ना । गाँव के दो-चार उठल्ले-निठल्ले त्रा कर बैठ जाते, दिन गपास्टक में बीत जाता । सुरती मल-मल ताल ठोंकते, त्रारे पिच्च से थूंक कर किसी को गाली देते या निन्दा करते । इन सब चीजों से वास्ता न रखते हुए भी पाड़े सुनते जाते । उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता । 'हूं हाँ' करते त्रीर निठल्लों की बातों मे सन्नाटे को किसी तरह फेल ले जाते।

पाडे उसी चारपाई पर लेटे थे, अतर इतना ही था कि दिन थोड़ा श्रीर ऊपर चढ़ आया था, लहरों की टकराइट थोड़ी श्रीर तेज हो गयी थी, रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गाँव के थोड़ा श्रीर निकट आ गया था। उनकी नसे किसी तीव व्यथा से जल रही थीं। 'पाड़े के वश मे कभी ऐसा नही हुआ था।' वे फ़्सफ़ुसाये। बगल की दीवार मे ताखे पर रामायन की गुटिका रखी थी, उन्होंने उठायी। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायन पढ़ा करता था। जब से वह गया, आज तक गुटिका खुली नहीं। पाडे के हाथ कॉ पे, गुटिका उलट कर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठा कर खोला, वहीं लाल निशान—

कह सीता भा विधि प्रतिकूला मिलइ न पावक मिटइ न सूला सुनहु विनय मम विटप ऋशोका सत्य नाम कर हरू मम शोका

पांड़े की श्रॉ ले भरभरा श्रायी। भरभर श्रॉस् गिरने लगे.. हिचकी ले कर वे टूट पड़े। यह चुड़ेल मेरा घर ला गयी। शब्द फूटे, िकन्तु भीतर घुमड़ कर रह गये। गाली देने से ही क्या होगा श्रव, इतने तक रहता तो कोई बात थी, श्राब उसे बच्चा हुश्रा है, कहीं कह दे िक लड़का कुलदीप का है तो 'नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।' पाड़े बड़बड़ाये श्रीर श्रपने बालों को मुद्धियों से कस कर खींचा, जैसे इनकी जड़ मे पीड़ा जम गयी है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे, िकन्तु उठ न सके। श्रॉखों के

## ४४६ ● कर्मनाशा की हार ● शिव प्रसाद सिंह

सामने चिनगारियाँ टूटने लगीं। उन्हें श्राज मालूम हुश्रा कि वे इतने कमजीर हो गये हैं। कुलदीप के जाने के बाद से श्राज तक उनका जीवन श्रव्यवस्था की एक कहानी बन कर रह गया है। चार-पाँच महीने से कुलदीप मागा है, पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किन्तु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी, श्राज फिर कुलदीप उनकी श्रांखों के सामने श्रा कर खड़ा हो गया। बीती घटनाएँ एक एक कर उनकी श्रांखों के सामने नाचने लगीं।

फारान का आरम्म या। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गाँव मर मं खुशी छायी रहती, जैमे सब के घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गाँ। वालों के बनने-सँवरने की होड़ लग गयी। सब लोग पट्टी कटा रहे थे, शौकीनों की पट्टी चार-चार आगुल चौडी, छुरे से बनी थी, कुएँ की जगत पर दोपहार के दो घटे पहले से भीड लगी थी, और अब दो बजने की आये, साबुन लग रहा था, पैरों में जमी मैल सिकडे से रगड़-रगड़ कर छुड़ायी जा रही थी।

बारात श्रायी। द्वारपूजा की शोभा का क्या कहना। बनारस की रही नाचने श्रायी थी। छैल छुनीलों की भीड़ जम गयी थी। श्राम को महिक्तल जमी। मुखिया जी का दरवाजा श्रादिमियों में खचाखच भरा था। एक श्रोर गली में सिमट कर श्रीरत बैठी हुई थीं। गाँव की लड़िक्याँ, बूढियाँ श्रीर कुछ मनचली बहुएँ। बाई श्रायी। श्रपना ताम-फाम फैला कर बैठ गयी। सारगी ले कर बूढे मियाँ ने 'किन किन' किया, बाई जी ने श्रालाप के बाद गाया—

नीच ऊँच कुछ बूभत नाहों, मैं हारी समभाय ये दोनों नैना बड़े बेददीं दिल में गड़ि गये. हाय !

महिफल से बहुत दूर, गाँव के छोर पर आमों के ऐड़ों पर फागुन के पीले चाँद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरफ फैली चाँदनी में एक प्रश्न उठा, "मुखिया जी की महिफल में पतुरिया ने जो गीत गाया था, कितना सही था—

''कौन सा गीत ?" ''ये दोनों नैना बड़े बेददी " ''धत् !" "उस दिन मै बड़ी देर तक इन्तजार करता रहा।"
"मेरी मॉ के सिर मे दर्द था।"
"कौन है ?" जोर की ऋावाज गूंज उठी थी।
पास की गली मे एक छाया खो गयी।
"कौन है ?" फिर ऋाबाज ऋायी थी।
"मैं हूं कुलदीप!"
"यहाँ क्या कर रहे हो ?"
"नदी की ऋोर चला गया था।"
"इस समय ?"
"पेट मे दर्द था।"

क्रोध की हालत मे भी भैरो पाडे मुस्करा उठे थे। "फूठे, पेट मे दर्व था कि अग्रॅंख में !" कुलदीप का सिर लज्जा से भुक गया था। उसे लगा जैसे एक जाग का यह भयपद जीवन उसकी स्रात्मा पर सदा के लिए छा जायेगा, एक चुगा के लिए बोला हुआ यह भूठ, उसके सारे जीवन को भूठा साबित कर देगा. एक जाए के लिए यह भुका माथा फिर कभी न उठ सकेगा। वह अठ के इस पर्दे को फाड डालना चाहता था. किन्त - "कुलदीप" भैरों पाड़े ने आहिस्ते-आहिस्ते कहा, "तुम गलत रास्ते पर पाँव रख रहे हो बेटा, तुमने कभी ऋपने बाप-दादा की इज्जत के बारे मे भी सोचा है १ बडे पुर्य के बाद इस घर मे जन्म मिला है भाई, इसे कभी मत भूलना कि श्राच्छे घर में जन्म लोने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता, किन्तु इस अप्रवसर को गलत कह कर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है।" कुलदीप को लगा कि तीखे कॉटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले मे फॅस गयी, गरदन को चीरती हुई यदि वह निकल जाये तो भी गनीमत, किन्तु यह असहा पीड़ा तो नहीं सही जाती और न जाने क्यों, वह हिचिकियों मे फूट-फूट कर रो उठा था। भाई के मन की पीड़ा की करपना भी उसके लिए कष्टकर थी, किन्तु उसकी श्रात्मा श्रपने सम्पूर्ण भाव से जिस वस्तु को वरेएय सममती है, उसे वह एक दम व्यर्थ कैसे कह दे, जिसकी छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनन्द का अनुभव होता है, उसे कालिख कह सकना उसके वश की बात नहीं थी श्रौर इस कच्ट के भार को उसकी श्रॉखे संभाल नहीं सकी। भैरो पांडे भी भाई से लिपट गये थे। उसकी पीठ सहला रहे थे, और उसे बार-बार चुप हो जाने को कह रहे थे। 'यदि कोई देख ले तो,' उनके मन मे श्राया, श्रौर वे कुलदीप को जल्दी-जल्दी खीचते हुए एक श्रोर चले गये।

श्रॉमुश्रों मे जो पश्चाताप उमड़ता है, वह दिल की कलौंस को मॉज डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप श्रव ठीक रास्ते पर श्रा जायेगा। उसके वश की मर्यादा श्रपमान के तराजू पर चढने से बच जायेगी। भूखों रह-रह कर भी पांडे ने जिस इएजत के विश्वे को खून से सींच कर तरोताजा रखा है, उस पर किसी के व्यग-कुठार नहीं चलेगे। विन्तु एक महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप किर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिप कर देखने की पापाग्नि से भैरो पांडे श्रपनी श्रात्मा को जलते हुए देखते, किन्तु वे विवश थे।

चंत के दिनों में गर्मी से जली-तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे चिपक गयी थी। नदी के पेट में दूर तक फैटो हुए लाल बालू का मैदान, चॉदनी में सीपियों के चमकते हुए दुकड़े, सामने के ऊँचे अरार पर घन-पलाश के पेड़ों की आरक्त पॉते, बीच में छुग्धू, चहों और जल विहार करने वाले पिच्चिं का स्वर—कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे-बड़े पैरों के निशानों की दो पिक्तयाँ—सिर्फ दो!

"तुम मुक्ते मॅक्कवार में ला कर छोड़ तो नहीं दोगे ।" घुटन और शका में खोये हुए धीमे स्वर । श्यामा की तीखी दद भरी आवाज ।

एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज,में अपना प्राण दे सकता हूँ, किन्तु— तुमको . कभी नहीं ..

चॉदनी की भीनी परतें सघन होती जा रही थी, सुनसान किनारे पर भटकी हवा को सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता, कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी चंचलता की तरग, कभी सिसिकेयों की सरसराहट...

मैरो पांडे एक बार चॉदनी के इस पिवत्र आलोक में आपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रक गये। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था। क्या वे असाध्य को सम्भव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे। एक च्या के लिए मैरो पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता यदि वह विधवा न होती—तुलसी चौरे की वन्दना पांडे के मस्तिष्क में चन्दन की गध की तरह छा गयी। उसका रूप,

चाल-चलन, सकोच सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक च्राण् के लिए उनकी श्रॉखों के सामने सफेद साडी में लिपटी फुलमत की पतली-दुम्ली काया हाथ जोड़ कर खड़ी हो गयी, जैसे वह श्रॉचल फेला कर श्राशीर्वाद मॉग रही हो। मैरो पांडे विजड़ित खड़े थे, विमूद

'यह श्रसम्भव है ।' पांडे ने बैसाखी सँभाली श्रौर नीचे की श्रोर लपके। "कुलदीप ।'' बडी कर्कश श्रावाज थी पांडे की।

दोनों सर भुकाये सिमने खड़े थे, आज पहली बार पाप के साची मे दोनों समवेत दिखायी पड़े थे। पाड़े फिर एक च्या के लिए चुप हो गये।

"मै पूछता हूँ, यह सब क्या है ?" पांडे चिल्लाय, "इतने निर्लाण्ड हो तुम दोनों ।" पांडे बढ कर सामने आये, फुलमत की ओर मूँह फिरा कर बोले, "तू इसकी जिन्दगी क्यों बिगाइना चाहती है, क्या तू नही जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न मे भी नही हो सकता, कभी नही, कभी नही।"

फुलमत चुप थी, पाडे दूने क्रोब से बोले, "चुप क्शें है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं।"

"मै . मै क्यों इनकी जिन्दगी विगाङ्गी दाटा ।" वह सहसा एक दम निसुड गयी, "मैंने तो इन्हें कई बार मना किया . "

"कुलदीप।" पाडे दहाड़े, "सीधे रास्ते पर त्रा जात्रो, त्रच्छा होगा। नुमने मैरो का प्यार देखा है, क्रोध नहीं, जिन हाथों से में ने पाल-पंस कर बड़ा किया, उन्हीं से तेरा गला घोटते सुके देर न लगेगी।"

"दादा " . कुलदीप इकलाया, "इम दोनों . . . "

"पापी, नीच . . ." मैरो पाडे के दाथ की पाँचों अगुलियाँ कुलदीप के चेहरे पर उमर आयी, ''मै सोचता या तू टीक हो जायेगा". पाडे कोघ से कॉप रहे थे .. ''लेकिन नहीं, तू मेरी इत्या करने पर तुल ही गया है " वे फुलमत की ओर घूम कर जिल्लाये—''क्या खड़ी है डायन, भाग, नहीं तो तेरा गला घोंट कर इसी पानी में फेंक दूंगा..."

श्रधड़ को पीते हुए तृषित सॉप जैसा स्वर । 'यह सब मैने किया था।' पांडे चारपाई पर घायल सॉप की तरह तडफड़ाते हुए बुदबुदाये । उनकी छाती से सरफ कर रामायण की गुटिका जामीन पर गिर पड़ी थी श्रौर उस पिवश्र, श्राराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा । कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया । पांडे श्रपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गॉब-गिरॉव की खाक छानते फिरे। तीन दिन, तीन रात बिना श्रव जल के वे पागल की

तरह कुलदीय को ढूँढते-फिरे, किन्तु वह नहीं मिला थक-हार कर पाडे वापस आ गये। बाप-टादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लम्बी विशाल बग्वरी—जिसकी दीवारे मुँह बाये शात, पुजारों के तप की तरह अडिंग खड़ी थीं, किन्तु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थीं यह बखरी। चौकठ पर पैर रखते हुए पाडे की आत्मा कराइ उठी—'चला गया।' वैसाखी रख कर पाडे आर्गन के कोने में बैठ गये—अब वह कभी नहीं लौटेगा।'

रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आयी। कुलदीप को बचपन से ले कर आज तक उन्होंने कभी अपनी आँख की ओट नहीं होने दिया। छुटपन से लें कर आज तक खिलाया-पिलाया, पाला-पोसा और आज लड़का दगा दे कर निकल गया। पाडे अधरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयस्न करते रहे।

मोर होने में देर थी, उनींदी ऋाँखे करुशा रही थी, किन्तु मन की जलन के ऋागे उस दर्द का क्या मोल । पाडे उठ कर टहलने लगे। सामने की वसवार के मीतर से पूरवी चितिज पर ललछोहाँ उजास फूटने लगा था। गली के मोड़ से कच्चे मकान के मीतर से जात की घर-घर गूँज रही थी। एक घुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जात वाली के कठ को व्यथा की एक सुरीली तान टूट-टूट कर कॉप उठती थी।

मोहे जोगिनी बना के कहाँ गइले रे जोगिया।

पाडे एक च्रण अवाक् हो कर इस दर्शिले गीत को सुनते रहे। प्यासे-भूखे, भटके-थके हुए स्वर—पाडे की आतमा मे जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों।

"श्रव रोने चली है चुडैल ।" पाडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे, ''रो-रो कर मर, मै क्या करूं।"

बाद के लाल पानी में सूरज डूब रहा था, पांडे बैंसाखी के सहारे आ कर दरवाजे पर खंडे हुए, नदी की ओर आदिमयों की भीड़ थी, वे घीरे धीरे उधर ही बढे। सामने तीन-चार लडके अरहर की खूटियाँ गाड़ कर पानी का बढाव नाप रहे थे।

"क्या कर रहा है रे छुबीला?" पाडे बलात् चेहरे पर मुस्कराहट का भाव ला कर बोले।

"देखता नही लँगड़ा, बाढ रोक रहे हैं।"

पांडे मुस्कराये — "जैसा बाप वैसा बेटा । तेरा बाप भी खूटियाँ गांड कर कर्मनाशा की बाढ रोकना चाहता है।"

"वह भीड़ कैसी है रे छवीले।"

"नहीं जानते, फुलमत को नदी में फेक रहे हैं, उसके बच्चे को भी, उसने पाप किया हैं।" फिर छुबीला गम्भीर खडे पाडे से सट कर बोला, "क्यों पाडे चाचा जान ले कर बाद उतर जाती है न।"

"हॉ, हॉ" पाडे आगो बढे। बोतल की टीप खुल गयी थी। पाडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। "चलो, न रहेगा बॉस न बजेगी बॉसुरी। हूँ, चली थी पाडे के वश में कालिख पोतने । अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी नहीं है . "

फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाये टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढी माँ जार-बेजार रो रही थी, किन्तु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था, अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था, कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कर्मनाशा को प्राणों की बिल चाहिए, बिना प्राणों की बिल लिये बाढ नहीं उतरेंगी फिर उसी की बिल क्यों न दी जाय, जिसने पाप किया.. पर साल जान के बदले जीव दी की बिल गयी, पर कर्मनाशा दो बिल ले कर ही मानी त्रिश कु के पाप की लहरे किनारों पर सॉप की तरह फुफकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साइस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। ''पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से !''भोड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किन्तु कौन बोले, सब मुँह-सिये खडे थे .....

"तुम्हारी क्या राय है भैरो पाडे ?" मुखिया बोला, "सारे गाँव ने फैसला कर दिया है कि एक के पाप के लिए सारे गाँव को मौत के मुँह में नहीं भोंक सकते, जिसने पाप किया है उसका दड भी वही भोंगे.."

एक वीमत्स सन्नाटा। वे आगे बढे, फुलमत भय से चिल्ला उठी। पाडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। "मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो...कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुँहे बच्चे और एक अबला की बिल देने से नहीं रुकेगी, उसके लिए तुम्हे पसीना बहा कर बॉघों को ठीक करना होगा. कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू-बच्चे को छोड़ कर भाग सकता है, किन्तु मै कायर नहीं हूँ, मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता. समके !''

"तो यह है बूढे पाडे जी की बहू !" मुखिया व्यग से बोला, "पाप का फल तो भोगना ही होगा पाडे जी, समाज का दड तो फेलना ही होगा ।"

"जरूर भोगना होगा मुखिया जी में श्रापके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं सभक्ता, किन्तु में एक-एक के पाप गिनाने लगू तो यहाँ खडे सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पडेगा...है कोई तैयार जाने को.."

लोग अवाक पांडे की श्रोर देख रहे थे, जो अपने कधे से छोटे बच्चे को चिपकाये अपनी बैसाखी के सेहारे खंडे थे, पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल . कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था....

जिन उद्धत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ घराशायी हो गये थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं, सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह श्रांडिंग थीं, लहरें टूट-टूट कर, पछाड़ खा कर गिर रही थीं। शिथिल थकी पराजित !

जितेन्द्र

चूँसे

"मुक्रन्दी।"

फर्श पर फैले हुए गड्ढों को भाड से खुरच-खुरच कर वह साफ करती जा रही थी। इन छोटे-छोटे, तिल की तरह बिखरे हुए गड्ढों को साफ करना कोई आसान काम नहीं। फिर भी वह इसे सर्वथा निर्विकार भाव से किये जा रही थी। गर्द के बादलों के बीच, मिट्टी के अधड़ों को नाक और सुँह से सोखनेवाली वह एक भूतिनी-सी दिख रहा थी। ठिगनी, बेंडौल और दोहरे बदन की!

उसने श्रनुभव किया कि उसकी पीठ पर घमावम दो घूँसे पडे हों। उसने जालत क्या श्रनुभव किया ? उसका नाम जो ऐसा है। टूटी हुई खिडकी के पास उसका पित खड़ा, श्रखबार के पत्नों में सिर घॅसाये कह रहा था, "सुकुन्दी । जिन्स का भाव फिर बढने लगा।"

"श्रच्छा ।" कहने के साथ-ही उसने श्रनुभव किया कि उसने ठीक उत्तर नहीं रिया।

''घर में उत्सव पड़ने वाला है, इसीलिए सोचता था कि श्रनाज पहले से खरीद कर रख दूँ।'' पति ने नजरों को श्रखबार के पन्नों मे गड़ाये हुए कहा।

उत्सव-सूचना का हर्ष किचित वैसा-ही था जैसे किसी घोबिन से उसका पित कहे कि 'ऐ रे। जरा इस गठरी को घाट तक तो पहुँचा दे।' श्रीर उसके श्रोठों पर किसी हरकत की निशानी न हो श्रीर वह उसे चुपचाप लाद ले। वह भी तो एक मास पिड को गठरी की तरह दो रही है। बोली, "श्रव तो मेरे पास सिर्फ एक छागल है।"

"नहीं।" उसके पित ने उत्तर दिया। "इस बार मेरी साइकिल बेची जायगी।" श्रौर वह बड़बड़ाता हुश्रा श्रखबार पढ़ने लगा। मुकुन्दी ने प्रति-वाद किया, "साइकिल निकाल देने से तुम्हारे हाथ-पाँव कट जायेगें।"

इसी तरह हर बार तो जरूरत पड़ने पर उसका पित कहता रहा है, "नहीं नहीं, अपने गहने रहने दो, मैं अपनी साइकिल रख कर काम चला लूँगा।" और फिर थोड़ी देर बाद कहता, "लेकिन साहिकल निकाल देने से तो हाथ-पाँच कट बायँगे।" आज मुकुन्दी ने उसकी मनचाही पहले हो कह दी। यह बात और है कि यह कहते हुए उसका स्वर कुछ आद्र हो उटा था।

भाड़ सम्हाल कर उसने फर्श बटोरना पुन: प्रारम्भ कर दिया। उसका पित कोई बुरा श्रादमी नही। श्रगर उसमें कोई बुराई है, तो सिर्फ इतनी कि ऊपर रहने वाली बगालिन मास्टरानी को दीदी कहता है श्रौर श्रवैध सम्बन्ध कायम किये हुए हैं। बड़ी चोंचलेबाज श्रौरत भी तो है। मीठी-मीठी बातें करके गले पर छुरी चला देती हैं। डायन कही की । उसी के चक्कर में पड़ने का तो यह नतीजा है कि उसका पित उसे कभी-कभी पीटने लगा है। पीटने तक की तो कोई बात नहीं। सैकड़ों ऐसी स्त्रियाँ हैं, जो श्रपने पितयों द्वारा पीटी बाती हैं। लेकिन जब वह उसे निमता की तरह बनने का उपदेश देता है तो उसका जी जल जाता है।

उसके बच्चे सिब्बी को भी उस डायन ने भिठाई, बिस्कुट श्रौर चाकलेटी में श्रपने टोने का जहर दे दिया है। इसीलिए श्रब वह उसके पास रहना पसन्द नहीं करता । उसकी सूरत से भी नफरत करता है । उसे गालियाँ देता है । उसका मुँह चिढ़ाता है । इसीलिए तो उसे इस दूसरी गठरी को लोल कर उम्रेडने की हिम्मत नहीं हो रही है । उसके चेहरे पर खून के कतरे उतरने लगे ।

पित आफ्रिस चला गया। सिब्बी भी निमता के साथ स्कूल चला गया तो मुकुन्दी ने अपने भाड़ू देनेवाले अधूरे काम को फिर से सम्हाल लिया।

उसने श्रमी तक मुँह नहीं घोया श्रौर इसकी किसी ने कुछ चिन्ता नहीं की।

उसने अभी तक कुछ खाया नहीं और उससे किसी ने कुछ कहा नहीं।
एकाएक उसे महसूस हुआ कि गले में कुछ फॅस गया है। उसने काड़ू वहीं
रख दिया। ध्यान को दूसरी ओर ले जाने का सतत प्रयत किया। इस पर भी
जब मन की बेचैनी कम न हुई तो उसने एक पान लगा कर खा लिया। जी
कुछ हल्का हुआ और फिर फर्श को खरोंच खरोंच कर वही ठिगनी बेडौल
और दोहरे बदन की भूतिनि गर्द के अम्बरों को नाक और मुँह से सोखने लगी।

थोड़ी देर बाद, बटोरने का काम समाप्त हो गया । वर्तनो को साफ करने के लिए, उन्हें समेट कर वह पनाले के पास उठा ले आयी।

मॉजने के बाद ये बर्तन रोज चमकने लगते हैं। लेकिन उसकी उँगलियाँ रोज-ब-रोज मोटी, मद्दी श्रौर खुरदुरी होती जा रही हैं। इनकी स्पर्श-शक्ति मरती जा रही है।

दीवार के पास धुले बर्तनों को श्रोंधा कर उसने उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया। धूप श्रासमान पर पतग की तरह टॅगी थी। छोटी-छोटी कमीज श्रोर नेकरों के एक गट्टर को उसे घोना श्रोर बाकी है।

फट ! फट ! पत्थर पर चोट खा कर कपड़े बोल उठते थे। मुकुन्दी अनुमन कर रही थी कि 'फट ! फट !' के ये शब्द और उसकी जिन्दगी के स्वर जैसे सहोदर हों।

कुछ कपड़े धुल गये तो उसने एक-एक को भटका कर श्रर्गनी पर डालना शुरू कर दिया। इस बार नेकर भटकारते-भटकारते उमकी श्रांखों के सामने श्रंधेरा छा गया। वह भौड़िया कर जमीन पर गिर पड़ी। हाथ का नीला नेकर मिट्टी से लिथड़ गया। मुकुन्दी की श्रावाज सुन कर सामने के बरामदे की श्रंधेरी कोठरी से नन्हकू की माँ भागती हुई श्रायी १ मुँह पर पानी के छीटे मारे, मुँह घोया, तब होश श्राया।

मुकुन्दी जब उठी, तो उसे बेहद कमज़ोरी मालूम हो रही थी। चेहरे का

पीलापन, उसकी बदस्रती को ढॅकता हुम्रा उभर स्राया था। वह डरी-डरी-सी लगरही थी।

दूसरी अगनाई से आवाज आयी, "दुलहनिया रे! चिट्ठी आयी है।" आवाज की पहली चोट ने उसे चिहुंका दिया। चिहुंकने के सदमे से सम्हलते-सम्हलते उसे कुछ देर लगी कि तब तक शब्दों का अर्थ तिरोहित हो गया। उसका पित कोई बुरा आदमी नहीं। जब-जब वह मिरगी के थपेड़ों को खा कर गिर पड़ती है तब तब उसका पित ही तो है, जो उसके मुंह पर पानी से छीटे मारता है, और 'क्या है, मुकुन्दी। क्या है रे।" कह कर उसकी तबीयत का हाल जानना चाहता है। लेकिन हर बार जब वह थोड़ी देर के बाद खस्थ हो कर कहती है, "ठीक हूं! ठीक हूं!" तो उसका पित सदैव ही तिक्त घुटन और पीड़ा का अनुभव करता है। उसका पित अच्छा है, क्योंकि कम-से-कम वह अपने इन भावों को भी उससे छिपाता तो नहीं। उसे किसी अम मे तो नहीं रखता।

दूसरी अगनाई से आवाज दुहरायो गयी।

लिफाफे की काली-काली मुहरों के बीच से पुरानेपन श्रौर थकावट की भाप उठ रही थी, जैसे उसने डाक से यात्रा न करके पैदल सफर की दूरी तय की हो। मुकुन्दी ने उसके खोल को सम्हाल कर उधेड़ा।

> शिकोहानाद, १७ श्रक्टूबर ५५

'पूज्यनीया,

सादर प्रणाम...

चाची से मालूम हुआ कि स्रव आप बनारस से आरे चली गयी हैं, क्योंकि जिनसे आपका ब्याह हुआ है, वे वही रहते हैं। चाची कहती हैं कि अब आप वैसी नहीं रही। श्रव आप हमेशा रेशमी साड़ियाँ पहनती हैं और बदन गहनों से लदा रहता है। इसलिए अब आप मेरी बातों का जवाब न देगी। और न अब आप मेरे फटे-पुराने कपड़ों की मरम्मत करती हुई घटों बैठी रहेंगी। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अब आप मेरा नाम भी भूल गयी होंगी और मिलने पर शायद ही पहचान सके। यही कारण है कि मैं आपको सारी बातों विस्तार से याद दिलाना चाहता हूं।

मेरा नाम इरदयाल है। मै मेट्रिक में पढता हूं। मेरे पिता जी खोये की जिंक्सी जा कर सड़कों पर बेचते हैं श्रीर मेरा भाई जीने की सीलनदार गीली

मिट्टी पर बोरे का टुकड़ा बिछा कर वे जिल्द किनाओं को हथौड़ी से पीट-पीट कर उन्हें जिल्द पहनाता है। श्राप जब चाची के साथ ऊपर रहने के लिए श्रायी थीं, तब पिता जी जिन्दा थे। एक दिन उन्होंने श्रापको बिफियाँ खिलायी थीं, जो श्रापको बहुत श्रच्छी लगी थीं। श्रापके माई ऊँची श्रावाज में बोलते हैं, जिसे सुन कर शुरू-शुरू में हम सबको बडा डर लगा करता था। उसी साल शिकोहाबाद में उनकी नौकरी लगी। वे बहुत गुस्सैल मिजाज के हैं श्रीर बात-बात में चॉटों से गाल लाल कर देने की धमकी देते हैं।

उन्हीं के डर से, उनके आने के पेशतर ही आप मुक्ते डाक्खाने मेज कर चिट्ठियों की बाबत पूळु-ताळ करा लिया करती थीं। लेकिन आज तक मैं यह न समक्त सका कि ये चिट्ठियाँ कैसी होती थीं और इन्हें आप अपने भाई से क्यों छिपाना चाहती थीं। कई बार मैने आपकी चिट्ठियाँ भी डाक के हवाले की हैं और उनका बवाब भी आप तक पहुँचाया है। इन चिट्ठियों को आप किसी कालेज में मेजती थीं और पाने वाले का नाम शायद चन्द्रदत्त होता था। उन्हीं के नाम से कई एक बार आपने मनीआर्डर भी भिजवाये थे।

जब चिट्ठी आने में देर होती, तब आप उदास रहने लगती। आपकी यह उदासी मुक्ते बेहद परीशान कर देती थी। आपको मालूम नहीं, तब मैं अकेले में ईश्वर से मनाता था कि खूब जल्दी-जल्दी चिट्ठियाँ आये।

त्राप मुक्ते बहुत भली लगती हैं।

इसीलिए जब कभी चाची आपको डॉटर्ती या राममोहन भाई रोब जमाते तो मैं अपने को काबू में न रख पाना और आपकी तरफ से बोलता था।

श्रपनी भौजी को मैं फूटी श्राँख नहीं भाता था। जब लोगों के उकसाने में श्रा कर होली के दिन मैंने उन पर रग की शीशी उंडेलनी चाही, तो उन्होंने मेरी उंगलियाँ मरोड़ दीं। मुक्ते रोता देख कर श्रापने कहा था, "श्राश्रो, मेरे ऊपर रग डाल दो।"

सच-सच बताऊँ १ उस से तो मै योंही रग खेलने चला गया था। सचमुच तो मैं आप ही से खेलना चाहता था १ रंग ले कर आपकी ओर गया भी था, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सोचता था, कही आप डॉट न दें।

उस दिन एक लम्बे अर्से के बाद एक लम्बी चिट्ठी आयी थी। उसे पढ़ने के बाद आप घटों रोती रही। काफी देर बाद आपने बताया कि चन्द्रदत्त कठिनाइयों के कारण इम्तहान न दे सकेगे श्रौर श्रव नौकरी की तलाश में हैं।

बहुत सी बाते याद आ रही हैं।

एक दिन पिता जी कही से खोया खरीदने सुनह ही चले गये थे और शाम तक लौटने वाले थे, इसी बीच भौजी से भगड़ा हो गया। उस दिन तो मैने निश्चय कर लिया था कि पिताजी से इसकी पूरी शिकायत किये बिना खाना न खाऊँगा। आपने बहुत मना कर अपने हाथों सुभे खिलाया। पेट भरा तो नींद आ गयी। शाम होने पर जब उठा तो आपकी आवाज़ ऊपर-नीचे कही न सुन पड़ी। मालूम हुआ, आप बनारस चली गयी। उस दिन मै फूट-फूट कर रोया।

कुछ दिन बाद राममोहन भाई लौट कर श्राये। लेकिन श्राप न श्रायी। इस बार उनमे श्रीर चाची में खूब जोर की लड़ाई होती थी। चाची कभी-कभी रो पड़ती। मैं छिप-छिप कर उनकी बात सुनता था। उनकी बातों मे, एक बार चन्द्रदत्त का नाम भी सुन पड़ा था। एक बात पूळूँ १ क्या श्रापकी शादी चन्द्रदत्त से हुई हैं १ तब तो श्रापकी खुशी के क्या कहने १ कृपया उनसे मेरा प्रशाम कहिएगा।

जब मालूम हुन्ना कि अब न्नापको शादी हो रही है तो मैने भी बनारस अपने के लिए जिद की। चाची न्नौर राममोहन भाई से बड़ी मिन्नते की, उनके ताँगे के पीछं-पीछे काफी दूर तक दौड़ता भी रहा, लेकिन वे लोग सके साथ नहीं ले गये।

लौटने पर जब लोगों से मैने आपका पता पूछा तो वे मुफ पर हॅसते ये और पता मीं नहीं बताते थे। आख़िरकार बहुत पूछने पर चाची ने बताया है। गोकि वह समफती हैं कि न मेरी चिट्ठी पहुँचेगी, न उसका जवाब आयेगा १ अत आपसे प्रार्थना है कि पत्र का उत्तर शीष्ठ दे।

श्रापका श्राज्ञाकारी

हरदयाल

मुकुन्दी ने खत को ब्लाउज के अन्दर डाल लिया। दुबारा पढ़ेगी। क्योंकि एक बार में वृह उसे अब्ब्री तरह नहीं पढ़ सकी। उसने महसूस किया कि तेरह साल पहले-के स्वरों को जब तक , अनेक बार दुहराया नहीं आयोगा, उसे उनको असलियत पर विश्वास न होगा।

त्रासमान पर टॅगी हुई धून की पतग धोरे-धीरे नीचे खिसक रही थी। लोहे के ऊँचे दमचूल्हे में कोयला भर कर वह उसे मुलगाने लगी।

थोड़ी देर बाद अँगीठी जहरीली और गलाघोंट गैस के फव्वारे उलगने लगी । उसका दम घुटने लगा । घुऍ का अम्बार दालान में भर गया था और छप्पर के सुराख से हो कर उसका निकलना आसान न था।

धुएँ के अम्बार में, तिल-तिल कर घंसती जानेवाली, अब वह एक काली बेडील और दोहरे बदन की भूतिनी थी, जिसने जिन्दगी के केन्द्र को बाँघ कर वहीं स्थिर कर लिया था

"मुक्तन्दी ।"

उसने अनुभव किया, उसकी पीठ पर घमा घम दो बूँसे पड़े हों। उसने गुलत क्या अनुभव किया ? उसका नाम जो ऐसा है।

पलट कर देखा धुऍ के काले-काले घब्बों के पार उसका पति खडा कह -रहा था, "सुनती क्यों नहीं १ बहरी हो गयी क्या १"

मुकुन्दी को लगा जैसे वह सचमुच बहरी हो गयी। उसने छलछलायी श्रॉखों से पित की श्रोर देखा, जैसे पहचानने की चेष्टा कर रही हो कि क्या यही चन्द्रदत्त है १

कमल जोशी

## भुलावे में

उस दिन समभा, हमारी दुनिया के ऋलावा ख्रौर भी एक दुनिया है। हमारे घेरे के बाहर ख्रौर भी एक ससार है।

निरन्तर शोक-ताप-स्रभाव स्रौर बीमार स्रद्धी गिनी का स्रव्यक्त गुंबन तथा स्राधा दर्जन बाल-बच्चों का ऊघम, चिल्ल-पों स्रौर धूम-धडाका एक दिन—कम-से-कम एक दिन तो कुछ समय के लिए रुक गया था। स्राश्चर्य से सबने उस नूतन प्रह को देखा।

हम यह कराना भी नहीं कर सकते थे—में, मेरी पत्नी श्रौर लडके-लड़िक्यां। जिस मकान की ईटें हिल रही हैं, सफेदी भड़ चुकी है, दमा के -रोगी की तरह चढने-उतरने में सीढ़ी कांपती है, टूटी छत से पानी की बूंदे जब-तब टपक पड़ती हैं—वहाँ एकाएक साड़ियों की रंग-बिरगी बहार, गहनों की चमक, साबुन, पाउडर, कीमती सिगरेट, घी श्रौर गर्म मसाले की भोंक तथा मास की गंध बड़ी श्रजीबो गरीब-सी लगी | हमारे रोशनदान मे रहने वाली छिपकली तक ने श्रवाक हो कर देखा था, पैसेज के उस श्रोर लाल रोशनी से श्रालोकित खिडकी को !

शायद दोपहर को तीन बजे वे श्राये थे। इस बीच ही सब चीजे यथा-स्थान रख दी गयी थीं श्रीर कमरा सज गया था। कोई भमेला, कोई भभट, जरा सी श्रावाज तक नहीं।

ककड-पत्थर मिले हुए आटे की रूखी-सूखी रोटियाँ खा कर धीरे-धीरे मेरी सन्तान सो गयी। तारपीन के अभाव में मिट्टी का तेल और कपूर का एक रासायनिक मिश्रण बना कर गृहिणी जमीन पर बैठी हुई पैरों पर मालिश कर रही थी। और में, लाल फीते से बंधी हुई दफ्तर की फाइले सामने रखे हुए कभी कॅघता हूँ तो कभी हाथ से मच्छर मारता हूँ। लाल, मगलग्रह की तरह लाल स्तब्ध उस कमरे की ओर नजर पड़ते ही फिर मै अपनी हिंग्ट वहाँ से नहीं हटा सका।

कम किराये के इस बहुत पुराने मकान में बिजली की रोशनी का प्रबन्ध नहीं है। मै कभी मोमबत्ती श्रीर विसी दिन टूटी लालटेन से काम चलाता हूं । इस मकान मे रहने वाले सब परिवारों का यही हाल है । किसी के यहाँ लैम्प, किसी के यहाँ दिवरी तो किसी के यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए. जिस दुनिया मे अधिरे का ही बोलबाला हो, वहाँ यदि बहुत रात तक एक कमरा इतने सुन्दर प्रकाश से आलोकित रहे तो उस और नजर पड़ते ही क्या त्रापकी नींद भी नहीं भाग जायगी। नजर गड़ाये हुए सोचंगे, ये कौन हैं। इस नये ग्रह के बाशिदे कैसे हैं। जान गया कि पेट्रोमेक्स का लैम्प जल रहा है। उस पर ही लाल रग का कागज लपेट दिया है। लाल रोशनी से कमरा श्रौर भी सुन्दर तथा रहस्यमय हो गया है। मेरी पलके नहीं भाषी। एक युवती । खिडकी के पास दो बार त्रायी । पहली बार एक प्लेट ले गयी । दूसरी बार सॉस-पेन लेने आयी। जवान, सुन्दर! सॉस रोक कर मै चुपचाप देख रहा था। काफी रात की एक व्यक्ति उस कमरे मे आया। दुबला-पतला, लम्बा, सूर-बूटधारी । जैसे बहुत परेशान श्रौर थका-मॉदा है । उस खिड़की के सामने खड़े-खड़े उसने तीन-चार सिगरेट फूँके। दृश्य अब अच्छा नहीं लग रहा था. इसलिए मै सो गया | जैसे, उस व्यक्ति की बजाय यदि वही

युवती श्रौर भी दो-चार बार खिड़की की श्रोर श्राती, बरा देर खड़ी रहती तो श्रच्छा लगता। लेटे-लेटे सोचने लगा, सूट बूटघारी वह व्यक्ति चन्द्रमा में कलक की तरह वहाँ क्यों श्रा गया। पहले ठीक था।

सुन्नह हमारा परिवार जरूर जल्दी उठता है। हमारे बाट बगल वाले कमरे का जुगलिकशोर, रामधारी विंह। हम सब लोग दफ्तर के बाबू हैं। क्लर्क । हमे जल्दी उठना ही पड़ता है। इस समय हमारी गृहस्थी मे हो-हल्ला ज्यादा है, जल्दीनाजी है। जोर-जोर से दोनों लड़के पढ़ रहे हैं— स्कूल का सन्नक रट रहे हैं। लीला श्रौर वीणा यानी मेरी दोनों बड़ी लड़कियाँ रसोई बनाने में लगी हुई हैं। श्रपने दोनों श्रपग पैर जमीन पर फैलाय हमा चावल बीन रही है। तिरछी नजरों से मैने उस श्रोर देखा— पैसेज के उस तरफ वाले पार्टीशन पर हल्की धूप पड़ रही है। लेकिन वहाँ श्रव मी निद्रा है। दरवाजा बद है।

हूँ, रात को उनके कमरे का उज्वल प्रकाश और हमारे कमरे की टूटी लालटेन का वैषम्य चाहे जितना ही नजर आया हो, कितना ही विचित्र और चमकीला क्यों न लगा हो, लेकिन अब, सुबह, जब एक ही तरह के काले कौओं को उनको तथा अपनी छत पर बैठे देखा तो सतोष की सांस ली। भले ही बड़े आदमी हों—सोचा—जब एक ही मकान में कमरा किराये पर लिया है, तब काई जमे हुए इस हौज़ के पानी से ही मुँह घोना पड़ेगा, टूटी-फूटी सीढियों पर ही चढना-उतरना होगा। कोई चारा नहीं है। रेल में तीसरे दर्जे के यात्री जैसे भाव मेरे मन में उठे। साफ-सुथरे और अच्छे कपडे पहने हुए यदि कोई मुसाफिर तीसरे दर्जे के डिब्बे मे घुसता है और एक ही बच पर मैले-कुचैले और गन्दे कपडे वालों के पास बैठता है तो क्या यह खयाल कर खुशी नहीं होती कि हमारी तकलीफ उसे भी भोगनी पड़ेगी। कम-से-कम सफर मे तो कोई वैषम्य नहीं रहेगा। दो-चार दिन बाद परिचय और मेल-मुलाकात भी होगी और यह स्वामाविक ही है। नीम की दातुन से दाँत साफ करने के बहाने उस ओर के पार्टीशन-सलग्न दरवाजे को बहुत देर तक सत्वण नयनों से देखता रहा। जैसे यह भी एक काम है।

एकाएक जाने कौन पीछे त्रा कर खँडा हो गया।
"बाबूजी, नहा लीजिए, नहीं तो दफ्तर को देर हो जायगी।"
चौंक गया। लीला ! चिढ गया।

"दफ्तर को देर होगी, मुक्ते क्या इसका ध्यान नहीं है ?"

लीला ने कुछ श्राश्चर्य से मेरी श्रोर देखा। कारण, श्राठ बजने के साथ-साथ थाली परोसने के लिए मैं तकाजा करना शुरू कर देता हूं। दोनों चहने यह जानती हैं। चुपचाप श्रपने कमरे में चला श्राया।

देखता हूं कि मेरे बड़े साहबजादे राजेन्द्र का मुँह फूला हुआ है। अब तो मेरा पारा और भी चढ गया।

'क्या हुआ ?"

"तुमने पढ़ाया नहीं, बाबूजी।"

"दफ्तर की चक्की से तो फुर्सत मिलती नहीं, फिर तुके कब पढाऊँ ?"

राजेन्द्र चुप हो गया। जल्दी-जल्दी नहा-घो कर खाने बैठा। छोटी लड़की वीगा ही थाली परोसती है। परोसते समय उसके हाथ से चावल के दो-चार दाने जमीन पर गिर गये। बस, मैं बिगड़ उठा। "जरा भी सहूर से काम नहीं कर सकती—इतनी बड़ी हो गयी—"

मुंह लटकाये हुए वीणा सामने से हट गयी। सफोद श्रौर उदास आंखों से हेमा मेरे मुंह को देखने लगी, बिना उस श्रोर देखे ही सुके मालूम हो गया। कपूर श्रौर मिट्टी के तेल की बूभी जैसे श्राने लगी।

कपडे पहन कर पान चवाते-चवाते जब में बाहर बरामदे में आ कर खड़ा , हुआ तो देखता हूं कि पैसेज के उस तरफ वाला दरवाजा खुला है। इतनी देर बाद नींद खुली है। नीद खुल गयी है, यह मैने खुद ही देख भी लिया।

खिड़की की श्रोर उसकी पीठ थी, वेगी खुली हुई। शरत् की प्रातः कालीन धूप उसकी पीठ श्रौर कानों पर पड़ रही थी। मुंह नहीं दिखायी दिया।

यह सममाते देर न लगी कि रात को जिसे दो बार खिड़की में देखा था, वहीं है।

सीढ़ी से नीचे उतरते-उतरते मै रात की छवि याद करने लगा।

सङ्क पर, यहाँ तक कि ट्राम की भीड भाड़ में भी उसी मूर्ति को मन-ही-मन गढता रहा। दफ्तर में सामने लेजर रखे हुए भी। फिर, उस सूट-बूटधारी व्यक्ति की ज्यों ही याद आयी, दिल कुछ भारी-भारी-सा हो नाया। काम में मन लगाया।

# ४६५ • मुलावे में • कमल जोशी

शाम को घर लौट कर देखता हूं कि राजेन्द्र के हाथ में चाकलेट का पैकेट है, महेन्द्र के हाथ में मिठाई।

"कहाँ से आयीं ये चीजे ? किसने दीं ?" मेरी आवाज कुछ तेज थी। लीला और वीगा के हायों में भी कुछ है।

"ये सब किसने दिया ?"

"इमारी नयी भाभी ने !'' वीगा ने खुश होते हुए कहा !

"हॉ, बहुत बड़ी श्रादमी हैं।" लीला भी सामने श्रायी, "भाभी के पति इजीनियर हैं।"

में कपड़े नहीं बदल सका । हाथ-में ह घोना भी नहीं हुआ । चीजों को अपने हाथ में ले कर देखने लगा । "टाटा नगर से आयी हैं," वीगा ने कहा, "कहीं भी जब जगह नहीं मिली तो यहाँ आना पड़ा है ।" वीगा की आरे उत्सुक हिट से देखने ही वाला था कि इतने में दरवाज़े पर छाया नजार आयी।

सुन्दर, स्वस्थ युवती । वडी-बड़ी ऋाँखे ऋाँर धनुष जैसी भौंहें । इकहरा बदन । जीवन मे यह प्रथम परिपूर्ण यौवन मैंने देखा ।

लीला और वीशा को बीस और अठारहवाँ लगा है। लेकिन उनके शरीर में यौवन नजर नहीं आता। और यह वीशा जब पेट में थी, बीस वर्ष की उम्र से ही, हेमा को गठिया का रोग लगा है—तब से आज तक अपने पैरों पर वह सीधी खडी नहीं हो पाती है। मेरी ऑखे उस समय नीचे भुकी हुई थीं, सैंडल में चमकते हुए गोरे पैरों के लाल नाखूनों पर।

"श्रो, श्राप शायद श्रमी दफ्तर से लौटे हैं।"

"इॉ," मैने सिर उठाया। उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपाल से हाथ छुत्राते हुए युवती ने नमस्कार किया। मैंने भी।

"आपको तकलीफ तो होगी," चौखट का सहारा लेने के लिए युवती ने एक कटम आगे बढाया, "वो तो कुछ सुनते ही नहीं, यहाँ कुछ काम से आये हैं—एक तो काम और ऊपर से दोस्तों से ही फ़र्मत नहीं मिलती।"

मुस्कराते हुए पूछा, "कहिए क्या काम है ?"

कुछ शर्माते हुए युवती इंसी या इसलिए कि मैं फौरन ही राजी हो नाया! "बाजार से कुछ मंगाना था।"

"यह कौन बड़ा भारी काम है," बहुत खुश होते हुए भैंने कहा। एकदम सीधा खड़ा हो गया। "कहिए, क्या चाहिए! अभी ला देता हूँ।" "एक दर्जन ऋडे।" उसके मुख पर तब भी मुस्कराहट थी। हाथ बढा कर उसने पाँच का नोट दिया।

"मैने कई बार सोचा कि त्रापसे कहूँ या न कहूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास श्रयना तो कोई है भी नहीं।"

"तो इसमे क्या हुआ ?" हॅसते हुए कहा, ''इतना शर्माने की क्या बात है। जब एक ही मकान मे एक साथ रहते हैं तो फिर पास-पड़ौसी ही काम नहीं आयोग तो क्या कोई दूसरा आयगा।" कहकर मैने लीला की ओर देखा। उसकी नजर दूसरी ओर थी। बीगा तब तक वहाँ से जा चुकी थी।

"ग्रापके लड़के-लड़िकयों से तो दोस्ती हो गयी," उसने कहा, "लेकिक उनकी मॉ—शायद इनवैलिड हैं ?"

''जी।'' कृतज्ञतापूर्वक हॅसते हुए ऋपने बरामदे मे श्राकर खड़ा हो गया। मेरे पीछे-पीछे वह सीढी तक ऋायी।

"नयी जगह घर बसाने में पचासों छोटी-मोटी चीजों की जरूरत पड़ती ही है! लेकिन उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं, जैसे घर से कोई मतलब ही नहीं। ऋौर मुक्ते परेशानी उठानी पड़ती है।"

''श्राप इतनी परेशान क्यो होती हैं ?'' सीढी पर अन्य किसी के न रहने की वजह से मेरी आवाज कुछ ज्यादा मधुर हो गयी। ''आप कोई सकोच न करे, जब जिस चीज की जरूरत हो बेखटके कह दें। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर पास-पड़ौंसयों से क्या फायदा।'' परिपूर्ण यौवन के समने अकेले होने से मेरी घड़कन तेजी से चल रही थी। पलके नहीं गिरती थी।

"श्रडे ताजे श्रौर श्रच्छे हों।"

"यह कहने की ज़रूरत नहीं।" लम्बे-लम्बे डग भरता हुन्ना मै बाजार की त्रोर चला।

यही महारानी हैं। एक दिन में इतना आगो, यह तो स्वप्नातीत है। नहीं, ऐसी साफ और एकटक दिन में इतना आगो, यह तो स्वप्नातीत है। नहीं, ऐसी साफ और एकटक दिन्द से किसी भी नारी ने मेरी ओर नहीं देखा। इतनी मिठास और सुन्दरता से बाते नहीं की। मेरे यौवन या बाबूगिरी-बीवन के इतिहास में ऐसा नोई चिन्ह नहीं है। लीला और वीणा तो मेरी अपनी लड़कियाँ हैं। कह सकते हैं कि उनकी उम्र बढती जा रही है और में अब तक उनके हाथ पीले नहीं कर सका हूं। लेकिन पिता से अच्छी तरह दो-बातें करने में नुकसान क्या है। डर के मारे ऑख के ऑख मिला कर बाते. भी नहीं करती। मानों में राच्छ हूं, उन्हें खा जाऊँगा। सुन्दर आँखों की

श्रवलमन्दी किसकी थी, फौरन ही समभ गया। बुद्धिमानी का श्रव्छा नमूना देखने को मिला। गम्भीर श्रावाज में बोला, "चिराग ले कर खोजने पर भी यहाँ नौकर नहीं मिलता। मकान या फ्लैट मिलने की तरह ही नौकर मिलना बहुत मुश्किल है। वे श्रमी तक नहीं श्राये ?"

"रात को बारइ-साढे बारइ के पहले वे कभी लौटते ही नहीं।" हिरणी जैसी अपनी बडी-बड़ी आँखे खुशी से नचाते हुए युवती हॅसी। "उनकी कुछ, न पूछिए।"

"रोज इतनी देर से त्राते हैं ?" मुक्ते कुछ कौत्हल हुआ। "रात को बहुत देर से लौटते हैं ?"

"जी, हर रोजा।" मानो इस आदत की वह अभ्यस्त हो चुकी है। श्रब उसे बुरा नहीं लगता, नहीं तो यूँ हॅसते हुए क्यों कहती। "वहाँ जो हाल है, यहाँ भी वही। उनके दोस्तों मुलाकातियों का तो कोई अन्त ही नहीं है। आधी रात को आयेगे, अपने फला दोस्त के यहाँ मैं खा आया हूँ या फला के साथ होटल में, अब मैं नहीं खाऊँगा।"

लेकिन यह क्या अञ्छा है १ मेरे मुँह से प्रायः निकल पड़ा था। गम्भीर भाव से कहा, "इतनी अति भी ठीक नही।"

चौखट पर श्रॉखे गडाये उसने जाने क्या सोचा। या सोच-विचार दूर करने के लिए श्रपने श्रोठों पर वह मुस्कराहट ले श्रायी। श्रव मेरे बारे मे— "श्राप बहुत मेहनत करते हैं।"

. "जी हॉ," कुछ टढ स्वर में कहा, "मर्द के आलसी होने पर घर-गृहस्थी में वरक्कत नहीं होती। सन्यासी या किसी कुँवारे की गृहस्थी थोड़े ही है।" जान बूफ कर ही मैने अच्छी ओर इशारा किया।

चाक् के फल जैसी चमकती श्रॉखों से उसने मुक्ते भेद दिया। मेरी फटी कमीज ? दो-तीन जगह पैवद लगा पाजामा—टूटी हुई चप्पल पहनने वाला दफ्तर का गरीव बाबू ? नहीं, इस तरह देखने का श्रर्थ कुछ श्रीर ही होता 'है। यह स्वतन्त्र है।

"ग्रमी-ग्रमी दफ्तर से लौटे श्रौर फिर फौरन ही बाजार दौड़ गये, जरा भी श्रालस्य नहीं।"

"श्रालस्य मन का होता है," ज्रा हॅसते हुए मैंने कहा, 'या ऋष्का मतलब है कि इस उम्र में इतनी दौड़ धूप श्राच्छी नहीं लगती ?" उसने कोई उतर नहीं दिया। सिर्फ नीचे के ओंठ को दॉतों से दबाये मुस्कराती रही।

बोला, "अञ्छा, मैं चलूँ, आपको भी तो काम करना है।"

"हॉ, काम तो करना ही है।" दीर्घ निश्वास ले कर युवती मुड़ी। लम्बा कद, सुडौल शरीर। गोरे रगपर काले छापे की साडी बहुत खिल रही है। ऐसा लगा जैसे मगल यह के लाल अरएय की शेरनी हो। अर्डों के लिफाफे को पकडे हुए चौखट के उस पार पार्टीशन के पीछे अहश्य हो गयी। सुन्दर, निर्मीक। मै देखता ही रह गया।

त्रपने श्रॅधेरे कमरे मे पैर रखते ही रोने के जैसी श्रावाज कानों में श्रायी। पारा चढ ही जायगा, जरा सोचिए। दरवाज के पास, श्रन्दाज लगाया, वह वीणा है।

"क्यों, क्या हुत्रा जो रो रही है ?"

"राजेन्द्र है।" लीला की आवाज। "तुमने सुबह पढाया नहीं, इसलिए स्कूल में सबक नहीं सुना सका, मास्टर ने मारा।"

"ठीक हुन्रा।" कुछ खीभते हुए मैने नहा, "थोड़ी-बहुत मार खाना श्रन्छा है।"

लीला ने आघ इच लम्बा मोमबत्ती का दुकडा जलाया। कपडे बदले और हाय-मुंह धो कर मै खाने बैठा। बोला, "इस उम्र मे सब बच्चों को ही स्कूल में मार पड़ती है। बिना मार खाये मला कोई आदमी बना है? वकील इजीनियर, डाक्टर, क्लार्क, प्रोफेसर—एक न एक दिन सब ही स्कूल में पिटे हैं।" राजेन्द्र ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। लीला, बीला, महेन्द्र और उनकी मां ने भी। जैसे मेरे मुंह से ऐसी मीठी बातें उन लोगों ने पहले कभी नहीं सुनीं। जलते-जलते मोमबत्ती एकाएक बुक्त गयी। मैं भी खा चुका था। अतः अधेरे कमरे में बैठे रइने का कोई मतलब नहीं होता। फिर. इतनी मीठी बातों के बाद अगर कोई कड़वी बात मुंह से निकल पड़ी तो हेमा की गहरथी चौंक उठेगी—इस डर से धीरे-धीरे बाहर बरामदे से चला आया। खुगलिकशोर के कमरे की टिमटिमाती बत्ती भी तब तक बुक्त चुकी थी। सारा घर ही जैसे आठ बजे सो जाता है। इसी कारण उस कमरे की लाल रोशनी वाली खिड़की और भी अधिक मानों निकट मालूम हो रही है। हाथ बढ़ाने पर कुछ मिलेगा?

पैरों की त्रावाज सुनायी पड़ी ? वर्तन-भाडे की ठन-ठन त्रावाज ?

कान खड़े रखें। ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में श्रभी सध्या हुई है।
नहा-घोकर श्रौर साज-श्रृङ्गार कर वह युवती रसोई बनाने बैठों है। उसकी सुन्दर
मूर्ति मेरी श्रॉखों के सामने नाच रही है। व्यान-मग्र हो खिड़की को देखता
रहा। नहीं, इस श्रोर वह एक बार भी नहीं श्रायी, तश्तरी या प्याली लेने।
केवल उस तरफ की दीवार पर एक बार एक छाया नजर श्रायी। समक
गया, दीवार के उस श्रोर जो जगह है वहीं बैठ कर वह रसोई बना रही है
श्रौर उल्टी तरफ छाया पड़ रही है। बीच-बीच में छाया हिलती-डुलती है
श्रौर फिर स्थिर हो जाती है।

बीड़ी बुक्त गयी थी। उसे फिर जलाने ही वाला था कि नीचे सीढियों पर किसी के पैरों की आवाज सुन कर चौंक उठा। इजीनियर ?

सॉस रोके में खड़ा रहा। लेकिन फिर कोई श्रावाजा नही। समभ गया, चूहा था। पुराने मकान में चूहों का उपद्रव जरा ज्यादा होता है। नाली से वे बेखटके जहाँ तहाँ पहुँच जाते हैं। मोटे श्रीर धुंधले रंग के हुण्ट-पुट चूहे।

युवती के कमरे में भी चूहे घुसते हैं। न जाने क्यों यह खयाल हुआ। खिड़की की श्रोर देख कर मैंने श्रपने श्रोठों पर जीभ फेरी। कल्पना की—वास्तव में एक गदा श्रौर गलीजा चूहा उस कमरे में घुसा है। युवती डर से कॉप उठेगी। चीख उठेगी। या गुस्से में भर कर दॉत किटकिटाते हुए चूहे के सिर पर गर्म चिमटा फेक कर मारेगी। या एक बार स्वामाविक रूप में उसकी श्रोर देखते ही मले श्रादमी की तरह वह चूहा भी उसके सुन्दर पैरो के सामने से नाली के रास्ते ही चल जायगा।

कुछ ऐसा ही होगा। यह तो हमारे कमरे में चूहे का प्रवेश नहीं है जो उसे देखते ही मालिश करती हुई हेमा दर्द से चीख उठेगी, लीला ख्रौर वीखा काडू से उसे मारने की कोशिश करेगी ख्रौर राजेन्द्र व महेन्द्र सारे कमरे में दौड़ लगायेंगे। पास वाले मकान की घड़ी में दस बजे।

पैर बदल कर रेलिंग पर फिर खड़ा होने ही वाला या कि उसी वक्त पैसेज के उस श्रोर वाले पार्टीशन का दरवाजा खुला। पहले, रोशनी की एक रेखा। फिर प्रकाश की रेखा जैसा ही उज्ज्वल व दीर्घ वही शरीर। मेरे दिल की घड़कन तेजी से चलने लगी। पैसेज के बीच में श्रायी तो मुंह साफ़-साफ़ नज्जर नहीं श्रा रहा था। श्राश्चर्य, वह इधर ही श्रा रही है। हमारे कमरे की तर्फा।

# ४७१ ● मुलावे में • कमल जेंशी

रेलिंग छोड़ कर जल्दी से श्रागे बढ़ा।

"बाल-बच्चे सब सो गये १"

"लीला वीणा ? राजेन्द्र-महेन्द्र ?" मैने कहा, "कुछ जरूरत है ?" "उनके लिए अडे की करी लायी थी।"

अधकार में ही मुक्ते मालूम हो गया कि उसके हाथ में एक कटोरी है। "इतनी रात को और वह भी आप खुद ही लायी हैं। अडे ही ऐसे कौन जगदा थे, मैं ही तो लाया था।"

'तो क्या हुआ, सब अर्केले थोडे ही खाया जाता है!" युवती हॅसी। अर्यकार में बारिश की बूँडों जैसी उस हॅसी की आवाज।

बोला, ''सोते से उठा कर खिलाया जायगा तो स्वाद नहीं श्रायेगा। सम्भव है कि कल सुबह श्रापको इसकी हुगई सुननी पडे।''

'कोई बात नहीं, आप तो जग ही उठे हैं। ज्ञरा चख लीजिए, गवाह रहेंगे।"

"यानी मेरे लिए भी आप लायी हैं," हॅसते हुए हाथ बढ़ा कर मैंने क्टोरी ले ली। "पहले तो मे न्तून अड़ा और मास खाता था—अब भी, अब भी..."

' हाँ, खाना ही चाहिए," ग्राधकार में एक बार वह फिर हॅसी।

"अपने तो शायद अभी तक खाना नहीं खाया।"

"अब खाऊँगी। आधी रात तक खाना लिए बैठी थोड़े ही रहूँगी? अच्छा—"

वह हॅसी, जैसे सगीन का स्वर बज उठा।

मेरा सिर चकरा रहा था। नहीं, मेरे लिए ही है। मुक्ते ही देने आयी थी। मेरे यहाँ रात के आठ बजे से अवरा है। सब सो रहे हैं। सात-आठ हाथ की दूरी पर अपने कमरे में बैठे-बैठे भी उसे यह आसानी से मालूम हो सकता है।

मन ही मन हेंसा । उस समय तक एक चित्र मेरे मन मे छा गया था । जूते चरमर करता हुआ सङ्कों पर घ्म रहा है—सुट-बूट धारी वह व्यक्ति । एक दोस्त के यहाँ से दूमरे के यहाँ । सिगरेट के धुएँ की तरह तुम इमेशा उड़ते रहो, डूव जाओ, मन ही मन कहा ।

सीधा नीचे नल के पास चला गया। इस समय वहाँ कोई भी नहीं है। निरापद।

हाँ, लीला-वीणा यानी हेमा की गृहस्थी को यह सोच कर नहीं जगाया

कि उनका मन साफ नहीं हैं। विशेषतः दोनों लड़िक मों का। उस युवनी से मेरा बातें करना जैसे उन्हें पसद नहीं हैं। कुछ ऐसा ही भाव। नहीं तो सुबह वीखा को मेरे दफ्तर जाने की इतनी फिक्र क्यें थीं श्शाम को जब तक मैं कमरे में नहीं आ गया तब तक लीला अधेरे ही में चौखट पर क्यों खड़ी रही थीं श्राब वे इस करीं को भी निर्दोप नजरों से नहीं देखेंगी। जिनका मन कुटिल होता है वे नहीं देख सकती।

हौज के किनारे खड़े-खड़े गर्म उपादेय करी को ख़ा गया श्रौर हाथ मुंह घो कर ऊपर श्राया। ऊपर श्रा कर मै फिर पहले वाली जगह पर ही रेलिंग का सहारा ले कर चुपचाप खड़ा हो गया।

श्रव साफ नजर श्रा रहा था। खिड़की के उस श्रोर मेज पर प्लेट रखे युवती खाने बैठी है। बहुत देर तक देखता रहा उसका स्वाद ले कर धीरे धीरे खाना, फिर हाथ-मृंह घोना, मुंह पोंछना, पान खाना श्रौर श्राईने के सामने खडे हो कर श्रपने लाल श्रोठ देखना। शरीर श्रलसा रहा है, जभाई ले रहां है। एक बार वह खिड़की के पास श्रायी। पता नहीं, रेलिंग के सहारे खडे हुए मुफ पर उसकी नज़र पड़ी थी या नहीं।

लेकिन कुछ देर बाद ही बिजली बुफ गयी। मेरे कानों के पास उस समय गर्म हवा चल रही थी। मानो मैने सुनी, मगलग्रह की क्रॅबेरी गुफा में यौवन-तप्त शरीर के करवट बदलने की क्रावाजा।

धीरे-धीरे अपने कमरे मे आया और सो गया। जाग कर यह देखने की मुक्ते जरूरत नहीं थी कि वह कोट-पैट धारी साहब रात को किस समय आया था। हमारे बीच वह नहीं था।

सुबह एक बड़ी-सी नीम की दातुत्रान कर रहा था। बिना किसी बहाने के आखिर कब तक बरामदे में खड़ा रहता। इस बीच ही वीणा दो बार आ कर देख गग्री थी। देखने दो। मैं अपने बरामदे में खड़ा हूँ, इसमें किसी का क्या जाता है। गिद्ध हिंद से मैं उस और के दरवाजे पर पड़ने वाली धूप नापने लगा। जैसे आज तो गत कल से भी ज्यादा देर हो गयी है। नीद खुल ही नहीं रही है।

कुछ देर बाद दरवाजा हिला। सोच रहा था कि दातुन मुँह से निकालूँ या नहीं कि उसके पहले ही दरवाजा खुल गया।

निकली । वह नहीं । कोट-पेंट ग्रीर टाई वाला साहब ।

## ४७३ • जुलावे में • कमल जोशी

चिढ कर मैंने मुँह फेर लिया। फिर भी वह साहव मेरी श्रोर ही बढ़ा। हॅसमुख चेहरा। बोला, ''प्लीज, एक टैक्सी बुला दीजिए।'

नीम का कड़वा थूक मैने निगला। चुप रहा।

"श्राप कामता बाबू हैं ?"

'कामता प्रसाद श्रीवास्तव," अब मुँह खोलना ही पड़ा। पार्कर एएड वाकर कम्पनी का सीनियर ग्रेड क्लार्क। आज सत्रह वर्ष से इस मकान मे रह रहा हूँ। सोचा, टाटानगर में तुम भले ही इजीनियर हो या लाट सहब, लेकिन यहाँ क्या ?

"उसने भी यही कहा था।" सिर हिलाते हुए उसने दूसरी सिगरेट जलायी। "आपने इम लोगों के लिए बहुत तकलीफ की, इसके लिए आभारी हूँ।"

मै कुछ नरम पड गया।

"नहीं, तकलीफ क्या," पास-पड़ौसी ही काम नहीं आयोगे तो क्या दूसरे—"

"डैट्स राइट, वह भी यही कह रही थी, आपकी वजह से हम लोगों के कोई तकलीफ नहीं हुई।"

"अभी कही बाहर जा रहे हैं ?"

"हाँ, जरा एक दोस्त से मुलाकात करनी है। इफ यू डोंट माइड, एक टैक्मी बुला दीजिए न।"

"श्रजी इसमें माइड-वाइड की क्या बात है," मेरा सारा गुस्सा तब तक खत्म हो चुका था, मै श्रमी बुलाये देता हूँ।"

"जब यहाँ आया हूं तो सबसे मिल लेना चाहिए न ?"

"हाँ हाँ, बार-बार थोडे ही श्राना-बाना होता है। जरूर मिल लेना चाहिए।" शात मन से नीचे उतर कर टैक्सी बुला लाया। "नाते-रिश्ते-दार श्रीर मेल-मुलाकाती ही तो श्रपने होते हैं। उपदेश भी दे दिया।

फिर टैक्सी का हॉर्न नहीं बजा, मेरे हृदय में हॉर्न बजने लगा।

सीटी बजाता हुआ मै तेजा मे ऊपर चढ रहा था, जैसे दिल का बहुन बडा भार हल्का हो गया है। लेकिन मन की यह प्रसन्नता कमबस्त लड़की ने नष्ट कर दी। सीढी पर लीला खड़ी है। जैसे गाय चराने आयी है।

"तुम्हे देर हो रही है, पिता जी।"

"तुमे मेरे दफ्तर की इतनी फिक्र क्यों है ?" गुस्से में भर कर मैने कहा न्त्रीर भी कुछ बकने वाला था कि देखता हूँ, गहरे गुलाबी रग का दुथ ब्रश्च हाथ मे लिये सीढ़ी की ब्रोर वह युवती ब्रा रही है। श्रधखुली ब्रॉसे हैं, जैस अभी-श्रभी सो कर उठी हो।

श्राशका हुई रात की करी के बारे में कही कुछ न पूछ बैठे। लेकिन युवती चालाक है। समभदार।

मानो कल शाम के बाद मेरी ख्रौर उसकी अब मुनाकात हो रही हो।

''श्राज फिर श्रापको जरा तकलीफ देना चाइनी हूँ।" जैसे बहुत सकुचाते हुए उसने कहा श्रौर ठीक लीला के पीछे खडी हो गया।

"अजी, तकलीक की क्या बात है," कहा, "पाम-पड़ौशी ही काम नहीं आयेगे तो —"

"ट्रस वक्त तो आपको टाइम नही होगा। शाम को दपतर से लौटते वक्त—"

"हॉ-हॉ, कहिए, क्या चाहिए,"—जैसे मैं भी कुछ सकुचित श्रौर सत्रस्त हूं । तिरछी नजरों से मेने दीवार का सहारा लिये खडी लीला को एक बार देख लिया। "कुछ मॅगाना है ?"

"जी, मास !" युवती ने मेरी श्रोर देखा। फिर श्रपनी नजर हटा ली। "इसमें क्या तकलीफ है।" इसते हुए मैंने युवती के में इकी श्रोर देखा। मेरी हथेली पर पॉच का एक नोट रखते हुए वह धीरे-धीरे पैसेज की श्रोर चली गयी।

कृद्ध और जलती हुई श्रॉलों से लीला को देख कर मै भी श्रपने कमरे में चला श्राया।

जैसे स्वतन्त्र, सपूर्णतः श्रलग हूँ इस परिवार से। राजेन्द्र श्रौर महेन्द्र एक साथ खाने बैठ हैं। लेकिन एक बार भी मैंन उनकी श्रोर नहीं देखा। श्रमर एकाध बार नजर पड़ भी गयी तो ऐसा लगा है जैसे दुख, दारिद्रय श्रौर श्रमाव का एक-एक शिला खड मेरा रास्ता रोके खड़ा है। इस समय वीणा ने थाली परोसी। रसोई लीला ने ही बनायी होगी। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती खाती है, त्यों-त्यों ऊल-जलूल बाते उसके दिमाग में घुसती जाती हैं। खाना! रात को ऐसी स्वादिष्ट श्रौर सुस्वादु श्रडे की करी खाने के बाद मूंग की खिल्लाड़ी कैसी लगेगी, कल्पना कीजिए। श्रौर फिर सारे कमरे में हमा के माल्लिश के तेल की तेज गध। ऐसा लगा जैसे पिछलो श्रठारह वर्ष इस से

## ४७५ 👀 भुलावे में • कमल जोशी

तेज गध को फैला कर हेमा मेरी परमायु को जीर्णतर करने के लिए ही बची हुई है। किसी तरह खा-पी कर कपड़े पहने और दण्तर चल दिया।

दपनर में पहुँच कर, मेरा जो पहला काम है, डिस्पेचर राममूर्ति के पास पहुँचा।

"क्यों दोस्त, शाखनी नारी के क्या लक्त्य होते हैं ?"

'गोपन स्वभाव, लेकिन तेजस्विनी।"

चुपचाप श्रपनी जगह पर श्रा कर बैठ गया। इन सब बातों में हम यानी वयस्क लोग राममूर्ति का कहना मानते हैं। नारी चिरित्र का वह पारखी है। जैसे सब लोगों की शादी होती है, वैसे ही उसकी भी पहली शादी हुई थी। श्रौर, दूसरी शादी उसने श्रमी कुछ दिनों पहले ही की है, इस उम्र में। वैसा साहसी है, वैसे ही जानता श्रौर समफता भी बहुत कुछ है। श्रतः हम लोग यानी दम्तर के तथा कथित श्रधेड़ व्यक्ति उठते-बैठते इन सब बातों में राममूर्त्ति की राय से लच्च इत्यादि मिला कर देखते हैं। उसके उपदेशानुसार चलने की चेष्टा करते हैं। नहीं तो श्राज कल के युवकों की तरह किसी मायाविनी हरिखी के खुर की धूल चाटते हुए दर-दर धूमना पडता।

लेजर सामने रखे हुए मै सारा दिन सोचता रहा। विचार करता रहा। पाँच बजते ही दफ़तर से निकल कर सीधा हॉग-मार्केट पहुँचा।

एक-एक कर मैने सत्रह दुकान देखीं । अन्त में एक सेर मास खरीद कर घर की त्रोर चला। जान बूक्त कर ही मैने जुग देर की ।

गली के नुक्कड़ पर पहुँच कर मास की पोटली बाये हाथ से दाहिने म ले ली, क्योंकि हमारे कमरे बरामदे के बावी श्रोर हैं। यानी यदि तुम पैसेज से पार्टीशन की श्रोर बाश्रो तो कोई भी हाथ में मास की पोटली देख सकता है। लेकिन फिर भी सीढ़ी के पास राजेन्द्र ने देख ही लिया। श्रेंधेरे में भी वह समक्त गया कि मास है। कुछ बाला नहीं। श्रांखे फाड़ कर देखता रहा, जैसे उसे यह विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबूजी इतना मास घर ला सकते हैं।

वीणा ने भी देखा, वह हीज की श्रोर जा रही थी।

लीला। ठीक कल की तरह चौखट पर खड़ी थी। लेकिन इन सबकी उपेचा करता हुआ, जैसे मैंने किसी को देखा ही नहीं, सीधा आगे बढ़ गया वैसेज के उस आरे।

कुडी खटखटाते ही कमरे में रोशनी जल उठी। युवती बाहर निकली। उसके रग-दग से ऐसा लगा जैसे इस वक्त भी वह सो रही थी।

"खड़े क्यो हैं, ग्राइए !" जरा ठिठका, एक बार पीछे घूम कर देखा !

"ब्राइए न, खंडे क्यों हैं १'' युवती ने हॅसते हुए कहा। फूल की पखुड़ियाँ जैसे चारों स्रोर बिखर गयी।

चुपचाप चौखद पार कर मै भीतर घुसा ।

एक हाथ से अपना अाँचल ठीक करते हुए दूसरे हाथ से उसने दरवाजा भेड़ दिया। जरा हेसी। निश्चिन्त, निर्मय। अब हम बाहर की दुनिया से अलग हैं। मेरे दिल की घडमन तेजी से चल रही थी।

"'यह देखिए, ले त्राया,'' धीरे धीरे मैंने कहा । जैसे मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ, उसके इशारे पर नाचता हूँ । "यह मास कहाँ रखूँ ?"

"उघर रख दीजिए।" उँगली से मोरी के पास इशारा करते हुए युवती फिर हॅसी। "मै श्राप पर हुक्म चना रही हूँ, ऐसा तो श्राप नहीं सोचते न १" कह कर उसने श्रपनी श्रांखे नचायी।

"हुक्म चलाना जानती हैं, इसीलिए तो चलाती हैं।" मॉस की पोटली रख कर मैने उसके मुँह की ऋोर देखा। सोचा, तुम्हारा हुक्म तो सात जन्म मानने को तैयार हूँ।

"अञ्जा ' जरा ठहरिए, मै अभी आयी।"

दीर्घ, गौर वर्ण, सुन्दर सुगठित शरीर। महारानी जैसी चाल। श्रापना जडा ठीक करते-करते वह कमरे मे चली गयी।

एक लम्बा चाकू ग्रौर पट्टा लेकर वह श्रायी।
"ग्रो, मेरे सामने ही इसे काट कर देखेगी।"

'देखूँगी नहीं, अञ्का है या बुरा, ताजा है या सड़ा हुआ।" शरारत से वह हॅसी। जैसे अब तक वह सहज नहीं हो पा रही है, ऐसा भाव। शिखनी। "देखिए।" हॅसते हुए कहा, "बहुत देख सुन कर लाया हूँ।"

"त्रो, इसीलिए इतनी देर हुई ?" वैसे ही श्रारात से वह फिर हॅसी हे बहुत चालांक क्रौर होशियार है। क्रॉचल को कमर में लपेट कर वह बैठ गया। मेरे कान गर्म हो गये। सिर चकराने लगा। शायट क्राशा, क्राकाला क्रौर भय तीनों एक साथ मेरी क्रॉलों में फलक रहे थे। मैं मर्द हूँ। लेकिन स्त्रियाँ अपने मन का भाव बहुत देर तक गुप्त रख सकती हैं। घुमा-फिरा कर बाते करती हैं। युवती ने इस बीच फौरन ही दूसरे विषय पर बाते शरू कीं।

"आपकी पत्नी चल फिर नहीं सकतीं ?"

"एकदम नहीं, अचल।" दीर्घ निश्वास नेने हुए मैंने कहा, अवश्य अन्य किसी कारण से। मास को खूब अच्छी तरह घो कर उसने पट्टे पर रखा और चाक से उसके छोटे-छोटे टकडे करने लगी। ताजा लाल मास। खुश हुआ।

"देखा श्रापने, कैसा ताजा मास लाया हूँ।" कहने ही वाला था कि श्रचानक चुप हो गया। टुकड़े करते समय मॉस का एक बहुत छोटा-सा टुकड़ा छिटक कर उसके गाल पर पड़ा, नाक के पास। कुइनी से वह उसे बार बार पॉछने की चेष्टा कर रही थी।

"और जरा नीचे।" मैंने कुछ कॉपती सी ग्रावाज में कहा। लेकिन इस बार भी ठीक जगह पर हाथ नहीं पहुँचा। "नहीं-नहीं' मैंने कहा, "जरा श्रौर ऊपर।"

"आप ही जरा पोंछ दीजिए न।" कातर दृष्टि से उसने मेरी स्रोर देखा । दोनों हाथ सने हुए हैं, खुद नहीं पोंछ पा रही है। ऐसा लगता था जैसे उसके गाल पर लाल रंग का एक तिल है। मेरा हाथ कॉप रहा था, जोर-जोर से सॉस चल रही थी। सुक्र कर पास ही पड़े हुए एक कपड़े से पोंछ दिया।

लेकिन ऋारचर्य। युवती ऋचल बैठी रही। बैसे कुछ भी नहीं हुआ, यह स्वामाविक ही है। बोली, "ऋरे, ऋाप खड़े क्यों हैं, बैठिए न, इतने में मैं इसे ठीक करती है।"

"मुनो जी, इतने में उससे चूल्हे के लिए लक्डियाँ ही क्यों नहीं कटन लेतीं ?" कमरे के मीतर से आवाज आयी, इजीनियर की आवाज, जैसे लेटा हुआ है।

मेरी श्रोर देखते हुए युवती हॅंसी ।

"इस समय वे कहीं बाहर नहीं जा सके, मैने उनका पर्स ही छिपा दिया या। अब देखिए, कैसी बाते कर रहे हैं जैसे इन्हें घर-ग्रहस्थी की बहुत चिंता हो।" फिर मुंह घुमा कर कमरे की आरे देखते हुए जोर से बोली, "वे काट देगे, तुम चुपचाप पड़े रहो, कामता बाबू से तुम्हारे लिए सिगरेट का टीन भी मंगवा लूंन।"

मगलग्रह की लाल रोशनी में फर्श पर ऋॉर्खे गड़ाये मै ये सारी बातें सुन रहा हूँ।

शेखर जोशी

#### दाज्यू

चौक से निकल कर टायी श्रोर जो बड़े साइन-बोर्ड वाला छोटा काफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा-चिट्टा रग, नीली शफ्फाफ श्रॉखे, सुनहरे बाल श्रौर चाल मे एक श्रनोखी मस्ती, पर शिथिलता नही। कमल के चिकने पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूद-की सी फुर्ती। श्रॉखों की चचलता देख कर उसकी उम्र का श्रनुमान केवल नौ-दस वर्ष ही लगाया जा सकता था श्रौर शायद यही उम्र उसकी रही होगी।

श्रधजली सिगरेट का एक लम्बा करा खीचते हुए जब जगदीरा बाबू ने काफ में प्रवेश किया तो वह एक मेंज पर से प्लेटें उठा रहा था श्रौर जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। मानो, घटों से उनकी, उस रथान पर श्राने वाले व्यक्ति की, प्रतीचा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा भुका श्रौर मुस्कराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा 'मीनू' समाहित था।

'सिंगल चाय' का आर्डर पाने पर वह एक बार पुन: मुस्करा कर चल दिया और पलक मारत ही चाय हाजिर थी।

मनुष्य की भावनाएँ बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन, एकान्त स्थान में निस्सा होने पर भी कभी-कभी मनुष्य एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है, इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परन्तु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर-नारियों के बीच जन-रव-मय वातावरण में रह कर भी स्तेपन की अनुभूति होती है। लगता है, जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की भावना की जड़े होती हैं—विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में।

जगदीश बाबू दूर देश से आये हैं। अकेले हैं। चौक की चहल-पहल, काफ़ के शोरगुल में उन्हें लगता है, सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रह कर, अभ्यस्त हो जाने पर, उन्हें इसी चातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गॉव-पड़ोस के आदमी, स्कूल-कालेज के छो करे, अपने निकट शहर के काफे-होटल.....

"चाय शाव !"

जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट भाड़ी। उन्हें लगा, इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शका वा समाधान कर लिया—

''क्या नाम है तुम्हारा ?''

"मदन 1"

"श्रच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो ?"

''पहाड़ का हूं बाबू जी।''

"पहाड़ तो सैंकड़ों हैं — आबू, दार्जितिंग, मस्री, शिमला, अल्मोड़ा ... दुम्हारा गॉव किस पहाड़ में है ?"

इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। मुस्करा कर बोला, "श्रटमोड़ा शाब, श्रत्मोड़ा।"

"श्रत्मोड़ा में कौन सा गाँव है ?" विशेष जानने की गरज़ से जगटीश बाबू ने पूछा।

इस प्रश्न ने उसे सकोच में डाल दिया। शायद ऋपने गाँव नी निराली सज्ञा के कारण उसे सकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ-सा बोला, "वह तो दूर है शाब, ऋष्मोड़ा से १५-२० मील होगा।"

"फिर भो नाम तो कुछ होगा दी उस गाँव का ?" जगदीश बाबू ने ज़ोर दे कर पूछा।

"ड्योट्रयालगों !" वह सकुचाता हुन्ना-सा बोला ।

जगदीश बाजू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गयी, और जब उन्होंने मुस्करा कर मदन को बताया कि वे भी उपके निकटवर्ती ...गांव के रहने वाले हैं तो ऐसा लगा ज्यों प्रसन्नजा के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रेगिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलने चाह कर भी न निकल सके। खोया-खोया-सा मानो वह अपने अतीत को फिर लौट-लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो । अतीत...गांव...ऊंची पहाड़ियां... नदी .. ईजा (मॉ) .बाबा . दादी . नानि (छोटी बहन). दाज्यू (बड़ा भाई) .! मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी ? ईजा ?—नही, बाबा ?—नहीं, दीदी, नानि ?—नहीं, दाज्यू ? हाँ दाज्यू ! दो-चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गयी। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनायी देता—

"दाज्यू, जैहिन्द।"

"दाज्यू , आज तौ टड बहुत है।"

"दाज्यू, क्या यहाँ भी हूयूँ ( हिम ) पड़ेगा १"

"दाज्यू, आपने तो कल बहुत थोडा खाना खाया।"

तभी किसी त्रोर से 'बॉय' की त्रावाज पडती त्रौर मदन उस त्रावाज की प्रतिध्विन के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच।जाता। त्रार्डर ले कर जाते-जाते किर जगदीश बाबू से पूछता, "दाज्यू कोई चीज १"

''पानी लास्रो !"

"लाया दाज्यू।"—दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनायी देती। मदन 'दाज्यू' शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दुहराता, जितनी आतुरता से बहुत दिन के बाद मिलने पर मॉ अपने बेटे को चूमती है।

कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें श्रव चौक, काफे ही नहीं, सारा शहर ही अपनेपन के रग में रंगा हुआ-सा लगने लगा। परन्तु अब उन्हें यह बार बार 'दाज्यू' कहलाना अञ्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी 'दाज्यू' !

''मदन । इधर ग्राम्रो ।"

"श्राया दाज्यू।"

'दाज्यू' शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय सस्कार जाग उठे, अपनत्व की पतली डोरी आह की तेज धार के आगे न टिक सकी।

"दाज्यू चाय लाऊँ ?"

"चाय नहीं, लेकिन यह 'दाज्यूं-दाज्यूं' क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात । किसी की 'घेरिटज' का खयाल भी नहीं है तुम्हें ?'' जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर भी 'श्रिधिकार न रह सका। मदन 'प्रेरिटज' का अर्थ समक्त सकेगा या नहीं, इसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। काश । कोई मदन को प्रेस्टिज का अर्थ समका देता !

प्रेस्टिज माने नपुंसक दम्भ, प्रेस्टिज माने सफेद कालर श्रौर मेहततकश हार्थों की दूरी, प्रेस्टिज माने कायरता...। पर मदन बिना समभाये ही सब कुछ समभ गया था। जिसने इस कञ्ची उम्र में ही दुनिया को समभाने की कोशिश कर ली, वह क्या एक द्धुद्र शब्द का श्रर्थ भी नहीं समभ सकेगा ?

मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर घुटनों में सिर दे, कोठरी में सिककियाँ भर-भर रोता रहा। घर-गाँव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति श्रात्मीयता प्रदर्शन स्वामाविक ही था। इसी कारण श्राज प्रवासी जीवन में उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईंजा की गोदी से, बाबा की बॉहों से श्रीर दादी के श्राँचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो।

परन्तु भावुकता स्थायी नहीं होती । रो लेने पर, मन की भावुक उलम्कनों को मुलम्का लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, वह श्रिधिक विवेकपूर्ण् होता है।

मदन भी पूर्ववत काम करने लगा ।

दूसरे दिन काफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की मेंट बचपन के सहपाठी हेमन्त से हो गयी। काफे में पहुँच कर जगदीश बाबू ने हशारे से मदन को बुलाया, पर उन्हें लगा जैसे वह उन से दूर-दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उस के मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने 'क्या लाऊँ दाज्यू' कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही पहले कहना पड़ा—''दो चाय, दो आमलेट'' परन्तु तब भी 'लाया दाज्यू' कहने की अपेदा 'लाया शाब' कह कर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हैं।

"शायद पहाड़िया है।" हेमन्त ने अनुमान लगा कर पूछा।

"हाँ !" रूखा था उत्तर दे कर जगदीश बाबू ने वार्तालाप का विषय ही बदल दिया ।

मदन चाय ले आया था।

"क्या नाम है तुम्हारा लड़के ?" हेमन्त ने श्रहसान चढ़ाने की गरज से पूछा !

कुछ चर्गों के लिए टेवल पर गम्भीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आँखें चाय की प्याली पर ही भुकी रह गयीं। मदन की आखों के सामते विगत स्मृतियाँ घूमने लगीं ..जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना फिर... 'दाज्यू श्रापने तो कल थोड़ा ही खाया ..' श्रीर एक दिन 'किसी की प्रेस्टिज का खयाज्ञ नहीं रहता तुम्हें...'

जगदीश बाबू ने श्रॉखें उठा कर मदन की श्रोर देखा, उन्हें लगा जैसे श्रमी वह ज्वालामखी-सा फट पडेगा।

हेमन्त ने आग्रह के स्वर में दुइराया, "क्या नाम है तुम्हारा !"

"बॉय कहते हैं शाब मुक्ते।" सिच्यत सा उत्तर दे कर वह मुझ गया। श्रावेश में उसका चेहरा लाल हो कर श्रिधिक सुन्दर हो गया था।

"बड़ा बेवक्फ, है, अपना नाम भी मूल गया।" हेमन्त ने चाय की चुस्की लीते हुए कहा।

पर जगदीश बाबू, जिन्हें श्रामी मदन ने शाब कहा था, इस व्यग्य को समभते हैं। उन्हें लगा कि इन शब्दों की तय में जैसे मदन कह रहा है— 'मैं बॉय हूँ, बॉय हूँ। तुम्हारी प्रेस्टिज के, तुम्हारे नपुसक दम्भ के घेरे के बाहर, एक दम बाहर।'

हरिशंकर परसाई

# राग-विराग

मई की दोपहरी है। 'बस स्टेंड' पर बस खड़ी है। मुसाफिर श्रा रहे हैं श्रीर बैठते जा रहे हैं। उच्च श्रेणी में दो-दो मुसाफिरों के बैठने के लिए एक के पीछे एक कई सीट हैं। इर मुसाफिर की टिकट पर सीट का नम्बर होता है। पर यह एक श्रजब लोभ है कि बस में धुसते ही कई मुसाफिरों के मन में यह श्राता है कि किसी दूसरी सीट पर बैठ जायं। उस दिन चौराहे पर तीन-चार पुलिस के सिपाही पान वाले से दस सेर गाँजा पकड़ने की ऐतिहासिक घटना का सगर्व वर्णन कर रहे थे। एक सिपाही बड़े सहज-भाव से बोला—"भैया उस मामले मे कम से कम ५०० रुपये मिलते, श्रीर किसी को कार्नोन्कान खबर नहीं होती। पर इस बलभहर ने कोतवाली ले जा कर सब मिटयामेट कर दिया।" दूसरे की जगह बैड़ने का इरादा श्रीर गाँजा पकड़ कर ५०० रुपये घूंस लोने का इरादा—दोनों एक ही प्रकार के लोभ हैं—हमारे सामू हिक मन श्रा की निहिष्ट लोभ!

## ४८३ •• राग-विराग • हरिशंकर परसाई

बस कडक्टर ने मुसाफिरों को उठा-उठा कर उनकी ठीक जगह पर बैठाना श्रारम्भ कर दिया है। लोग शहीदाना गर्व के साथ श्रापनी जगह पर बैठ रहे हैं —दूसरों की जगह पर जम जाने का उनका श्राधिकार जो छिन गया।

एक व्यापारी थलथलाते हुए श्रा रहे हैं—दुर्भाग्य से मेरे परिचित। कभी किसी का मिलना सौभाग्य बन जाता है, पर कभी, उन्हीं का मिलना दुर्भाग्य। निमोनिया में मुरब्बा प्राण घातक है। वैसे मुरब्बा बहुत श्रब्छी चीज है। सफ़र में 'बोर' व्यापारी निमोनिया में मुरब्बे की तरह ही है। वे तो दुकान पर ही भले लगते हैं।

पर मुक्ते देख कर वे खिल उठे। "श्रुच्छा श्राप भी चल रहे हैं ?" कह कर मेरे बगल की खाली जगह पर श्रा बैठे। बस ब्राह्वर को देख कर गद्गद् हो बोले—"श्रुच्छा, वजीर मियाँ, श्राप चल रहे हैं श्राज ?" वजीर मियाँ शायद उन्हें पहचानते नहीं हैं, पर वे इस विश्वास श्रौर श्रात्मीयता से वजीर मियाँ को गले लगा लेना चाहते हैं कि श्रगर बस कही किसी काड़ से टकरा गयी तो वज़ीर मियाँ सब को मर जाने देगे, सिर्फ उन्हें बचा लेगे।

वे मेरी श्रोर मुड़े श्रौर श्रपने भतीजे के लिए किसी स्कूल से सूठा सिर्टिफिकेट प्राप्त करने की योजना पर विचार करने लगे। एक श्रॉख बद करके श्रॉपूठे पर पहली श्रॅगुली से चोट करके बोले, "कुछ खर्च करना पड़े तो पीछें नहीं हटेंगे।" उनके उद्देश्य की 'शुचिता' के साथ साधन रूप में श्रपना मेल होते देख मैं तिनिक श्रकुलाया। पर इसी समय कडक्टर मेरा 'मसीहा' बन गया। उसने उन्हें उठा कर मुक्त से काफी दूर, उनकी ठीक जगह पर, बैठा दिया।

श्रव मेरे पास एक युवक आ कर बैठ गया है। हाथ में एक फिल्मी पत्रिका है। अब मैं बिलकुल सुरिच्चित हूँ। जिस के हाथ में फिल्मी पत्रिका है, वह बगल में बैठे भगवान से भी बात नहीं करेगा।

सीटें लगभग भर चुकी हैं। सिर्फ मेरे पीछे की सीट पर एक जगह खाली है। अभी केवल एक सन्यासी बैठे हैं, ४०-४० साल के होंगे—वैसे वे अपने को द्र०-६० साल का बताते हैं। पुराना चावल और पुराना सन्यासी—दोनों कीमती होते हैं। तभी 'वेश्या बरस घटाविंह, जोगी बरस बढाहिं।' अच्छे सुडौल हैं। ताजें कटे लॉन की तरह उनकी खोपड़ी और दाढ़ी हैं। माथे पर तिलक, गले में कठी। गेरुआ रंग अब सफेद होने लगा है।

सन्याची को देख कर लोगों के मन में एक कुत्इलमय सम्मान जागता है। अगर सन्याची ऊँचे क्लाच में सफर कर रहा हो तब तो और सम्मान पाता है। और अगर अंग्रेजी भी बोल लेता हो, तब तो लोग न्यौछावर होते हैं। पर बेचारे सन्याची के मुख पर मैंने अकसर परेशानी, निराशा, ग्लानि और असतीष देखा है। लोगों की नजरों में वह चाहे पूज्य हो, पर अपनी नज्रों में वह केवल दयनीय ही होता है। ससारियों पर घृणा की हिष्ट डाल कर वह इस दयनीयता को अपनी ही नजरों से छिपाने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में तो वह खिड़की खोल कर बैठी रहती है।

सन्यासी गीता पढ रहे हैं-

"यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत..."

श्रीर मेरे बगल में बैठा युवक श्रिभिनेत्री सुरैया का नवीनतम चित्र देख रहा है। दोनों एक ही श्रिप्राप्य काल्पनिक श्रानन्द मे लीन हैं। दोनों एक ही मृगतृष्णा के शिकार ! जैसी इसकी सुरैया, वैसे उसके भगवान ! दोनों दूर, बहुत दूर, स्वप्नवत, श्रलभ्य, बे-जाने-पहिचाने !

सन्यासी ने आगे मुक्त कर नवयुवक की फिल्मी पत्रिका को देखा और घूणा से मुँह फेर लिया।

नवयुवक सन्यासी के श्लोकों से परेशान हो कर खीभ से बुदबुदाया—
"What a nuisance:—कैसी परेशानी है ?"

बस श्रव चलने ही वानी है। मेरे परिचित न्यापारी ने पीछे की सीट से एक पान के एक श्रष्टमाश हिस्से का बीड़ा बना कर मेरी श्रोर बढ़ाया, मानो चेतावनी दे रहा है कि किसी भी च्या श्राक्रमण कर दूँगा।

एक रिक्शा श्रांकर दका श्रौर उसमें से एक महिला फुर्ती से निकली ! शरीर कीमती साड़ी में लिपटा, हाथ में बैंग ! यौवन का ज्वार श्रव भाटा हो रहा है—यहां ३५ वर्ष के श्रास-पास होगी ! सुडौल सुख, पानीदार श्राँख, मुद्रा में सकोच-हीनता, चाल में स्वामाविक सत्ता की टढ़ता ! वह बस में श्रुसी श्रौर कडक्टर से पूछा—"मेरी सीट ? नम्बर म की टिकट है।" कडक्टर ने सन्यासी के बगल की खाली सीट की श्रोर सकेत कर दिया । सारी इस में वही सीट खाली थी।

स्त्री बढ़ी ख्रौर सन्यासी के बगल में बैठने का उपक्रम करने लगी।

इधर सन्यासी पर जैसे विजली गिर पड़ी । वे एकदम घवड़ा कर उठ खडे हुए, मानो सीट पर साँप पड़ा हो । हाथ जोड़ कर बोले—"नहीं-नहीं देवी ! यहाँ मत बैठो, कहीं और बैठ बाओ !" स्त्री ठिठक गयी । उसने कडक्टर की ओर देखा । कडक्टर ने कहा—"महाराज जी, और सीट तो खाली नहीं है । वे कहाँ बैठेंगी ! वह सीट तो उन्हीं की है ।"

सन्यासी ने श्रत्यन्त दीन नयनों से उसकी श्रोर देखा। कहा-"नही-नहीं भैया, मैं स्त्री के पास नहीं बैठ सकता। स्त्री का सग मुक्ते वर्जित है। मैं सन्यासी ठहरा।"

मुसाफिरों का ध्यान सन्यासी की श्रोर खिंच गया। सब के नयनों में उत्सुकता है। गर्मी श्रौर बस की नीरसता में मन-बहलाव का एक ज़िर्या तो मिला। स्त्री कहीं श्रौर भी बैठ सकता है, किसी श्रान्य मुसाफिर को वहाँ बैठा दिया जा सकता है। श्रौर कितने लोग उम्मोद लगामे बैठे होंगे कि ऐसे सीट-विनिमय में हमें ही स्त्री का सामीप्य-लाभ हो जाय। पुरुषों से भरी बस में स्त्री! जैसे विस्तृत रेगिस्तान में एक भरना। पर सन्यासी की कातरता श्रौर दीनता का मजा सभी ले रहे थे। वह स्त्री भी वहीं श्राङ्गी रही। कडक्टर भी हठ करने लगा। श्रौर हम लोग श्रॉखे फाड़े ही थे। विश्वामित्र-मेनका! शुक-रम्मा!

षर स्त्री बड़ी प्रगल्मा निकली। संकोच जैसे वह जानती ही नहीं है। वह कहने लगी—"महाराज, श्राप तो पिता-तुल्य हैं। मैं एक किनारे बैठ जाऊंगी। सन्यासी के ही पास तो हम निर्भय श्रीर निःसंकोच बैठ सकती हैं।" हम सब चिकत हैं। कैसी वाचाल है!

सन्यासी बोले, "नहीं-नहीं देवी, मुक्ते सकट में न डालो । मेरे गुरु की आजा है। माता और पुत्री का सग भी इमारे लिए निषिद्ध है। धर्म का आदेश है।"

स्त्री श्रव तमतमा गयी है। उसने बड़े रोष श्रौर घृणा से कहा, "महाराज जी, जो धर्म माता श्रौर पुत्री से डरने के लिए कहता है, वह धर्म नहीं हो सकता। वह पाखएड है।"

सन्यासी श्रब इत-तेज हो गये हैं। उन्हें उत्तर नहीं सूक्त रहा। इसी समय मैंने कह दिया, "सन्यासी जी बैठ जाने दीजिए न! श्राप तो बीतराग हैं।"

इसी समय पुलिस के सिपाही ने ड्राइवर से कहा, "वज़ीर मियाँ, चलो स्टार्ट करो । पाँच मिनिट लेट हो गयी।" भीतर से मुसाफिर चिल्लाये, "श्रूरे मई गर्मी में यही मार डालोगे क्या, स्टार्ट करो गाड़ी।"

ड्राइवर ने बटन दबाया। इजन 'घरें' बोला और इस गड़बड़ में वह स्त्री सन्यासी के बगल की उसी सीट पर बैठ गयी। सन्यासी एकदम बस टीवाार से सट कर, दुबक कर बैठ गये। उन्होंने बड़े कातर नेत्रों से हम लोगों की श्रोर देखा। वह नारी बड़ी बेफिकी से बैठी थी।

न्स अब चलने लगी है। सन्यासी वैसे ही दुवके, भयभीत एक कोने में बैठें हैं, जैसे बगल में सिंहनी सो रही है, जो यदि जाग गयी तो प्राण ले लेगी। उन्होंने जोर-जोर से गीता पढ़ना आरम्भ कर दिया—

#### ''कर्मेन्द्रियानि सयम्य य त्र्यास्ते मनसा स्मरन् ।

बचपन की याद मुक्ते आ गयी। शाम को खेल कर घर लौटता तो 'भुतहीं इमली' के नीचे से निकलना पड़ता था। भूत से बचने के लिए मैं खूब जोर से गाना गाता था। मेरे गाने से भूत भागता था या नहीं, यह तो नहीं जानता, पर मेरे मन का भय जरूर भाग जाता था। सन्यासी जोर-जोर से गीता-पाठ कर रहे हैं, मुक्ते अपने उसी 'भूत भगाऊ' गाने की याद आ गयी।

वे गीता पढ़ रहे हैं। सोचता हूँ जो किसी पुस्तक को बार-बार पढ़ता है वह समक्त कर तो ऐसा नहीं कर सकता। अञ्छे से अञ्छे प्रथ को कोई समक्त कर पड़े तो दो-चार बार पढ सकता है। पर जो बार-बार उसे पढ़ता है, रोज एक बार पाठ कर जाता है, वह जरूर बिना समके ही पढता है। जिंदगी भर से सन्यासी जी गीता पढ रहे हैं, जैसे हलवाई जिंदगी भर मिठाई बनाता और बेचता है। पर मिठाई देख कर कभी हलवाई की जीभ मे तो पानी नहीं आता। सन्यासी भी गीता से बिलकुल निर्लिप्त रह कर गीता पढ़ लेते हैं, जैसे ग्रामोफोन का रिकार्ड आरती गाता है। उन का स्वर काफी तेज हो गया है। ज्यों ज्यों 'मृतही इमली' नजदीक आती जाती, मै भी अपने गाने का स्वर बढ़ाता जाता था।

सन्यासी ने मेरी पुस्तक की स्त्रोर देखा। यूछा, "धार्मिक पुस्तक है १" मैंने कहा, "नही, कहानी की है।" सन्यासी ने घृणा से मुँह फेर लिया।

अप्रव मुसाफिरों का ध्यान सन्यासी की आरे नहीं है। कुछ पढ़ रहे हैं,

कुछ ऊँच रहे हैं, कुछ बाली के उस पार बैठी तक्षियों पर ऋॉर्खें लगाये हैं, और जिन्हें कुछ नहीं मिलता वे बेचारे गर्दिश के मारे इस निर्भय प्रौदा की श्रोर देख लेते हैं।

रास्ते में एक कुश्राँ दिखा तो सन्यासी ने बस दकवायी | कमडल ले कर कुएँ पर पहुँचे; पानी पिया श्रीर भरते लाये | उस उस स्त्री से पूछा, "देवी, पानी पियेंगीं ?" स्त्री ने श्रानिच्छा से एक गिलास पानी पी लिया | हम लोगों को सन्यासी पर श्रव बड़ी दया श्राने लगी है |

पच्चीसों मील निकल गये । सन्यासी माला फेर रहे हैं। एकदम चौंक कर दीन वाणी में बोले, "देवी चमा !" शायद माला फेरते-फेरते हाथ लग गया होगा सन्यासी का।

मील पर मील निकलते जा रहे हैं | सन्यासी का पाठ जारी है । इसी भी एक किताब पढ़ रही है । बीच-बीच में एकदम किताब बद कर देती है । बड़ी परेशानी से आस-पास देखती है । वह खीम कर बोली, "महाराज, ज़रा ठीक से बैठो ।" सन्यासी ने हाथ जोड़ कर कातर वाणी में कहा, "देवी चमा करना, ध्यान में डूब गया था।"

फिर पच्चीसों मील निकल गये। सन्यासी ने श्रव स्थिति के साथ समभौता कर लिया है। पर स्त्री परेशान हो गयी है। उयों उयों सन्यासी परिस्थिति के साथ समभौता करते जाते हैं, त्यों त्यों स्त्री की परेशानी बढ़ती जाती है।

सन्यासी श्रव एक ही श्लोक को बार-बार कह रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, श्राठ बार। उन का स्वर टूटा है, उच्चारण में श्रटपटापन है, गले में खरखराइट! मैने पीछे देखा कि कहीं सन्यासी ऊँघ तो नहीं रहे हैं। नहीं, वे तो खूब श्रॉखें फाड़े बैठे हैं। मुक्त से श्रॉखें मिलीं तो एकदम चौंक कर श्लोक बदला। बड़ी फुर्ती से दो-तीन श्रागे से श्लोक पढ गये।

श्रव फिर एक श्लोक बार-बार कह रहे हैं। स्वर टूटता हुश्रा, उच्चारण श्रटपटा, गले में खरखराहट। नि.श्वास की गित बहुत तीव्र है। गीता श्रॅगुलियों में फिसल कर लगभग उलटी हो गयी है।

बस चली जा रही है। योगी और भोगी को एक गित से ले जा रही है। घुंचलका होने लगा है। बस में मद प्रकाश में पढ़ना सम्भव नहीं है। मैने किताब बद कर दी है। सफर में अघेरा होते ही नींद आने लगती है। लोग ऊँघने लगे हैं। मेरा पड़ोसी युवक अब भी किसी अभिनेत्री का चित्र देखने में मश्चानूल है। सन्यासी जी का अप्रपटा पाठ चल रहा है। कभी चौथे अध्याय का रलोक बोल देते हैं, कभी दूसरे का। उन का सिलसिला ट्रंट गया है। उस और मेरे परिचित सेठ हथेली पर सिर रखे ऊँघ रहे हैं। वज़ीर मियाँ वैसी ही मुस्तैदी से बैठे हैं। उस सीट पर के वृद्ध सज्जन ने ड्राइवर की सीट तक टाँगें फैला ली हैं। सब शात हैं। सब ऊबे हैं। बाहर प्रकृति भी बड़ी ऊबी-ऊबी-सी लगती है। इजन की 'घर्र-घर्र' और सन्यासी का गीता पाठ इन दोनों मे ही होड़ है।

स्त्री बहुत परेशान है।

वह एकदम अपनी सीट से उठी। चिल्लायी—"गाड़ी रोको।" वजीर मियाँ ने गाड़ी रोक दी। "क्यों क्या बात है बाई १" उसने पूछा।

सन्यासी ने कहा, "क्यों, क्यों ? देवी बैठ जास्रो ?"

स्त्री ने सन्यासी को एक चाटा मारा श्रीर बोली, "लुब्चा, बदमाश्र कहीं का ।" फिर कंडक्टर से बोली, "मुक्ते श्रीर कहीं बिटा दो भैया।"

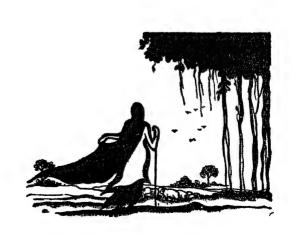

# बि पो ली ज

थाम—परानपुर प.स्ट श्राफिस —एजन थाना—फारबिस गंज जिला—पूर्णियॉ, बिहार काल—सितम्बर ५४

> [ जिले का एक बड़ा गाँव । विभिन्न जातियों के तेरह टोले हैं । मुसलमान टोली छोटी है, पचास घर रह गये हैं ऋष । ऋषावाटी सात-ऋषाठ हजार-करीब । ]

पढ़े लिखे लांग— आठ ग्रेजुएट, एक एम० ए० (पागल होने के पहले ही पास किया था।) पचास मैट्रिक्युलेट, एक सौ मिडिल पास । डेट्र दर्जन किया था।) पचास मैट्रिक्युलेट, एक सौ मिडिल पास । डेट्र दर्जन किया, करीब दो दर्जन कथाकार, दो साहित्यालकार और एक नाटककार। पिछले साल एक हरिजन ने बी० ए० पास किया है, सब से पहले। लड़िक्यों भी पदी-लिखी हैं। जिले की एक मात्र साप्नाहिक पत्रिका मे एक कुमारी कवियत्री की रचनाएँ हमेशा छपती हैं ( यह और बात है कि लोग तरह-तरह की बातें कहते हैं उनकी रचनाओं के सम्बन्ध मे।) .. रष्ट्र रामायनी—जिसे एक अन्तर का भी बोध नहीं, किन्तु बालकाड से उत्तरकाड तक कठ मे है, उसके मन-सरोवर मे तैरता हुआ हस आज भी मोती चुमता है ...गोस्वामी दुलसीदास उसे स्वप्न मे दर्शन देते हैं। (तीनों लड़के अलग हो गये हैं। बुद्रापें मे फिर से 'खुरपी' पकड़नी पड़ी है रच्चू को, आध घटे मे ही हॉफने लगता है।)

विद्यालय—एक उच्चागल है (H E School Estd 1929) वह था तो मिडिल स्कूल, उच्चागल तो हाल में ही हुआ है (उन्नीस सौ चौतीस में ) व्यंग्य करते समय कहते हैं - उच्चागल। यो एच०ई० स्कूल ही कहलाता है। स्कूल के लिए पैसे जिस वृद्ध दाता ने दिये थे, उसके लड़कों ने अपने पिता के नाम पर स्कूल के नामकरण का विरोध किया था, इसलिए वृद्ध दाता की जाति के नाम पर स्कूल की नामकरण किया हुई थी—ब्राह्मण एच०ई० स्कूल ।...गत तीन वर्षों से कोई हेड मास्टर दो महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते । जाति और पचायत, गाँव की दलबंदी के ऊपर चढे करेले की मुजिया स्कूल कमेटी की कड़ाही में भूजी जाती है न... इसीलिए. .! स्कूल की अवस्था शोचनीय कही जाती है।

एक कन्या विद्यालय हैं — मिडिल वर्नाक्लर। .तीन ही श्रध्यापिकाएँ हैं। जब से विद्यादीदी पित की श्राज्ञा ले कर श्रध्यापिका हुई हैं, स्कूल की श्रवस्था श्रच्छी है।...बालिका विद्यालय की बालिकाएँ कोरस में 'जन-गन-मन' बहुत सुन्दर गाती हैं।

पुस्तकालय—स्थापना १६३०। १६४४ से सरकारी सहायता मिलती है। पाँच साल पहले रेडियो भी दिया गया—राज्य सरकार की स्रोर से। श्राजकल बन्द है। पुस्तकालय के सदस्यों का कथन है, 'छित्तन बाबू के बड़े भाई साहब ने ही पुस्तकालय के लिए स्रापने बँगले की एक कोठरी दी थी। चार महीना पहले की बात है, छित्तन बाबू ने एक दिन साफ लफ्बों में कह दिया—'यहाँ लायबेरी कहाँ है? ख़बरदार! यदि सीढ़ी पर किसी ने पैर रखा तो फौजदारी हो जायगी। ट्रैसपासिंग का मुकदमा कैसा होता है, किसी वकील से जाकर पूछो।'... "छित्तन बाबू श्रन्यायी हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय को इस तरह हथिया लेना छोटी बात नहीं। निन्दा का प्रस्ताव पास होना चाहिए।"

छित्तन बाबू का कथन है—"पिछले दस साल से पुस्तकालय वाले सरकार से घर-भाड़ा के नाम पर चालीस रुपये माहवार वस्त्तते हैं। कभी एक पैसा भी दिया है मुक्ते ?...चार-पॉच हजार रुपये की बात है, खेल नहीं।...कहाँ गये रुपये, कुछ हिसाब तो होना चाहिए सरकारी रेडियो, बिकू बाबू की मुहागरात में बजने के लिए गया, उसी रात से ख़राब हो कर उनके यहाँ पड़ा है। वैटरी का पैसा सरकार से बराबर वस्त्ला गया है।"

बिक् बाबू श्रीर छित्तन बाबू के भगड़े में, जातिवाद के पचड़े।
फिर सेक्रेटरी-प्रेसिडेस्ट कलह-काड।...इसलिए, छित्तन बाबू का पंचवर्षीय
पुत्र 'दीपशिखा' के पृष्ठों को काट-काट कर दीवार पर चिपकाता है, उसे
कीन मना कर सकता है ?

नाट्यशाला—स्थापना १६२६ । १६३० में राजबनैली चम्पानगर के दरबार कलकत्ता की 'लड़डन कम्पनी' को 'पानी-पानी' कर दिया था परानपुर नाटक मड़ली ने । चार साल पहले तक नाटक खेले गये हैं—हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककारों की किताबों को स्टेज किया है (डॉयलाग पारसी अन्दाज में ही बोलते हों, मगर स्टेज जरूर करते थे।) पिछले साल एक बार ब्राह्मण टोली के मिश्र जी के बैठक में नया एकाकी खेला गया तो भूमिहार टोली में दूसरा एकाकी स्टेज हुआ। ... भूमिहार पुत्रों ने ब्राह्मण समाज के एकाकी करने वाले नौजवानों पर उसी समय से व्यय करना शुरू किया है। ब्राह्मण टोली के एकाकी के एक पात्र की नक्नल उतार कर लगीना सिंह आज भी बता देते हैं—पारसी कम्पनी वालों की तरह —'दे-ए ए-ए-वी-वी-द-नू-ऊ-ज-द-ली-ई नी-का-क्या-आ-दे-स्-है-ए...''

फिर अवाज पतली बना कर तुरन्त ही 'उत्तर' जड़ देते हैं—'स-ब-ऽऽ से-स- है ( लम्बी आहें ले कर ! ) सब सेस है भगवान, सब सेस है।"

दनुजदलनी देवी का पार्ट, ब्राह्मण टोली में, करने वाला मिला नहीं। तित्रमा टोली के धनपत को स्टाया गया था। धनपत ततमा टोली की 'बलवाही मडली' (बाउल सुर में नाचने गाने वाली मडली) का 'नदुच्चा' है। दाढ़ी मूँछ नहीं है, 'बलगोबना' है। अपढ़ है, किन्तु पार्ट स्टा दिया गया था ऐसा कि

ब्राह्मण टोली के श्रिमिनेतागण जरा मुस्करा कर कहते—"कहाँ से लाये भाई...साद्वात् फिल्म स्टार लीला देवी शिं?"

भूमिहार टोली वालों ने क्रांति की थी। मनमोहन बाबू वामपंथी हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया-लिखाया है। पटने में पढ़ती हैं, मन-मोहन बाबू के मामा कॉग्रेसी एम० एल० ए० हैं। लीला फिल्मी गीत नकल करती है। एकाकी में उसने अभिनय किया था। भूमिहार टोली के किसी नौजवान ने अपने विरोधी केम्प वालों पर रोब गालिब करते हुए सुनाया था—"एकदम फिल्मस्टार उतर आयी थी समसो।"…इसलए

'साचात-फिल्लस्टार' वह कर ब्राह्मण टोली वाले लड़के मद-मद मुस्कराते हैं। इसी बात को लेकर एक दिन मारपीट हो जाती। बात यह हुई कि ..

[ यह, विद्यार्थी एकलम्य के नोट्स का एक श्रश है । एकलम्य जी श्रपने को 'समाज विज्ञानी' कहते हैं । किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध नहीं । पिड़ले साल तक पटने के एक सचित्र हिन्दी साप्ताहिक के सम्पाइत में सहायता करते थे—श्रपने एक परम पूज्य साहित्यिक सम्पाइत जी को । श्रवानक एक दिन गायब हो गये—जुलाई १९५४ में । यार लोग बहुत-सो बातें उडाने लगे । पत्र के सम्पाइक एकलम्य जी के श्रमचितक साहित्यिक जी पर श्रप्रत्यक्ष रूप से इल्जाम लगाये गये, किन्तु एकलन्य जी ने उपर्यक्त साद्वाहिक पत्रिका के कालमों के द्वारा श्रपने मभी हित-श्रहित, स्प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता द्वीड़ कर, पूर्णियों के एक गाँव मे 'पॉलट्रो' खोली है । प्रगोग को वे पाप नहीं समस्ते । न्यापार उतना लाभदायक नहीं जितना कि 'टेकस्ट सुक्त-चाबी निर्माण ।'...किन्तु, बुरा नहीं । जलवायु श्रद्धा है ।...पत्रक्ता तथा सहित्यिक बधुओं को सादर निमन्नण । हिरन, सॉमर, बनैले स्प्रर तथा नीलगाय के शिकार का शौक रखने वास्ने श्रपने बदूकवासे मिन्नों को साथ ला सकते हैं।'

पटने के विभिन्न होटलो, रेस्तमं तथा केंटीनो में बैठे हुए एकजन्य ली के मित्रों ने 'टेबलतोड ठहाके' लगाये थे--"साला । सचमुच पागल हो गया।"

- पत्रकारिता खेल नहीं बच्चू !
- -रग उतर रहा था...साला भारी चालाक है !
- एक ब्रार्टिक्त के बत पर 'सम्पादकी' करने श्राया था! किन्तु, एकतन्य के 'सम्पादक' को (जिस पर एक वर्ग के पत्रकार कुछ दिनों से 'गुरुडम' का इहज़ाम लगाने जगे हैं !) भरोसा था। एकतन्य की वे श्रार्ट श्रीर 'तिटरेचर' का श्रीधकारी नहीं तो उत्तराधिकारी जरूर मानते थे।. हिमाकत ! श्रीर क्या कहेंने १ एकतन्य जी की 'कुक्कुट पालन साधना' में भी उन्हें साहित्य श्रीर समाज की समृद्धि की सम्भावना दिखतायी पदती थी!

जून १९५५ में एकतन्य जी पटने तौट आये हैं, काला आजार तथा हिसंट्री के कर । तब से पटने के जेनरल हास्पिटल के एक जेनरल वार्ड में भर्ती हैं । अपने सम्पादक को उन्होंने हस्तिलिखत कागजात का बड़ा पोथा सुपुर्व किया है । सम्पादक जी उस पोथे के बारे में जब-जब अपने बन्धु-बान्धनों से कुउ कहना चाहते हैं, लोग बात काट कर एकलन्य के न्लाड प्रेशर की रिपोर्ट तथा उसके दिमाग की कुशल पुत्रते हैं । 'पाटलीपुत्र पराग-दल' ( एक स्थानीय सांस्कृतिक सस्था ) के चीफ ने भविष्यवाणी की है— "कॉ के न भेजा जाय तो कहना ।"

सम्पादक जी ने हिन्दी की विभिन्न पन्न-पित्रकामी की सेवा में 'एकजव्य के नोट्स' के स्रश प्रकाशनार्थ प्रेषित किये। ऋधिकाश पत्रों ने धन्यवाद पूर्वक नोट्स को वापस कर दिया है।...बहुनों ने तीसी-मीठी टिप्पिएयों के 'खरोंच' भी जगाये हैं।]

बात यह हुई कि....। एक बात पहले की कह देना अच्छा है। इधर कुछ दिनों से लगता है कि दुनिया तेज रफ़्तार से भागी जा रही है। दिशा ज्ञान श्री बातें पीछे करूँगा—चाल की तेजी का अनुभव सभी कर रहे हैं।. उदाहरणार्थ-लैयड सर्वे सेट्लमंट ! जमीन की फिर से पैमाइश हो रही है। साट सत्तर साल बाद । भूमि पर अधिकार । बटैयादार का जमीन पर सर्वाधिकार हो सकता है, यदि वह साबित कर दे कि जमीन उसी ने जोती-बोयी है। चार ब्रादमी ( खेत के चारों ब्रोर के गवाह जिसे 'ब्रारिया गवाह' श्रथवा चौहद्दी जे गवाह कहते हैं ) कह दें, बस हो गया। बिहार टेनेन्सी एवट की दफा ४० दे मुताबिक लगातार तीन साल तक जमीन आबाद करने वालों को 'आकोपेन्सी राईट' (मौरूसी हक ) हासिल हो जाता था। जमींदारी प्रथा खत्म करने वे बाद राज्य सरकार ने ऋनुभव किया-पूर्णियाँ जिले मे एक क्रातिकारी कदम उठाने की त्रावश्यकता है।.. हिन्दुस्तान मे, सम्भवतः सबसे पहले पूर्णियाँ जिले पर ही 'लैएड सर्वे त्रापरेशन' का प्रयोग किया गया है। जिले मे जमीदार राजान्त्रा की जमींदारियों का विनाश अवश्य हुआ। किन्तु, हिन्दुस्तान के सबसे बहे किसान यहीं निवास करते हैं।. गुरूवशी बाबू जमींदार नहीं, विसान है। दस हजार बीघे जमीन हैं। दो हवाई जहांज रखते हैं। दूसरे है भोला बाबू। करीब पन्द्रह-बीस हजार बीघे जमीन हैं, सवा दर्जन ट्रैक्टर है। पर यह बात सर्ज्जा है कि वे ज़मींदार नहीं ।...पाँच सौ बीघे वाले किसान मध्यवगीय किसान कहलाते हैं। गाँव-गाँव पर इन किसनों का राज ! भूमिहीनों की विशाल जमात । जगती हुई चेतना । जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद भी हर साल फसल कटने के समय एक-डेढ़ सौ लड़ाई-दगे श्रीर चालीस पचास 'मरडर' होते रहे तो फिर से जमीन की बन्दोबस्ती की व्यवस्था की गयी है। एक विशाल श्राँभी की प्रतीचा में 'च्यिष्णा' समाज, समाज के गाँव, गाँव के लोग खड़े हैं ...

शहर से (पटना से) शशाक ने लिखा है—''हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध 'परसनेलिटी' ने कहा है—'एकलव्य एक दिन अपनी गलती पर पछतायेगा। गाँव, अचल, आँचलिक वगैरह-वगैरह के गोरख धन्धे से निकाल कर उसे शुद्ध साहित्य की रचना करने को कहो।''

पक्की बात है। सुक्ते अपनी पॉलट्री पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस इज़ बिजनेस। ..मगर यह गॉव! १८८० साल में मि० बुकानन ने अपनी 'पूर्णियाँ रिपोर्ट में इस गॉव के बारे में जो लिखा है, उसकी कुछ पिक्तयों का अनुवाद है 'इस इलाके के लोग परानपुर को सारे अचल का 'प्राण' कहते हैं।' अच्हरशः सत्य है उनका कथन।...गॉव से पिछ्छिम बहती हुईं दुलारी-दाईं की घारा। तीन ओर विशाल प्रान्तर। जिले के नक्शे के बीचो-बीच—उत्तर से दक्खिन की ओर पड़ी हुईं लाखों एकड़ बादामी रग की घरती .परती! दुलाईं-दाईं जिसकी पिछ्छमी रेखा है, जहाँ से हरियाली शुरू होती है। अपने दोनो हाथों से दोनों कछार की घरती पर सुख-समृद्धि बॉटती हुईं दुलारी-दाईं...वन्ध्या घरती की समवेदना में बहती हुईं अश्रधारा जैसी।...गॉव के, दिक्खिन हजारों सेमल के पेड़ों का बाग है। सेमल-बनी!...फूलों के मौसम में 'लाल आसमान' को मैने देखा है—अपलक नेत्रों से अचरज भरी निगाहो से। .लाल आसमान!

सेमल का बाग त्राज भी है। हर पाँच-सात साल के बाद नयी पौध । कहते हैं, सात साल पहले एक दियासलाई कम्पनी का ठेकेदार त्राया त्रीर सेमल—जिसको (जिसके फल को) गिलहरी भी न खाय, जिसकी लकड़ी से कोई मुर्दी भी न जलाये, शीशम के दर बिकने लगा। लेकिन इसी को कहते हैं तकदीर का खेल । बन के मालिक के त्राधपगले एम० ए० पास पुत्र ने साफ़ जबाब दे दिया—'एक पेड़ भी नहीं बेचूंगा।' साठ हज़ार रुपये की 'त्राखिरी डाक' दे कर कम्पनी का ठेकेदार चला गया।... त्राब हाय-हाय करने से क्या होता है श जमींदारी चली गयी, सेमलबनी पर सरकार का कब्ज़ा हो गया है। सरकार जो चाहे करे।.. त्राब हाईकोर्ट में त्राजीं दी है—'सेमल के गाग का सर्वनाश न किया जाय।'. पागल त्रादमी को कौन समकाये ?

#### ४६५ • एकलम्य के मोट्स • फर्गाश्वरनाथ रेंगु

इस तथाकथित ऋर्ध-पागल नौजवान से मैं मिला हूं । सनिकयों के कुछ लक्षण उसमें ऋवश्य हैं । सेमल बाग को न बेचने का कारण पूछने पर चिद्ध कर उसने कहा था—"ऋष नहीं समिक्तएगा साहब ।...ऋष समक्त ही नहीं सकते मेरी बात "

फूलों के मौसम में सेमल की नगी लम्बी बाहे जब लाल-लाल फूलों से भर गयी, एक सुप्रभात के आसमान की फिक्षा देख कर मैंने मन-ही-मन उस अर्थपागल नौजवान को अद्धापूर्ण नमस्कार किया। उसने आति शिष्ट एव सम्य भाषा में सुक्ते कड़वी गालियाँ दी थीं। वह मेरा प्राप्य था।

मेरे प्यारे गैबी हाँ, यह मेरे मुर्गे का नाम है। रोड्स जाति का है। बड़ा श्रम्बड़, बड़ा लड़ाका। मेरे प्यारे गैबी पर भी सिंदूरी जादू चल गया है मानो। श्रस्वामाविक ढग से चिकत हो कर बार-बार इधर-उधर देखता है, श्ररूणचुड़ा चमका कर नाचता है, बॉग देता है जन्मजात 'लेफ्निटस्ट' है मेरा गैबी। बॉग जब देने लगता है तो लगता है, कम्बज़्त नारे लगा रहा है। नारे से बेहद चिद्दते है कुछ लोग। . चुप रहो प्यारे। वर्ना कमी ज़िबह कर दिये जाश्रोगे!

श्रीर ये छोटी-छोटी देशी मुर्गियाँ भी विलायती बोल बोलती हैं जब गैबी नारा लगाता है। गैबी का क्या दोष ?...सेमल को फूलते देख कर हवा भी बाबरी हो गयी है।...चक्की पीसती हुई लड़कियाँ गाती हैं...

'सेमली के बिगया श्रामिया लागी.. रही "

गैंबी ने श्रासमान सिर पर उठा लिया है। उसका क्या कसूर १ मेरी भी कविता करने की इच्छा हो रही है—

> 'लाल लाल फ्लो से भरे हज़ारो हाथ श्रास्मा में उठाये हम खड़े हैं काले पर्दे के पार बंबस श्रो ! नये युग की पहली सुबह, रात के किलो में कैद नये श्राकताब-सुनो ! हम तुम्हें श्राजाद करने श्राये हैं !'

[ यह धन्यवाद पूर्वक अस्वीकृत श्रंश है 'एकालन्य के नोट्स' का । पत्र के सम्पादक ने एकलन्य जी के परम शुभिचतक सम्पादक से मौसिक रूप में कहा— 'बेवजह बहुत 'बाल बाल' चिह्लाने की चेट्टा है। . एक पिछ्ड़े हुए जिले के खास अचल का 'डिड्डम' पीटा है। . 'कथा-साहित्य' को इस 'नोट' से कोई तालुक नही। सम्पादक जी ने एकलम्य के नोट्स से और दो दुकड़े ले कर इसमें जोड दिये हैं।]

बौंडोरी । बौडोरी ॥

सर्वे का काम शुरू हो गया है। श्रमीनो की विशाल फीज उतरी है। बौडोरी, बौडोरी !

बौडोरी अर्थात् बाउँड्री । सर्वे की पहली मिज्ञिल ! अमीनो के आगमन के साथ ही गाँव मे नये शब्द आये हैं—सर्वे से सम्बन्धित ! बच्चा-बच्चा बोलता है।

सर्वें की पहली मजिल—बाउँड्री फिर किश्तवार, तब मुरन्वा, खानापुरी, तनाजा, तसदीक श्रीर दफा तीन ।

जरीव की कड़ी, तख़्ती, राइटेगल, गुनियाँ, कम्पास आदि ले कर आमीन लोग अपने टडैलों के साथ घरती के चप्पे-चप्पे पर घूम रहे हैं। जरीब की कड़ी खनखनाती हुई सरक रही है—खन-खन-खन।!

सर्वे के श्रमीन साहब का कहना है — "यदि किसी 'प्लाट' पर एक कौश्रा त्रा कर कह दें कि जमीन मैने जोती-बोयी है, तो उसका नाम लिखने को हम मजबूर हैं। यही कानून है। यह मत समभो कि 'बौडोरी' बॉध रहा हूँ "

मैंने शशाक को पत्र का जवाब दिया है—''शशाक ! यह मत समको कि 'बौंडोरी' बॉध रहा हूँ । चार महीने हो रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होते देख रहा हूँ । ... अब इस अचल को क्या करूँ कि 'जादू-टोना' मारे जा रहा है । मै बहुत करीब से देख रहा हूँ इस उथल-पुथल को । धरती पर आकाश की परी उतरती है, होले-होले ! हरसिंगार की डालियों से जरा-सी चुनरी उलकी, मृदु कटके से जो फूल करे, शरद की चॉदनी मे भीगी घरती पर पड़ते-करते हरसिंगार के 'परस' की ख़बर मुक्ते हो जाती है । युगो से पद-दिलत, शोषित, मुक्खड़ भूमिहीनों की टोली—यहाँ हर टोले मे, दिन-रात आशा-अशशका तथा सदेह-विश्वास की जिन 'सम-विषम' तालों पर नाचती है, उन्हें न सुन् ?...क्या कहता है—हमारा प्रतिष्ठित मित्र ? कान बंद कर लूँ ?.

घरती में कान लगा कर दिन-गत सुनता हूं ! क्या सुनता हूँ, नहीं सुनना चाहते तुम, न सुनो । बहरा कैसे हो जाऊँ मित्र...। ज़िले भर मे किसानों त्रौर बेजमीनों में महाभारत छिड़ा हुत्रा है। दुखरन साह मेरे पड़ोस में रहते हैं, छोटी दुकान है। पचास बीघे जमीन है। भोगने वाला कोई नहीं।....उसने सोचा या—'भू-दान' में दो बीघे जमीन 'दान' देने से त्राइतालीस बीघे तो बच जायँगे। हजार बीघे वाला भी एक इच जमीन छोड़ने को राजी नहीं...'बोर' मत होना दोस्त। त्राजीब जिला है यह।"

मगर, श्रमीन साहब कहते हैं, 'श्रसल चीज है बाउँड्री। श्रमी जिसका नाम दर्ज हो गया समभ्मो, पत्थर पर रेखा पड़ गयी।' इसीलिए जमीन वाले श्रीर वे-जमीन—सभी उन्हें हमेशा घेरे रहते हैं। न जाने कब कोई कौश्रा उड़ कर श्राये श्रीर तनाजा दे दे जमीन में।

'तनाजा सर्वे की एक मजिल है !

तनाजे का फैसला क्रान्त्गो साहब करेंगे। इनको बहुत 'पावर' है। सभी अभीन और सुपरवाइजर इनके 'ग्रंडर' में रहते हैं।...पॉच महीने तक 'तनाजा' फैसला होगा ! सबों ने पाट बेच कर पैसे जमा कर रखे हैं, क्या जाने कब रूपये की ज़रूरत पड़ जाय...! दिन-रात कचहरी लगी रहती है कान्त्गो साहब की। कान्त्गों के 'चपरासी जी' को इलाके के बड़े-से-बड़े ज़ मीन वाले हाथ उठा कर — 'जयहिंद' करते हैं— 'जयहिंद चपरासी जी! कहिए, कान्त्गो साहब को 'चावल' पसद आया ? असली बासमती चावल है, अपने खर्च के लिए घर में था।.. जी-जी-हाँ। घी आज आ जायेगा।''

कचहरी लगी रहती है—देशसेवको की। काग्रेसी, समाजवादी, कम्यूनिस्ट सभी पार्टा वालों ने ऋपने बाहरी 'वरकर' मॅगाये हैं। गॉव के 'वरकरां' की बात उनके ऋपने परिवार के ही ऋन्य सदस्य नहीं मानते।.. ऋपना-ऋपना भाग्य! ऋपना-ऋपना हिस्सा!

बहुत से 'वरकरों' का ट्रायल होने वाला है ! सेवको की सेवाओं की परख हो रही है ।

सभी पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क हैं, सचेष्ट हैं। बॅटाईदारी करने वालों के नाम पर्चा दिलवाने का व्यापार बड़ा टेढ़ा है!

चौहद्दी के गवाहों की गवाही बड़ी पुख्ता समभी जाती है—कानूनगों के सामने ।... प्लाट नम्बर ४७२ ! इसके उत्तर कौन है ४७१ में १ जीत् हजरा, १ क्यों जी जीत् हजरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जमीन के दक्खिन किसकी. जमीन है १ रेखा गणित के सहारे बात आसानी से समभी-समभायी जा सकती है।... क्योंकि, प्लाट नम्बर ४७२

का 'तनाजा' जॉच कर रहे हैं हाकिम । ४७२ पर दो दो दावे हैं। जमीन मालिक मोती मिसर और बँटाई दार सुखानू राउत के अलावा और भी दो बँटैयादारों के दावे हैं। सबो के दावे हैं कि वे ही असल बँटैयादार हैं।. ४७२ के उत्तर ४७१ में जीतू हजरा के बार का नाम पुराने कागजात में दर्ज है—कायमी बँटाईदार की सूरत से। एक पार्टी ने उसको गवाह बनाया है। दूसरी पार्टी वाला कागज़ पेश 'करता है—'हुजूर माय-बाप। देखा जाय। जीतू हजारा के बाप ने अंगूठे का निशान लगा कर पचीस साल पहले 'सुपुर्दी' लिख कर दी है, इस जमीन पर हमारा या हमारे वारिसान का कोई हक नही रहेगा।' .रेखागिएत के द्वारा ही यह साबित होता है कि अत्येक प्लाट पर पाँच-पाँच आधीदारों के कराड़े हैं। . व्यक्ति-व्यक्ति की लड़ाई है।...कानूनगो साहब सुक्करा कर पार्टी वरकरों की अरेर देखते है—'अप लोग तो जनता के नेता हैं। ..देखिए, कितना कक्ष का काम है। मैं किसे सच मानूँ।"

जमीनवाले फर्जी बॅटैयादार खड़ा कर रहे हैं।...जमीन बचाने के लिए वे हर तरह के क्रकर्म कर सकते हैं।

"मगर फर्ज़ी बंटैयादारों की सख्या जोड़ कर देखिए बहुमत ही फर्ज़ी...।" कानूनगों साहब बिच्छू की तरह डक मार कर हॅसते हैं, दुष्ट हॅसी! सभी पार्टी वालों पर उनके विरोधी दल का इल्जाम है...अपनी किसान सभा के मेम्बरों को ग़ैरवाजिब ढग से जमीन दिलाना चाहते हैं। गाँव में 'सपोट' शब्द खूब प्रचलित हो गया है।

"क्यों रामदेल ! तुमको तो दो-दो पार्टी वाले 'सपोट' करते हैं ।...पर्चा तुम्हीं को मिलेगा ।"..."अरे, नही माई। वड़ा 'इन्दरजाल' हो रहा है।... कानूनगो साहव की 'इसतिरी' का 'ममहर' रामलगन बाबू की ससुराल के बगल वाले गाँव में है। लगता है आखिर 'तरियाचिलत्तर' का 'खेला' करवायेंगे राम-लगन बाबू।"

किन्दु जुत्तो बाबू की बात निराली है। शासक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर्वे के समय उनकी कीमत श्रीर बढ़ रही है। बड़े लोगों की सेवा कभी निष्कल नहीं जाती। पाँच साल तक थाना कमेटी के नेता जी का बिस्तर योही नहीं दोया है.. जुत्तो बाबू ने।

"त्ररे, सोशलिस्ट, कौमनिस्ट को कौन पूछता है। जमीन लेनी है तो 'जव' बोलो द्वारो बाबू की !"

सभी धीरे-धीरे जान गये हैं, सोशालिस्ट और कम्यूनिस्ट पार्टी वाले जिनकी

मदद करेंगे, उन्हें जमीन हिंगिज नहीं मिल सकती, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, भी उठ कर श्रावे तब भी नहीं |.. इसमें कुछ मेद है ... जिसे सिर्फ जुत्तो बाबू ही जानते हैं | जुत्तो बाबू के चरण गहो... |

खेत-खिलहान, घाट-बाट, बाग-बगीचे, पोखर-महार...पर खनखनाती हुई जरीब की कड़ी घसीटी जा रही है...खन-खन-खन-खन-

- -नया नकशा बन रहा है !
- नया खाता, नया पर्चा.. जमीन के नये मालिक !

तनाजा के बाद तसदीक । तसदीक करने के लिए कानूनगो से ज्यादा 'पावर' वाले नये हाकिम साहब आये हैं। ए० एस० आरे० साहब। असिस्टेग्ट सर्वे आफ़िसर।...हर नया हाकिम नया एलान करता है।

"बाऊँड्री— तनाजा हम कुछ नहीं जानता है। हम फिर शुरू से जॉच करेगा।, यही सरकुलर श्राया है। नया सरकुलर।"

- छै महीने में ही गाँव का बच्चा-बच्चा पक्की गवाही देना सीख गया है।
- छै महीने में ही गाँव एकदम बदल गया है। बाप-बेटे में, माई-माई में, अपने हक को लेकर ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई।... अबीब-अबीब घटनाएँ घटती हैं। सरबन बाबू की ही बात लीजिए...। सरबन बाबू इलाके के नामी गरामी आदमी हैं। गाँव में अब भी काफी प्रतिष्ठा है। जवार भर की पचायतों में जाते हैं।

हाल में ही काशी जी से 'शिवलिंग' मंगवा कर स्थापना करवायी। पुण्य का महा लहरा रहा है आसमान में, शिवाले के ऊपर। उनके छोटे माई लाल चन बाबू को किसी ने बताया कि सभी पन्तें पर सरबन बाबू अपने लड़कों के नाम या स्त्री का नाम चढ़वा रहे हैं। लालचन बाबू का नाम कहीं भी नहीं—एक 'प्लाट' पर भी नहीं। जिन पन्तें पर सरबन बाबू का नाम चढ़ा है, सरबन बाबू के साथ. 'वगैरा' भी नहीं है जो कभी लालचन बाबू दावा कर सकें.। लालचन बाबू पढ़े-लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ १ इतनी सी बात भी उनकी समफ में नहीं आयेगी १ उनके वकील साहब ने फीस ले कर सलाह दी है—"आप को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं (आगे बढ़ने का मतलब यहाँ कोर्ट-कचहरी करने से हैं)...बड़े माई को आगे बढ़ने दीजिए।"

लालचन बाबू ने दूसरे ही दिन 'मारे लाठी के' सिर फोड़ कर, सरबन बाबू को यानी त्रपने बड़े भाई साहब को आगो बढ़ा दिया है।

बड़े बड़े इज्ज़तदारों की हवेली में बद-वूँघटों में छिपी बेबा श्रौरतें पर्दे को

चीर कर श्रागे बढ़ श्रायी हैं। श्रपने नाबालिग वश्रधरों की उँगलियाँ पकड़े खड़ी हैं—"हुज़र! माय बाप देखा जाय, 'निसाफ' किया जाय हुज़र! खाते में कही भी इस लड़के का नाम नही। इसका बाप कमाते-कमाते मर गया। कोल्हू के बैल की तरह सारी जिन्दगी खटते-खटते बीती।... भगवान श्रापको 'जश्र' देंगे। नाम लिखा जाय हुजूर।"

सुना है, सरबन बाबू ने भरी कचहरी में कह दिया है।...ईमान-धरम खा कर उन्होंने कह दिया है—''लालचन मेरा कोई नही !''

काले जों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी छोड कर गाँव दौड़े आये हैं।... बाप का भी भरोसा नहीं। छोटे को प्राणों से बढ़ कर प्यार करते हैं। छोटे के नाम से भी सभी उपजाऊ जमीनें लिखवा दे सकते हैं। कोई भरोसा नहीं किसी का।

.. खट-खट, खट-खट !

गॉव की 'ऋलीगली,' ऋगवार-पिछ्नवाड़ की ऋोर निकलने वाली पग-डडियाँ बद की जा रही हैं।...डर है, नक्शा बन जाने का। खेत के बीचों-बीच 'पगडडी' यदि 'नक्शे' में दर्ज हो गयी तो हो खुकी खेती!

श्रांधी चल रही है। दो साल तक लगातार चलेगी यह श्रांधी। बाउँड्री से तसदीक तक—एक साल, दफा १०३ से १०६ तक दूसरे साल!

दीवानी-कचहरियों में बेदखली, फसलजन्ती, टायटिल-सूट का बजार गर्म है। टलुवे वकीलों को भी दस रुपये रोज की श्रामदनी होने लगी है।...

, मेरी 'पालट्री' ?... एक खेवे के चूजो को पख लग गये हैं। गैंबी कल घायल हो गया है। लेगहार्न जाति के नौजवान मुर्ग जुम्मन ने घायल कर दिया है उसे बुरी तरह...। भगवान न करे मेरे ग़ैंबी को कुछ हो जाय। ग़ैंबी रह-रह कर पाखे फड़फड़ाता है। श्रमह्य वेदना से उसकी श्रांखो की श्रारक पुतलियाँ काँपती हैं। जुम्मन की श्रावाज सुन कर उठने की चेष्टा करता है। खोल दूं तो मर-मिटे श्रमी।

बहुत बुरा स्वप्न देख कर उठा—जनवरी ५५ की पहली तारीख को। मोर का सपना, कहते हैं—सत्य होता है!

् हजारों सेमल के पेड़ो को कटते हुए देखा है--सपने मे ! फूलों से भरी पेड़ की डालियाँ छिन्न-भिन्न हो कर इघर-उधर बिखरी हुई...।

.. ची 'उन्बाद' हो गया है।....तबीयत भारी रहती है।

#### ४०१ • एकतव्य के नोट्स • फ्राश्वरनाथ रेखु

भगवान मला करे 'बैकवार्ड श्रीर शिड्यूल्ड कॉस्ट' टोले के नौजवानों का! नाटक स्टेज करेंगे । [श्रॅंग्रेजी नामकरण स्वय 'बैकवार्ड श्रीर शिड्यूल्ड कास्ट' के नौजवानों ने किया है। तीन साल पहले तक 'गंगोला' जाति के 'लीडर' लोग श्रपने च्नित्व के प्रमाण में बहुत लम्बे-लम्बे माषण देते थे। नाम के श्रंत में 'सिंह' जोड़ते थे। सरकार 'बैकवार्ड' श्रीर 'शिड्यूल्ड कॉस्ट' के लड़कों को स्कालरिशप देने लगी है, सरकारी नौकरियों में 'सीटे' रिजर्व रखती है।...मुरली सिंह जी सवर्ण हिन्दू हैं। सुनते हैं—उनके लड़के ने श्रपने को 'श्रनस्चित जाति' की संतान बता कर, स्कालरिशप 'मीट' लिया है। साठ रुपये प्रति-मास।]

इस 'महाभारत' के बीच इन नौजवानों के उत्साह को देख कर मन प्रसन्न हो गया। नाटक खेल रहे हैं।

दिलतवर्ग को हर तरह से मिर्दित कर के रखा गया था ऋव तक। नाटक मडली के लिए प्रत्येक वर्ष खिलहान पर चदा काट लेते हैं—मालिक लोग। लेकिन, कमी भी द्वारपाल, सैनिक, ऋथवा दूत का पार्ट छोड़कर ऋच्छा पार्ट... माने 'हीरो' का पार्ट नहीं दिया सवर्ण टोली के लोगों ने।

इस बार उन लोगों ने नाटक खेलने की तैयारी की है। पिछले साल गाँव के नाटककार श्री प्रेमकुमार 'दीवाना' जी ने एक नाटक लिखा। नाटक मडली के एक-एक सदस्य को उन्होंने सुनाया-समस्ताया, मगर लोगों ने पसन्द नहीं किया।

दिलत वर्ग के नौजवों ने 'दीवाना' जी के नाटक को काफी पसन्द किया है। नाटक का नाम है 'प्यार का बाजार'।

दीवाना जी ने नाटक की रचना ख़ास कर गाँव की नाटक 'मड़ लियों के लिए की हैं। दीवाना जी की बात विचार करके देखने की हैं। नाटक मड़ ली के लिए सभी चन्दा देते हैं। श्रीर नाटक में राजा, राजा का बेटा, पुरोहित, मन्त्री श्रादि जितने भी श्रुच्छे पार्ट होते हैं, ऊँची जाति वालों को दिये जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों को 'जो श्राज्ञा' वाला पार्ट दे कर टरका दिया जाता है।...कहेंगे—नाटक में जितना पार्ट लिखा है, उससे ज्यादा लोगों को कैसे दिया जाय। मला, शहर के नाटक लिखने वालों को क्या मालूम कि गाँव में कितने लोग-योंही बिना पार्ट के रह जाते हैं। 'यार का बाजार' में तीस हीरों हैं। श्रीरत का पार्ट कोई लेना नहीं चाहता इसलिए एक घूँघट वाली हिरोइन की व्यवस्था की गयी हैं—किताब में।...गाँव में गाँव के नाटककार का नाटक नहीं स्टेज करते.....देश का कल्यान करने चले हैं।

- —इसके बाद 'प्यार के बाज़ार' ने एक 'विराट व्यापार' का रूप धारण कर लिया।
- —दिलत नाटक समाज वाले जब सवर्ण टोली से 'पर्दा-पोशाक' लेकर चले गये तो मालूम हुआ कि अब वे 'पर्दा पोशाक' लौटा कर नहीं देंगे ।...पचीस साल से चन्दा लिया जा रहा है। मगर कभी 'हीरो' का पार्ट नहीं मिला।... छित्तन बाबू ने पुस्तकालय को 'हथिया' लिया। बिक् बाबू सरकारी रेडियो बजाते हैं—अपनी कोटरी में ..पर्दा-पोशाक पर दिलत नाटक समाज का कब्जा होना जायज है।
  - -देखना है कौन माँगने आता है पर्दा पोशाक !
  - -एक मूँछ भी नहीं मिलेगी !!

किन्तु, सवर्ण टोली पर जाहिरा इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। नाटक शुरू होने के दो घंटा पहले सवर्ण टोली के लोग भी पहुँचे। सबौं ने मिल कर स्टेज की तारीफ की, सजावट को सराहा।

टोले में एक अभूतपूर्व आनन्द की लहरे आयी हुई थीं। पहली बार इस टोले में स्टेज बना था।...

सवर्ण टोली वालों ने ऋपनी गलती मान ली। मन्त्री जी बोले---

- -"नाटक ही करना था तो मिल-ज़ल कर करते।"
- -- "दूर-दूर से लोग देखने त्राये हैं। क्या कहेंगे लोग <sup>१</sup>"
- -- "त्ररे भाई जमीन की लड़ाई जमीन पर, गाँव की लड़ाई गाँव में। नाटक मंडली में फूट होने से तो दुनिया हँसेगी।"
- -- "परानपुर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्यारे भाइयो।"

'दीवना' जी को समका दिया गया कि नाटक मडली ने उनकी किताब को अस्वीकृत करके मारी भूल की है। किन्तु यह बात भी ठीक है कि 'दूसरे छीन' में सशोधन की आवश्यकता है। सशोधन करतें ही नाटक चमक उठेगा। दीवाना जी ने उत्साह से हाथ फेकते हुए कहा—"यह तो मेरे लिए बाये हाथ का खेल है। पाँच मिनट में कर सकता हूँ—संशोधन।" सर्व-सम्मति से यह सशोधन मी स्वीकृत हो गया कि सवर्ष और दलित दोनों टोले के लोग मिल-जुल कर नाटक खेलेंगे। सवर्ष टोली वाले सिर्फ संशोधित 'सीन' में उतरेंगे, दलित टोले के एक मी हीरो को 'ड्राप' नहीं किया जायमा।

हारमोनियम मास्टर ने जब 'मार कटारी मिर जाना'--बजाना शुरू किया

#### ४०३ • एकतव्य के नोट्स • फग्गीश्वरनाथ रेखु

तो किसी को भी होशा नहीं रहा। दर्शकों ने तालियाँ बजा कर पर्दा उठाने की उत्कठा प्रकट की।

पर्दा उठा। प्रथम दृश्य में नाटककार—'दीवाना' जी ने पन्द्रह मिनट भाषण दे कर प्रमाणित कर दिया कि सिर्फ नाटकों से ही ग्राम-सुधार सम्भव है। शर्त यह है कि गाँव में —गाँव के योग्य ही नाटक खेले जाय। गाँव मे बढ़ती हुई कहुता नाटक से ही दूर हो सकती है, कुछ च्रेण पूर्व की घटना द्वारा, प्रत्यच्व प्रमाणित करने के बाद इगलेंड, अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों के नाटकों पर भी प्रकाश डालने में काफी समय लग गया।

दूसरे ही सीन में ( सशोधित सीन में ) सवर्ण टोली के बीसों कलाकारों को एक ही साथ उतरना था।

सब से पहले एक न्याक्ति हाथ में तलवार ले कर स्टेज पर आया।... 'दीवाना' जी पर्दे की आड़ में जोर-जोर से 'प्राम्पडटिंग' कर रहे थे। किन्तु उस 'हीरो' ने श्रपने 'डॉयलग' मे पुकारा—'साथियो । तैयार हो १"

- —- त्रन्दर से सम्मिलित त्रावाज त्रायी—"हम तैयार हैं।"
- —हुक्म हुन्त्रा—"एक-एक कर प्रवेश करो !"

बीसों कलाकार, किस्म-किस्म की पोशाके श्रीर हथियार से लैस हो कर श्राये। श्राठ-दस्य 'नायकों' के सिर पर बक्से भी लदे थे। दीवाना जी दौड़ कर स्टेज पर श्राये। उन्होंने कुछ कहने की चेष्टा की।

प्रथम 'हीरो' ने हुक्म दिया—''इस व्यक्ति को क्रैंद कर लो।'' 'दीवाना' जी को सबों ने घेर लिया। उन्होंने बहुत हाथ-पैर मारने की चेष्टा की। इस घर-भाग श्रोर घर-एकड़ से समवेत दर्शक मडली बेहद ख़ुश हुई श्रोर तालियों से इस सशोधित सीन का स्वागत किया गया। हारमोनियम मास्टर साहब ने लड़ाई वाली धुन छेड़ दी। 'हीरो' श्राखिरी डॉयलग बोला—''निकल पड़ो।'' बीसों 'हीरो' सारे साज्ञो-सामान तथा पोशाक के साथ दर्शकों के बीच उतर पड़े। दो नायकों ने 'नाटककार' जी को कवे पर बेबस करके लटका लिया था। प्रथम हीरों ने दलित टोले के 'पचायती पेट्रोमैक्स' को झागे बढ़ा कर गुल कर दिया।...भीषण कलरब श्रोर कोलाहल में किसी की समक्त में कोई बात नहीं श्रायी कि क्या हसा है

- कहते हैं, टॅगे हुए पर्दें की डोरी तक वे काट कर ले गये !
- बारह-तेरह व्यक्ति बाँस के खँरोच से वायल हुए।

#### ४०४ 👓 संकेत

—थाने मे खबर दी गयी है। डकैती का ऋभियोग लगाकर नालिश की गयी है।

सब हॅसते हैं।...मैं हॅसने के 'मूड' मे नहीं हूँ। पचायती-पेट्रोमेक्स गुल हो जाय—यह हॅसने की बात नहीं।

गैबी कल मर गया।

जुम्मन उसकी लाश के पास घटो चुपचाप खड़ा रहा।

--- पशु-पत्ती को भी शोक होता है क्या ?

बेकार की बातो मे ऋपना दिमाग खराब करूँ, पागल हो जाऊँ शौक से— यह मेरी व्यक्ति गत स्वाधीनता है! हमारी ह्यूमन-डिगनिटी है!

["एकहन्य के नोट्स" के उपर्युक्त तीन श्रसंतरन खंडों को एक साथ किसी मासिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। 'कथा-साहित्य को ऐसी स्थूल चीजों की श्रावश्यतता नहीं' सम्पादकीय 'नोट' के साथ !

• किन्तु, सामाजिक्ज्ञान के एक प्रोफ़ेसर साहब इसके छेखक एकजन्य से अस्पताल में मिलने आये। सम्पादक जी से बाते करते समय प्रोफ़ेसर साहब ने 'विछेज सर्वें' पर थोड़ा प्रकाश डाला।...फोहड स्टडी, इक्लोजिक्ल स्टडी, स्टेटिक तथा पेराडॉक्स आदि शब्दों से प्रयुक्त वक्तव्य के द्वारा 'एकलन्य के नोट्स' की आवश्यकता बतलायी।...'पोथा' उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है!

मे बाहर कुिंधेयों पर बैठे हैं, एक प्रकार का छुिं हियों कासा वातावरन है किसी को कहीं भी पहुँचने की जल्दी नहीं है। अपने को न रोक सकने के कारण में टेक्सी वाले से ही बाते करने लगता हूँ। उसे अपनी मनःस्थिति का एक आभास देना चाहता हूँ, जिससे वह यह न समसे कि वह किसी साधारण व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाये हुए है। परन्तु मेरी बातों से वह प्रभावित नहीं जान पड़ता। वह चुपचाप बैठा कभी गाड़ी की रफ़्तार तेज करता है और कभी ब्रेक लगाता है। मैं उसका चेहरा सामने लगे शिशे में देख रहा हूँ बुक्ता-बुक्ता सा अप्रेड़ उम्र का एक चेहरा .....

दिन की हल्की-हल्की घूप में मै सेन के ऊपर फुटपाथ पर चला जा रहा हूँ। कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। जब कभी पुरानी किताबों के किसी स्टाल पर कोई दिलचस्प किताब दिखायी देती है तो च्राप्मर के लिए ठिठक जाता हूँ। बुलीवार 'सा मिशल' की नुक्कड़ पर मुझ जाता हूँ। सोचता हूँ कि थोड़ी दूर आगे जाकर 'काफे द्यूपो' मे बैठूंगा और काफी या बीयर पिऊँगा। यूनिवर्सिटी खुलने मे अभी कुछ दिन बाकी हैं अतः सड़क पर अधिक छात्र नहीं दिखायी देते, ट्रिस्टो की टोलिया कन्घों पर केमरे लटकाये, नयी-नयी भाषाओं मे बाते करती दिखायी देती हैं। मैं 'द्यूपो' मे बैठकर एक बीयर लाने के लिए कहता हूँ। क्योंकि बीयर जल्दी ख़त्म नहीं होगी। कैफे के सामने पेड़ की छाया के नीचे बैठी भारी भरकम शरीर वाली स्त्री अख़बार बेच रही है, कुछ लोग च्या भर के लिए ठिठक कर पेड़ के तने पर बंधे अख़बारों की हेडलाइन्स पढ़ लेते हैं। और वह स्त्री क्रोध और खीफ से ऐसे लोगों को घूने लगती है।

'द्यूपों' में फ्रांसीसियों के अलावा अफ्रीकन, अलजीरियन, वियतनामी आदि ' भी काफी सख्या में बैठे हुए हैं, उन सब के साथ फ्रांसीसी लड़िकया हैं, जो कभी मुस्कुराती हैं, कभी खिलखिला कर हॅसती हैं और कभी अपने बैग से छोटा सा शीशा निकाल कर अपने ओठों को रंगने लगती हैं। कैफें के भीतर किसी ने रेकार्ड लगवा दिया और जाज़ का स्वर धीमा-धीमा बाहर तक पहुँच रहा है और फिर सड़क के कोलाहल में शुम होता जा रहा है। कभी-कभी किसी का बड़े जोर का हॅसने का स्वर गूँजने लगता है और च्या भर के लिए सब की नज़र उस दिशा कि ओर धूम जाती है। इस सड़क पर पेरिस के 'बोहिमियन' तरह-तरह के लिंबास पहने दिखायी देते हैं।

इल्की-इल्की, शरीर को गर्मी पहुँचाने वाली, इस धूप मे बैठ कर मुक्ते दिल्ली

का काफी हाउस याद आता है, जब कभी-कभी जनवरी की किसी सुबह मैं काफी पीने जाता था। वह सब कुछ कितना पीछे छूट गया है और यह च्ल्प भी उसी तरह अतीत की एक मीठी स्मृति बन जायेगा। जब कभी इस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं स्केच बनाने लगता हूं, एब्स्ट्रेक्ट स्केच—जिसमें मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता हूं और जिसे शायद केवल मैं ही समभ पाता हूं।

रजा मेरे पास आकर बैठ जाता है। हम दोनों बातें करने लगते हैं। उसे हिन्दुस्तान छोड़े लगभग छ वर्ष हो चुके हैं। मैं उसे उसके दोस्तों के हाल-चाल बताता हूं। वह मुक्ते समभाता है किस प्रकार अपनी जीविका कमाने के लिए उसे पेरिस में सबर्ष करना पडा।

त्रखबार बेचने वाली मोटी सी स्त्री की कर्कश चिल्लाहट कभी-कभी मेरे कानों में गूंच जाती है मै त्रपने सामने बैठी एक युवती की त्रोर देखता हूँ जिससे सटा एक त्रफ्रीकन व्यक्ति त्रपनी बॉह उसके गले में डाले हैं। वह युवती कभी-कभी मुस्करा कर त्रपने साथी के चेहरे की त्रोर देखने लगती है।

मैं दुबुत्रा श्रौर पोल के साथ 'द ब्लाश' पर रात का खाना खाने के बाद चला जा रहा हूँ। 'पिगाल' के पास पहुँच कर हमें सडक के दोनों श्रोर कितनी ही नाइट क्लाबें दिखायी देती हैं। यह स्थान ट्रिस्टों का सब से बड़ा श्राकर्षण है। श्रमरीका इगलेंड, लेटिन श्रमरीका, इटली श्रादि कितने ही देशों के श्रख्नवारों में इन नाइट क्लाबों के विज्ञापन छपते हैं, जिससे लोग पेरिस श्राने के लिए श्राकर्षित हों। दुनिया भर मे शायद कहीं भी ऐसी नाइट क्लाबें नहीं हैं, जहा नम स्त्रियों का नाच होता हो।

हम बाहर खड़े होकर अन्दर की दुनिया के फोटो देखने लगते हैं।
मस्ती, वासनाओं को उमारने वाले कलाहीन फोटो। लोगो का जमघट इन क्लबों
के बाहर खड़ा है। अधिकतर विदेशी दूरिस्ट हैं, जिन्होने बड़ी सावधानी से अपनी
कमाई मे से पेरिस यात्रा के लिए कुछ धन इकट्ठा किया होगा, जिसमें एक नाइट
क्लब का भी प्रोग्राम है और वे निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ उन्हें सब
से अधिक आनन्द आयेगा। इन क्लबो के एजेस्ट बाहर खड़े होकर लोगों को
तरह-तरह के लालच दिखा रहे हैं, अपने प्रोग्राम की विशेषता बता रहे हैं और
दावा करते हैं कि उनका प्रोग्राम सब से अधिक अश्लील और सेक्सी होगा। एक

शों के लिए १५ रुपये खर्चना हमारे लिए असम्भव था, अतः हम आगे 'पिगाल' की ओर बढ जाते है।

रास्ते मे दुबुआ बतलाता है कि किस प्रकार इन क्लबो के मालिक पेरिस के युवको को फ्रांस के दूसरे शहरों श्रीर गांवों में भेजते हैं, जिसमें वहाँ की मोली-भाली लड़िकया उनके प्रेम जाल में फॅस जायें श्रीर फिर उन्हें विवाह का लालच दे कर ये युवक उन्हें पेरिस ले श्राते हैं श्रीर क्लबों के मालिकों के हवाले कर देते हैं।

कैंफे भरे हुए हैं। जो नाइट क्लब का आनन्द नहीं उठा सकते, वे कैंफों में बैठे हुए हैं। ऊपर 'साकरीकर का गिरजा' विजली की रोशनी मे चमक रहा है। सामने 'मूलैं रूज' का ऊपर का लाल हिस्सा तुलूस लानेक के जीवन और कला का प्रतीक बना पुराने दिनों को याद कर रहा जान पड़ता है। हम 'मूलैं रूज' के सामने बने एक कैंफे मे बाहर टेरेस मे बैठ जाते हैं। पोल मार्तिनी पीती है, जाक बीयर और मे शानेज लाने के लिए कहता हूं। अगस्त के महीने की यह रात्रि अतीत के पन्नों मे खोती जा रही है।

'श्राईफल टावर' की चोटी—पेरिस का विस्तृत नगर रात्रि के धूमिल श्रधकार में हमारे पैरों तले बिखरा हुश्रा है, छोटी-छोटी जगमगाती रोशनियाँ श्रपना श्रस्तित्व भले ही प्रमाणित करती हो, परन्तु श्रधकार को चीरना उनके वश की बात नहीं है। मैं सब कुछ देखता हूँ, परन्तु फिर भी श्रपनी विजय पर मुफ्ते कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। किसी वस्तु को देखना एक बात है श्रीर उसे पा लेना दूसरी। मै यहाँ रात के ग्यारह बजे श्राया ही क्यों १ शायद श्रपना श्रकेलापन दूर करने के लिए, परन्तु यहाँ तो श्रीर भी श्रकेला महसूस कर रहा हूँ। बल खाती सेन नदी एक टेढ़ी-मेढ़ी काली रेखा की भाँति नगर के बीचोबीच उभरी जान पड़ती है, परन्तु उसके ऊपर बने श्रनगिनत पुलो की रोशनियाँ सेन को श्रधकार में विलीन हो जाने नहीं देतीं। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। मेरे पास खड़ा एक ब्रिटिश जोड़ा बहुत धीरे-धीरे बातें कर रहा है, मैं उनकी बाते सुनने का प्रयास करता हूँ, परन्तु मुफ्ते कुछ भी सुनायी नहीं देता।

फिर 'ब्राईफल टावर' की दूसरी मंजिल पर उतर कर मैं रेस्तराँ में बैठ जाता हूँ । सगीत की ध्विन मेरे कानों तक पहुँच रही हैं । लोग कॉफी, बीयर ब्रादि पी रहें हैं । इस रेस्तराँ में बैठ कर कुछ न कुछ पीना भी ट्रिस्टों के लिए ब्रावश्यक सा है, क्योंकि यह ऐरिस का सब से कॅचा रेस्तराँ हैं ।

#### ४०६ •• पेरिस के नोट्स • रामकुमार

मैं श्रपने बटुए में बड़े फ्रेंक्स गिन कर हिसाब लगाता हूँ कि पाँच हज़ार फ्रेक्स का जो मेरा साप्ताहिक बजट है, वह दो दिन पहले ख़त्म हो जायेगा। श्रगले दो दिनों में मुक्ते काफी किफायत करनी पड़ेगी। बीयर का गिलास सब से सस्ता है, श्रतः मैं वेटर से बीयर लाने के लिए कहता हूँ।

चार साल पुरानी स्मृतियाँ क्यों परछाइयों की माँति मेरे साथ-साथ चला करती हैं शबहुत कोशिश करने पर भी मैं अपने से उन्हें दूर नहीं कर पाता। वे सब सूरते मेरी श्रांखों के सामने घूमा करती हैं, जिनके साथ मैं ने पेरिस में कितने ही सुन्दर च्या बिताये थे। उनमें से अधिकाश श्रव पेरिस में नहीं हैं, उनके पते भी मुक्ते नहीं मालूम, नहीं तो श्रन्य ट्रिस्टों की माँति मैं भी 'नात्रे दाम' का एक 'पिक्चर पोस्टकार्ड' उन्हें अपना नाम लिख कर मेज देता। एक कार्ड मैंने 'डी' को लन्दन के एक पुराने पते पर मेजा था, परन्तु कुछ दिनों बाद वह पोस्ट श्राफिस की एक मोहर 'एड्रेसी नाट ट्रेसेबल' के साथ वापस लौट श्राया। फिर दूसरा कार्ड किसी को मेजने की हिम्मत नहीं पड़ी।

'ले लेत फासेज' के दफ्तर की सातवीं मिलल में एक परिचित से मिलने आया हूँ, जिससे दो महीने पहले हेल्सिकी में मुलाकात हुई थी। उसके कमरे में कुछ बाते करने के बाद हम दफ्तर के रेस्तरों में काफी पीते हैं। इस दफ्तर में मैंने कितने ही अमूल्य च्रण बिताये थे। तब मेरे कितने ही मित्र यहाँ काम करते थे और घटों हम कितता, साहित्य, चित्रकला और राजनीति के विषय में बाते किया करते थे। फास के कितने ही प्रसिद्ध और युवक लेखकों से यहाँ मैंने परिचय प्राप्त किया था या उन्हें देखा था। समय ने क्या-क्या बदल दिया है। जहा पहले १६५०-५१ में एक विश्व युद्ध के खतरे में फासीसी भयभीत हो रहे थे और खुले आम सड़कों पर लोग इस तरह बातें किया करते थे मानों कल ही इस युद्ध का बिगुल बजने लगेगा, परन्तु आज एक खुला वात्मवरण है, जहां लोग खुल कर साँस लेते हैं, युद्ध की कोई चर्चा नहीं होती। ६०० फासीसी सोवियत संघ का दौरा कर रहे हैं और इन दो देशों की दोस्ती की खबरे अफ़्रबारो में छुप रही हैं और पेरिस में आये सोवियत बेले के लिए महीना मर तक सारी सीटे बुक हो चुकी हैं। घुटन नहीं है, तनाव नहीं है, पेरिस के चौड़े बुलीवारो की मॉित मन के मार्ग भी फैल गये हैं।

पैरिस में कितनी महत्वपूर्ण सास्कृतिक घटनाएँ होती हैं—'पिकासो' की दो विशाल प्रदर्शनियाँ—जिनमें न्यूयार्क से सम्रहालयों तक के चित्र मंगाये गये हैं,

एक प्रदर्शनी में तीन महीनों में एक लाख लोग आ चुके हैं; बोनार के ५० चित्रों की प्रदर्शनी, फास-धारा के अनुयायिश्रों की कृतियाँ, हतालवी शिल्पकार मारीनों मारीनी को प्रदर्शनी, 'सिनिमा के सौ वर्ष' जिसमें सारा इतिहास दिखलाया गया है और छः घटों तक दुनिया भर की पुरानी और नयी फिल्में दिखायी जाती हैं, दस नये नाटक रोज थियेटरों में खेले जाते हैं, आपेरा, बेले और सगीत-समारोह भी लगभग प्रतिदिन होते हैं, एक महीना पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह हुआ था, जिसमें २२ देशों ने अपने नाटक दिखलाये थे आदि..। पेरिस यूरोप का सास्कृतिक केन्द्र बना हुआ है, जहाँ हजारों मील की दूरी पर स्थित देशों की कला देखी जा सकती है।

पतभाइ के दिन—सेन के किनारे-किनारे लगे ऊँचे पेड़ों की पत्तियाँ श्रौंग् पीली होती जा रही हैं। जब कभी तेज हवा चलती है तो कॉप कर सेन में डूब जाती हैं या फुटपाथ पर लोगो के पैरों तले कुचली जाती है। हवा में सर्दी की मात्रा घीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। गर्मियों का नीला स्वच्छ आकाश कभी-कभी बादलों से ढॅक जाता है। लोगो ने ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर दिये हैं। अक्तूबर का श्रारम्भ—पतभाइ का यौवन दिन पर दिन उभरता जा रहा है।

हम साकरीकर के करीब फैले एक रेस्तराँ में खाना खाते हैं। लोगो की चहल-पहल से सारा वातावरण बहुत जीवित सा जान पड़ता है। एक अधेड़ उम्र का पुरुष एकार्डियन बजा रहा है श्रीर बारी-बारी से हर मेज के पास जाता है। लोग कुळ फ्रेंक उसकी जेब में डाल देते हैं। चारों श्रोर खुला है। यहाँ सब रेस्तराँ बाहर मैदान मे पेड़ों की छाया में बने हुए हैं। दूर पेरिस की रोशनियाँ दिखायी दे रही हैं।

खाना खाने के बाद हम उस इलाके का चक्कर लगाते हैं। एक जमाना था जब यह स्थान पेरिस के चित्रकारों का केन्द्र था। श्रव नहीं है, लेकिन श्रव भी चित्रों से भरी कितनी ही गेलिरियाँ यहाँ स्थित हैं। हम कुछ गेलिरियों में जा कर चित्र देखते हैं, कुछ श्रमरीकन दूरिस्ट चित्रों का मोल-भाव कर रहे हैं। चित्रों की यहाँ उतनी ही उपयोगिता है जितनी की दुकान में सजी एक वस्तु की। चित्रों का व्यापार फास में पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापार है।

पुराने दो मजिले मकान श्रीर छोटी-छोटी 'सुवेनीर' की दुकानें। ये दुकानें दिन मे प्रायः बन्द सी रहती हैं श्रीर फिर श्राघी रात तक खुली रहती हैं, क्योंकि श्राघिकतर लोग यहाँ रात को ही श्राते हैं—पेरिस की 'नाइट लाइफ ' धामस कुक, श्रमेरिकन एक्सप्रेस श्रादि की लारियों मे दूरिस्टो को यहाँ की सैर करायी

जा रही है त्रौर गाइड तोते की भाँति इस इलाके का इतिहास बतला रहा है—त्रमुक मकान में त्रमुक चित्रकार रहता था, इस रेस्तराँ में 'कूलाँ' त्रार्टिस्ट त्रा कर बैटा करता था त्रौर चित्र बनाया करता था।

मै अर्केला घूम रहा हूँ । पैरो में एक अजीव सी शक्ति आ गयी है, जो मुक्ते घर नहीं लौटने देती। रात्रि के घटे चुपके-चुपके गहरे अधकार में खोते जा रहे हैं। सेन के ऊपर बने 'पौन नेफ' पर। खड़े हो कर मुक्ते अपनी परछाई नहीं दिखायी देती। 'प्लास द ला कोंकोर' की जगमगाती तेज रोशनियों में भी मैं अपना चेहरा नहीं देख पाता।

पेरिस में मेरी ऋतिम रात्रि ! कल दिन में हवाई जहाज पकड़ना है। सामान सब तैयार है, इसी से ऋाज रात सोने को तबीयत नहीं होती। वापस लौटने में डर सा लगता है। च्रस्प बीत रहे हैं, मै उन्हें बॉघ नहीं सकता, उसी से उनके बीतने की क्रिया को महसूस करते रहना चाहता हूँ।

सेन के किनारे एक बेच पर थक कर बैठ जाता हूँ। उस पार सड़क पर बिना किसी स्कावट के मोटरें श्रौर लारियाँ भागी जा रही है। मुक्त से थोड़ी दूर के श्रातर पर एक युवक श्रौर युवती एक दूसरे से लिपटे बैठे हैं। कमी-कमी जब तेज हवा चलती है तो ऊपर लगे पेड़ों की सूखी पत्तियाँ खड़खड़ाने लगती हैं।

मैं धीरे-धीरे ऊपर सड़क पर श्रा जाता हूँ, चीढ़ियों के रेलिंग का सहारा लिये एक स्त्री खड़ी है। एक बारगी मैं उसे देखता हूँ, वह मेरी श्रोर घूर रही है। उसे उम्मीद है कि मै रात्रि के इन श्रकेले च्यों में उसका साथ खरीदना चाहूँगा। मुक्ते कुछ न कहते देख कर वह निराश हो जाती है। बीतती हुई रात्रि के इस पहर में यदि श्रव वह किसी का साथ नहीं दे सकी तो शायद श्रगले दिन के खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। वह फिफ्फकते हुए दबे, निराशामय स्वर मे मुफ्ते पूछती है, "मुसयो, वू देजीरे—जक्वी लिब—" में एक बार मुड कर उसके चेहरे की श्रोर देखता हूँ। पास ही लगे बिजली के खम्बे का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा है। तिनक भारी शरीर, चेहरे पर पाउडर श्रीर कीम की पोताई चमक रही है, लाल रँगे श्रोंठ, हाथ में काला प्लास्टिक का बैग है। श्राशा में उसकी श्रांखें चमक रही हैं। मैं तेजी से श्रागे बढ़ जाता हूँ। मुक्ते उसके हॅसने की श्रावाज सुनायी देती है। पेरिस में मेरी श्रन्तिम रात्रि— रह-रह कर मेरे कानों में उसका स्वर गूंज रहा है "मुसयो, वू देजीरे?"

<sup>\*</sup>स्या त्राप की इच्छा है १ मैं खाली हूं।

'काफे द फ़्लोर' मे जगह मिलनी मुश्किल हैं। दो वर्ष पूर्व यह फ्रेच बुद्धि-जीवियों के मिलने का केन्द्र था। सात्र के अस्तित्ववादी अनुयायी भी यही आ कर बैठा करते थे, परन्तु आज भी दूरिस्ट समफते है कि यहाँ बैठ कर उन्हें फ्रेच इएटलेक्चुअल दिखायी देंगे और वे एक दूसरे की ओर देख कर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते है कि उनमे कौन से इएटलेक्चुअल है।

मैं भी थक कर काफे मे बैठ जाता हूँ। यह काफे ध्रुसारी रात खुला रहेगा। पतभड़ की रात! थोड़े दिन बाद इस तरह खुले में नहीं बैठा जायगा।

मै सेटीमेटल होता जा रहा हूँ, क्योंकि यह पेरिस की आख़िरी रात है। सामने बैठी एक स्त्री को देख कर पिकासो का चित्र 'एक्स्थीन पीने वाली' याद आता है।

दो...तीन चार पाँच. मैं उठ खड़ा होता हूँ, रात्रि का श्रधकार धुषला हो गया है। एक हल्की-हल्की धुष चारो श्रोर फैली हुई है। कूड़ा उठाने वाली लारियाँ तेजी से दौड़ रही हैं। मैं सेन के किनारे पहुँच जाता हूँ। मेरी श्रांखों में नींद नहीं हैं। सूर्य पहली साँसें ले रहा है। उसकी घुँघली किरणे नात्रदाम की ऊँची मीनारों को चमका रही हैं, श्राकाश का रग धीरे-धीरे बदल रहा है। फिर मकानों की चिमनियाँ श्रोर स्लेटी रग की छतें चमकने लगती हैं, फिर सेन पर अने पुल श्रोर सेन का जल उजला बनने लगता है। दिन शुरू होता है, एक नया दिन। मज़दूर जल्दी-जल्दी मेट्रो के दरवाजों से श्रन्दर घुस रहे हैं। पिछले दिन श्रोर रात की खबरें श्रखवारों की मुखियाँ बन कर सड़कों पर श्रा गयी हैं। मैं सेन के तट पर श्रा खड़ा हुआ हूँ—कुछ भिखारी पेड़ तले श्रव भी सो रहे हैं।

श्रनायास ही मेरे मुख से एपोलीनेर की कुछ लाइने निकल जाती हैं।

'श्रोर सितम्बर की रात धीरे धीरे भर गयी सेन नदी के पुलो पर लाल शोले बुंभ गये श्रोर जैसे ही तारे मुरमाये, दिन श्रनजाने खिल श्राया'

## संचयन

श्रद्भेय

### सत्य तो बहुत मिले

खोज में जब निकृत ही झाया सत्य तो बहुत मिले।

> कुछ नये कुछ पुराने मिले कुछ धपने कुछ बिराने मिले कुछ दिखाचे कुछ बहाने मिले कुछ धकड कुछ मुँह-सुराने मिले

कुद्र <mark>घुटे-मॅंजे सफ़ेदपोश</mark> मिले कुद्र द**ई**मारे ख़ानाबदोश मिले

> कुछ ने भुजाया कुछ ने डराया

कुछ ने परचाया

कुछ ने भरमाया

सत्य तो बहुत मिछे स्रोज में जब

निकल ही श्राया।

कुछ पड़े मिले कुछ खड़े मिले कुछ मड़े मिले कुछ सड़े मिले

#### ५१४ • संकेत

कुछ निखरे कुछ विखरे कुछ घुंधले कुछ सुधरे सब सत्य रहे। कहे, धनकहे।

खोज में जब निकत ही श्राया सत्य तो बहुत मिळे।

पर तुम नभ के तुम कि गुहा गह्वर के तुम मोम के तुम, पत्थर के तुम

तुम किसी देवता से नहीं निकले :
तुम मेरे साथ मेरे ही श्राँस् में गले
मेरे ही रक्त पर पले
श्रमुभव के दाह पर श्राण-क्षण उकसती
मेरी श्रशमित चिता पर
तुम मेरे ही साथ जले ।
तुम
तुम्हें तो
भस्म हो
मैंने फिर श्रपनी मसूत में पाया
श्रम जगीया ।
तभी तो पाया ।

स्त्रोंन में जब निकत्त ही आया सत्य तो बहुत मिके— एक ही पाया।

#### ५१५ •• बन्धन : मुक्ति • प्रयागनारायसा त्रिपाठी

### प्रयागनारायण त्रिपाठी

#### बन्धन : मुक्ति

हैं वही ये हाथ, जो कि पहली रात मेरे गर्म बॉठों को बहुत प्यारे करो थे। हैं वही ये उँगवियाँ. सींच दी थी जिन्होंने तट-रेख श्राज तक जो सिन्धु-मन घेरे हुए हैं। बीतती ही नहीं काजी रात ! कोड़ता ही नहीं शशि को राहु ! सूर्य को भी क्या प्रसेगा ? क्या न खोलेगी किरम कोई नयी अवरुद्ध मेरे द्वार ? व्यर्थ हैं ये यत्न ? ये क्षरा १ न्यर्थ जकडी मुटिठयाँ ? अर्थ क्या कुछ भी नहीं इस दर्द का ? हृदय से मेरे जिएट कर श्रो धरिश्री ! भ्रो प्रसविनी ! स्तब्ध क्यों है ? बोल ! वातायन समय का खोल ! माँक कर देखेँ कि आगत में कहीं तो मुक्ति (बनने को सुहागिन) पंथ मेरा हेरती है।

रमा सिंह

#### काई

अजब बदरग-सा फैजा, भरे यह जम गयी काई। किटन है सँभज कर चजना बडी फिजसन यहाँ श्रायी। हकी इसने नरम मिटी, पकी ईंटें, कड़े पत्थर— तरज जज को सतह पर भी विकृति की पर्त यह द्वायी।

#### समुद्र-फेन

बात सच है, सिन्धु को श्रव तक न कोई थाह पाया।
है न ग़ोताखोर जिसने द्वँद रत्नों को चुकाया।
है बहुत गहरा, बड़ा सम्पन्न, विस्तृत भी बहुत है
यह समुद्री-फेन छेकिन व्यग्य बन कर उभर श्राया।
थी कमी वह कीन, जिसने मथ दिया, जहरें उठायीं ?
एक छोटा प्रवन यह गहराइयों को नाप जाया।

शकुंत माथुर

#### शब्द-चित्र

दौब्ते रहे जब तक कहताये घोडे हैं, हके तो राह के रोड़े हैं, पहुँच सके अपनी मज़िल पर जी— ऐसे बहुत शोदे हैं।

#### ४१७ ●● कला ● श्रोप्रकाश

दिन हैं दो ही ख़ास !

एक—

जिस दिन घरा आकार!

दूसरा—

काल कवित हुए!

बाकी तो दौड़ रही जम्बी,
कहीं पड़े चित्त
कहीं उठ खड़े हुए!

यह जो एक कीज जीवन में जग गयी, इसका कारण— किसी का क्षोभ या किसी का घहसान था (जिन्दगी एकदम बदज गयी !)

> र्श्रोमकाश ●●

#### कला

स्वर्णश्रीत कान्तिमान रूप यह निहार कर न चौंकिए ! रक्ताभ चरणों में बिछ रहे सुनुपुरों की मनहर गूँज सुन न उलकिए ! छद-श्रजकार भरे श्रंग-प्रति-श्रग की डोजिए न सुषमा पर ! मैं—श्रापके समाज के कुमार कक्पना भरे किन की ही कला हूँ। छोज-होन स्वर, क्योंकि किन स्वयं स्त्रेण हैं, समाज स्वयं अवल है।

सेज पर कवपना के
टिके पद्पश्च मेरे,
न महीस्पर्श कभी किया!
कहाँ कठोर कंटकी घरा?
नपुस अभिसार को उठे
कहाँ सजीज चरण युग?

मुक्ते तो नेपथ्य में सिसक रही सितार के मृदु जयखंडों को ही बीनने का शौक है! कहाँ सुन सकती हूँ यथार्थ्य संघर्ष की भयावनी पुकार को।

मेरी रूपनिधि घपार है,
मैं केवल
सुन्दर ही सुन्दर हूँ ।
सहासुभूति, शस्त स्नेह, चेतना
नहीं यहाँ ।
रूपरेखा मात्र हूँ मैं, मोहक
रंगराग से खिची
देख जिसे, ठगा-सा ठिठक जाय मानव !

योग मेरा छे रहे रसिक जीवन-विवर्त्त में प्रसे

#### ५१९ • शरद • सुरेन्द्र कुमार दीक्षित

सर्वहारा वर्ग को
आन्त रखने के लिए '
यौवन तरंगकों से
स्निग्ध उत्तरीय निज
ठेठ इस वर्ग की
गर्म नसें,
फूल रहा साँस और टूट रही वैतना ,
बेहोश करने के लिए
रहती हूँ दुलाती, मैं
कला हूँ इस समाज की !

## सुरेन्द्र कुमार दीक्षित

#### शरद

उतर चुकी है साँक क्वाँर की
केतों-खिविहानों पर भी श्रव
श्राँधियारे की जम्बी झाँहों में दूवा सारा गाँव पड़ा है।
रक्त-स्वर्ण पाडवंभूमि पर
मन्दिर का सिजहुत—
जिसका ऊँचा शिखर विधा है महाश्रून्य के श्रन्तस्तल में।
चब्रतरे पर खाया-इतियाँ
श्रीर पास के बढ़े ताल के पके हुए निर्मल पानी में
वोल दिवे रग श्रासमान ने।
सुरध कुई खेलती सपने।
तटवर्ती पीपल का मर्मर
विहर्गों का रव
सुना सोरियाँ स्नेपन को गुँजा रहा है।

#### ५२० • संकेत

इधर, दूसरी और, दूर तक खेत अस के ( सजे-सजाये कटे बराबर ) मेहों पर जहराती घासें जिन्हें श्रोस से सींचेगी यह रात शरद् की। पेडों के पीछे. ईशान कोण से श्रभी उठेगा. सोने-पानी चढ़ा हुम्रा चाँदी का गोला फिर चमकेंगे--इस मन्दिर के कलश-पताका, बद्दे ताल का चूंधला दर्पण, हरियाली-धोये पीपन के चिकने पत्ते । खिल जार्येंगे दश्य-खेत, कोपदे, बाग, बन । निकलेगी फिर प्रकृति नहा कर, सवन तिमिर के नीछे जब से श्रीर करेगी श्रग प्रसाधन कुद, काँस औं हरसिंगार से खिला जन्हाई के रेशम-पर्दी के पीछे।

श्रीहरि

#### समीधि

भींचे कों ठ भींच जीं काँखें मन के भीतर-भीतर ही जब दूर गये वे एक-एक कर, बिखर-विखर कर मोतो, झाँसू, फूज, सितारे, साथी कृदम-कृदम, क्षण-क्षण के,

#### ५२१ • चुनौती • गोपाल कृष्ण कौल

तन के, मन के, स्नेपन के,
सभी खिलौने फूट गये वे,
तुम ने खोदा गढ़ा श्रतल तक, दफ़न कर दिया।
जाश्रो, खारे जल ही के हों फूल,
मगर तुम फूल चढ़ाश्रो—
लिये गन्ध साँसो की, दीपशिखा प्राणों की।
चुसे, जले, मसले, कुचले, या
जल्मी-कोढ़ी जो भी हों थे,
श्राखिर, ये श्ररमान तुम्हारे है,
यह उनकी ही समाधि है।

## गोपाल कृष्ण कौल

#### चुनौता

मेरे जन्म पर—
सोहर नहीं, शोक गीत गाये तुमने,
जैसे सूखे में श्राँस् के श्रवतार से
बहने से ढरता हो रेगिस्तान—
श्रपनी ही गोद मे प्रगटी रस-धार से
जो केवल बहाती नहीं, प्यास भी बुमाती हैं
कुछ देर को ही सही
जलन तो मिटाती है।
जब मैं बढ़ने लगा
तुमने नफ़रत की—
जैसे कँटीली रियासत में
गुलाब को पनपते देख

बोली हो रोमांचित नागफनी— 'इस विजातीय पौधे के काँटे तो श्रपने है, किन्तु जो कुछ रंगीन श्रौर खुशबूदार वह सब बेकार • काँटों के नुकीछे जीवन का तिरस्कार !

जब मैं फला और फैला, तुमने तब प्रहार किया। कभी जहर दिया, सुली चढ़ाया कभी, कभी गोलियों से वार किया। इस तरह तुमने मुक्ते मारा बार-बार छेकिन सक्ते हर बार मौत ने जिन्दगी का दिया नया उपहार । इस लिए मैं श्राज भी ज़िन्दा हूँ--में बुद्ध हूँ, ईसा हूं, गांधी हूं, क्योंकि मैं इंसान हैं। तुम्हारे हाथ में आज भी ज़हर है, क्रॉस है, भरी पिस्तील है। क्यों. मिलता नहीं अब क्या कोई नया शिकार ? यह तो है ज्यक्ति की स्वतत्रता का अधिकार, छोड़ो न इसको, प्रयोग करो, करो प्रहार !

श्रोंकारनाथ श्रीवास्तव

सीटी

किसने यह सीटी दी ? बोत उठा अंधकार — कैसा यह सीत्कार ?

#### **५२३ ●● सोटी ● श्रोंकारनाथ श्रीवास्तव**

कमरे के पीछे से नाने किसने सीटी-सी दी है बाहर की पतौं को चीर कर माड़ों-मखाडों को, खिडकी-दरवाज़ों को सारे अवरोधों को तीर के समान भेद सीधी, विजकुत सीधी सीटी की तीखी आवाज यहाँ आयी है। बाहर की भरती पर साँप सोटते हैं, इवा सुस्त चलती है उसमें केंचुल है, जो मुक्त को छू छेगी उफ़— खिड्की के बाहर यह अंधकार बैठा है कालानाग फन पसार मुक्तको खा जायेगा, ऐसे में बाहर निकलूँ देखूँ--किसने यह सीटी दी ? नहीं, नहीं, कितना हर जगता है सीटी उफ़, वह सीटी जनती जा तिल-तिल कर, गल-गल कर जनती जा देख रही है तू--वह बैठा है फन पसार वह खिड्की-वह खिडकी के बाहर श्रधकार, श्रधकार, श्रंधकार ! जलती जा किल-फिल कर, हिल-हिल कर जवती जा निरी मोमबत्ती, तो क्या,

यह सब मैं तेरा
तुमको कुछ भी मेरा अगर ध्यान है तो तू
जजती जा।
तेरी भयकम्प शिखा
के रिक्तम शीर्ण विन्दु पर बसा सबेरा
वह मेरा है
मेरे इस कॉपते सबेरे का भार जिये
जजती जा।

श्राने दे,
उसको श्रा जाने दे
उसको — जो सब मा है
वह — जो बहुतेरा है
थोड़े इस मेरे से
बहुत बड़ा घेरा है
मेरी — हाँ मेरी इस दुनिया का
वह जो सबसे विशाज घेरा है
बाहर का हो कर मी,
उसको श्रा जाने दे।
वह जो प्रव में उगने वाला
विश्व का सबेरा है
उसको श्रा जाने दे!

इस हरे सबेरे से उस बड़े सबेरे तक जनती जा। सीटी, उफ़्वह सीटी. जनती जा। बाहर जाने क्या है जनती जा।

### ५२५ ● पिछले प**ह्र** ● राजेन्द्र माशुर

इस डर से मरूँ नहीं ये पत भी जी डालूँ जनती जा। जी डालूँ उस वहें सबेरे तक बाहर की राहें जब सर्पिन गतिमय होंगी बीते अनुभव की जब केंचुन सरकाती-सी मंद, हवा मुक्को छू कर वह जायेगी। नीछे, जहरीछे जन के अन्दर ख़िपे नाग के फन पर लीनाधर जब अगिंग रूपों में मृत्यनीन, नहरों के अपर की शोभा सरसायेंगे बॉसुरी बनायेंगे।

## राजेन्द्र माथुर

#### पिछले पहर

पिछ्की रात मैं जग गया ।
एक मनहूस कुता
चारपाई के चारो श्रोर
मूँक-मूँक दौड़ रहा था,
एक मनहूस हवा
खड़ी थी,
चार मनहूस मन्द्रर
श्रुष्टे सींचने के किए

#### ५२६ • संकेत

खून साँग रहे.थे ; चाँद की चाँदनी मेरी मसहरी के गुजाबी गार्की पर अनवरत थप्पड़ लगा रही थी, मेरी नींद रूठ गयी मेरे अन्दर की गहराई का नम कुहासा इट गया छिताया मैं बिलकुल जग गया। दूर अपर एक वायुगान कट की तरह विकविकाता श्रपने रास्ते पर जा रहा था: हवा की मर-भूमि का जन-पोतः यानी मशीन-युग का ऊँट! पु सशीन-युग, मेरी नींव का!

परमानन्द गौड़

सुड़क

सड़क बपौती नहीं किसी की
चलते जाव
मोटर पर रिक्शे पर या कि साइकिल पर या पैदल ही
जूते पहने हो या नंगे पाँव,
चलते जाव
अपने आप हैसियत पर अपनी हो जायेगा प्तबार
यूँतो, बस सूरल तपता है और पिषकता कोलतार।

#### **५२७ ●** फ़ोटो की जरूरत ● सिद्दनाथ कुमार

## सिद्धनाथ कुमार

#### फ़ोटो की जरूरत

नहीं-नहीं,
मुक्ते अपने फ़ोटो की
कोई जरूरत नहीं ?
चेहरा अपना मैं
देख कहीं लूँगा
किसी शीशे में
किसी नदी, निर्मार, तालाब के
साफ मज्यमल पानी में,
किसी की चमकती हुई आँखों में !
दुनिया में इन सबकी कमी नहीं !
केमरा है पास में दुम्हारे अगर,
चाहते हो
फोटो अगर खींचना ही,
एक तसवीर मेरी आत्मा की
खींच कर दे दो मुक्ते !

ह्षीकेश , ••

#### न जाने कितनी !

न जाने कितनी प्रतिमाएँ टुक-टुक हो

#### ५१८ • संकेत

फॉक-फॉक हो
यहीं कहीं विला गयीं
कही ऐसा न हो, वे यब भी अप्रतिम हो '
न जाने कितनी आत्माएँ
ब्रुट-ब्रुट कर
दब-दब कर
तिलामिला गयीं
कहीं ऐसा न हो, वे अब भी जीवित हो '
न जाने कितनी प्रतिभाए
खुप-खुप हो
गुम-सुम हो
फिलामिला गयीं
कहीं ऐसा न हो, वे अब भी समर्थ हो '

श्रनिल कुमार

#### एक चितन

हम सब की श्रात्मा के पक्ज पर बैठा है कोड़ा जो .. दिखता है, डिपता है पक्त-पन्न में। पद्धियाँ सीमा की खोले सब बैठे हैं। खुशबू के जादू के

# लघु- उपन्यास

वरुग के बेटे ••• नागार्जुन

8

केले के मोटे-मोटे थम, कटे हुए। सात-स्त्राठ रहे होंगे। छै छै हाथ लम्बे। वे एक दूसरे से सटा कर बॉधे गये थे। अञ्छी-खासी नाव का काम दे रहे थे।

घुप्प अधिरा । कडाके की ठड । नीचे अथाह पानी । ऊपर नच्चन-खचित नील आकाश ।

परछाई में तारे जंच नहीं पा रहे थे, क्यों कि छोटी-बड़ी हिलकोरें पानी को चचल किये हुए थीं। कदली-थमों की यह नाव पोखर की छाती पर • हिचकोले पर हिचकोले खा रही थी। बदन की समूची ताकत बॉहों में बटोर कर जाल फेकते वक्त तो इसका आधा हिस्सा पानी के अन्दर घॅस जाता था और तब उस के अतिरिक्त दबाव से जलराशि की मोटी-मोटी तरगमालाएँ एक के बाद एक मिनटों तक उमड़ती रहती थीं।

कोई मामूली तलइया या बागान के अन्दर का साधारण चमन्चा तो था नहीं, वह तो अपने इलाके का प्रख्यात जलाशय 'गढ़पोखर' था। अवाम की तीखी-खुरदरी जुबान पर घिसते-घिसते 'गढपोखर' अब गरोखर हो गया था। चारों तरफ के मिंड, किनारों के बड़े-बड़े कछार, बीच का पानीवाला बड़ा हिस्सा—कुल मिला कर पचास एकड़ जमीन छुके हुए था गरोखर।

जरा दूर से देखने पर गरोखर की छाती पर सरकती-धी दो छायाएँ, अप्रेंचेरे में काले पत्थर की लाट-सी लगती थीं। एक मानव छाया खड़ी थी, दूसरी उकड़ूँ बैठी थी। थमों का पूला नाव बना हुआ मजे मे इधर-उघर डोल रहा था।

बीच-बीच मे फुसफुसाइट... .. "खुरखुन ।"

पूर<del>्</del>

"eř !"

"कितनी हुई कुल <sup>१"</sup>

"पद्रह और सात।"

फिर थूक फेकने की आवाज, पिच्च ! फिर जाल फेकने की तथारी। नाव हिलने लगी। मोटी आवाज—पब्ब ! पानी मे मानो लौदा गिरा। यह मर्झालयों के लिए चारा डाला गया था। दो जोड़ी सतर्क आंख गहन तिमिर की मोटी पर्त छेद कर पानी पर जमी थी।

बुल बुल बुल...बुल बुलुव बुव बुलबुले, उनकी बुड़बुड़ाहर महीन श्रीर मीठी !

बदन की समूची ताकत कलें जे में बटोर कर भोला ने विजली की फ़र्ती से बॉह ब्रमायो, मूंठ खोल कर जाल पानी में फेंक दिया — भा ा ा ा प

जान का एक छोर हाथ में वंबा था। ठड थी। ठिटुरन महसूम हुई तो अजिल में मुंह की भाप भर कर अंगुलियों को आपस में मसल दिया। छोटी लड़की सिलेबिया सीने से चिपक कर सोया करती है, अचानक उसका चेहरा-मोहरा आँखों में नाच उठा। समेटते समय लगा कि जाल बेहट भारो हो उठा है। साथी को सकते में पड़ा जान कर खुरखुन बोला, "संवार में तो नहीं उलभा है ?"

"सेवार इधर कहाँ, श्रीर मछलियाँ तो हो ही नहीं सकतीं।"

"ग्रच्छा, देखने दे !"

"तो उतरो, घॅसो अन्दर।"

अधेड़ और नाटा खुरखुन चार अगुल चौड़ी कौपीन कमर में डाले हुए था। पानी में उतर कर उसने गोता लगाया।

गरोखर तीन सौ साल पुराना जलाशय था। चारों श्रोर मिडों श्रौर कछारों का बुरा हाल था।

मोला और खुरखुन की यह नाव गरोखर के बीचों बीच नहीं थी।पिन्छम की तरफ जहाँ पानी दस फुट गहरा था, वहीं वे अपनी किस्मत आजमा रहे थे।

नाव से चार गज की दूरी पर खुरखुन पानी के अन्दर गया और चक्कर मारने लगा। जाड़े के मौछम् में रात के वक्त तालाव या भील का पानी अन्दर-अन्दर गुनगुना-सा लगता है। अन्दर जा कर पहले तो जाल के सक्करे सक्किता टेटोलने की कोशिश की। तीन-चार मभीले आगार की मालूम

## ४३१ •• वरुण के बेटे • नागार्जुन

हुई । दम फूनने लगा तो ऊपर आ गया। च्चण भर सॉस ले कर फिर हुनकी लगायी। अनकी खुरखुन ज्गा देर तक अन्दर रहा।

जाल की किनारी टटोलता हुन्ना त्रम्टर वह चक्कर मारने लगा—शी ई...ई ई ई बुन्नारी ने टाहिने पैर का न्रिग्टा काट खाया। यह सुसरी होती ही ऐसी है। पूम के पाले ने यों भी बोटी-बोटी को मुन्न कर दिया था। फू. क. क क यह लो। त्रोर, जाल की किनारी तो यहाँ लकड़ी के टोंके से उलभी पड़ी है.. .

दम फूलने लगा तो खुरखुन फिर ऊपर श्रा गया।

"क्या है ?" भोला उसी तग्ह जाल की डोरी को ताने हुए था। ढील नहीं दे रहा था कि छोटी मछलियाँ कहीं खिसक न जायं।

"ठहर !"

खुरखुन फिर पानी के भीतर गया। जाल की किनारी के उहारे सर्र से लकड़ी के टोंके तक पहुँचा। टोइ ले कर मालूम क्या तो किनारी की लोहेवाली भारी भारी गोटियों में से टो को टोंके की दतुर-खोडर में फॅसा पाया। श्रव क्या हो १ तोडे तो ये टूटने को नही। खुरखुन को भोला का चाकू याद श्राया। वह फिर ऊपर श्राया।

नाव पर त्रलग दूसरी खॅचिया में भोला की त्राधी बॉहों की सिकुडी-सिमटी कमीज पड़ा थी। उसी की पाकिट में चाकू था। भोला ने निकाल कर दिया। चाकू ले कर वह तीसरी बार पानी के त्रान्दर गया ऋौर उलके जाल को छुड़ा लिया।

इस घींगा मुश्ती मे मछिलियाँ भी भाग गयीं। चार-पाँच सेर वजन का एक रेहू, उससे दुगना एक भाकुर श्रीर डेंद्गुनी मोदनी। बस, तीन ही शिकार इस खेबे मे हाथ श्राये। हाँ, एक कछुश्रा महाराज भी साथ थे।

हुविकयाँ लगाने में पानी के अन्दर खुरखुन के पनद्रह-एक मिनट तो ज़रूर गुजरे होंगे कि इतने में कही से टिटहरी बोली—'टिट् टिट् टिहुट, टिट् ..!'

मळुलियों से भरा खाँचा हिला कर खुरखुन बोला—"उहुँ, श्रब बस कर श्राज। रहने दे भोला, टिटहरी रोती है कलमुँही।"

"देर भी तो काफी हो गयी ।" जाल काइते-काइते भोला ने कहा। बीस फुट का लग्गा (बॉस) साथ था। खुरखुन ने उसे उठा लिया। अब उन्हें जल्दी घर पहुँचना था। वह फुर्ती से नाव खेने लगा। मन ही एन निश्चय किया कि श्रव की गर्मियों में इस ढोंके को बाहर निकाल देगे। जाने कब का पड़ा है सुसरा.

जाल सँभाल सँभूल कर भोला उकड़ूँ बैठ गया था। उसका मुँह ऊपर को उठा था, निगाहें श्रासमान पर टिकी थी।

काले पांख की दशमी तिथि का ऋधूरा पिला-पिला चाँद निकल ऋाया था। तारे ऋब भी ढीठ बने हुए थे, ऋपनी-ऋपनी शान मे चमक रहे थे। गरोखर की इल्की-इल्की पतली-पतली भाप ऊपर उठ कर पूस के उन कुहासों को बना बना रही थी।

केले के थमोंवाली वह नाव किनारे आ लगी। मछलियों से भरे हुए दोनों भारी लॉचे उतारे गये। नाव परे भकेल दी गयी और वे घर की ओर चल दिये।

मळु श्रों की बस्ती गरोखर से दूर नहीं थी, डेट-दो फर्लाङ्ग का फासला रहा होगा। मलाही-गोंटियारी गो कि अलग अलग दो आवादियाँ थीं मगर दोनों नाम साथ चलते थे। बॉसों का पतला-सा एक जगल और पुराने जमाने की एक ऊजड़-सी अमराई, मलाही और गोंदियारी के बीच बस इतना ही . न्यवधान था।

इधर से पहले मलाही पड़ती थी, बाद को गोंढियारी।

मोला श्रोर खुरखुन बस्ती मलाही के श्रन्दर घुसे तो दो तीन कुत्ते मॉड...मॉड...मॉड .मॉड .करते सड़क पर निकल श्राये। कुछ दूर तक उन्होंने मछुश्रों का पीछा किया। वहीं जरा हट कर किसानों का सःभा खिलहान फैला पड़ा था। जीमड़ के खभे, बॉस की कैलियों के हाताबार बिरावे. दरम्यान उन के छोटी-मभोली-बड़ी परिधि वाले श्रनेकों खिलहान।

कई खिलाहानों में घान का त्राहनी फ़सलों के बोम करीने से सजा कर रखे हुए थे। रात ग्रमी ढाई पहर बीत चुकी थी तो भी दो-तीन खिलाहानो से दॅवरी पर छुते बैल हॉकने की ललकार बढ-बढ के कानो मे टकरा रही थी।

श्रव चार ही कदम तो श्रागे श्राना था। गोंदियारी —श्रपना गॉव! श्राहट पाते ही गोला क्कुर श्रगवानी में निकल श्राया। इल्की-मीठी गुर्रोहट। स्वागत की सनातन श्रभिव्यक्ति!

धनुष की तरह मुकी बुढिया बाहर निक्ल श्रायी। मछलियों वाले खाँचे श्रन्दर बैठके में रखता हुश्रा खुरखून बोला, "महुञा नींद नहीं श्राती तमको १"

बुढिया को सूभता था कम । पूछा, "भोलवा नहीं त्राया रे खुरखुन ?" भोला ने नजदीक आ कर दादी के कघे पर हाथ रखा. "मइजा!" टाटी ने पोते का हाथ-कपार छु कर देखा, "हेमाल हो रहा है तेरा बदन ! चल बोरसी लाती हूं । सेक ले हाय-पैर ! "

खुरखुन ने खीसे निपोरते हुए कहा, "महञा श्रगर तुम चाय पिला दो .." "धत तेरी ! " भोला बोला, "खरखन पागल तो नहीं हो गये हो ? इसका तो जीम का सबाद ही चौगट हो गया है। नमक डाल कर लाल चाय पीती है, सतरे के सूखे छिलके सिलेबिया से पिसवा कर उस में नमक-मिर्च-तेल डाल कर चटनी बनाती है और उस चटनी के सहारे भर-याली भात खा जाती है . ..."

बुढिया खुद भी हॅसने लगी । स्रोसारे पर ऋषेरा था पिर भी मह्ञा के साबित-मफेद दाँत जगमगा कर दिखायो दे गये। महला की माँ त्रा कर बोरसी रख गयी। मोला ने माचिम से रगड़ कर तीली की त्राले पर रखो दिवरी से छुत्रा दिया। मटमैना ब्रालोक बैठके मे फैल गया। महना. खरखन, भोला-बीडा ले-ले कर तीनों बोरसो के इद-गिद बैठ गये। बात भी होती रहीं श्रीर हाथ-पैर भी तिकते रहे ! खुरखुन को जोर की भूख लग ऋायी थी। सॉम्स की दिया-बाती के बाद खाना खाया था जरूर, लेकिन ऋब श्राठ-नौ घटे हो रहे थे। श्रीर यह समय करारी मशक्कत में बीता था। फिर यह भी तो था कि मुनह छै बजे चमुड़िया स्टेशन पहुँच कर माल बुक कराना था, दरभगा जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी । पेट में कुछ डाल लेना श्रावश्यक प्रतीत हुन्या खुरखुन को । थोड़ी देर बाद खुरखुन बोल : "बरा घर हो त्राऊँ। क्या पता, शाम तक इम लौटें या नही। "

खरखन का घर वहाँ से सौ कदम आगे था।

वह सीघा अन्दर आया। बॉस की चचरियों से बनी 'फट्टक' को भीतर दकेलने लगा तो स्त्री की निद्राल स्त्रावाज स्त्रायी-"कौन ?"

"उठ. दिवरी जला। मैं हूं ..

उघर स्रोरियानी में बॅघी बकरी मिमियाई तो उसके तीनों पठरू (बच्चे) भी में-में कर उठे। दिवरी बल गयी।

परिवार का मुखिया अन्दर श्राया।

पुत्राल बिछे थे कोने मे, उन पर फटी-पुरानी बोरी बिछी थी। एक जवान लड़की ग्रौर नग-धड़ग बच्चे बेतरतीव सोये पड़े थे। ग्रोढना के नाम पर कॅथरी गुदड़ी के टो तीन छोटे-बडे टुकडे उन शरीरो को जहाँ तहाँ से दक रहे थे। दूसरे कोने मे चूटहा-चौका। तीसरे मे ग्रानाज रखने के कूँड ग्रौर कुठले। चौथा कोना लालो। छुत्रर के बायों से दिसयों छिक्के लटक रहे थे। मछिलियाँ पम्डने ग्रौर फॅसाने के ग्रौजार मीतर की खूटियों से टॅगे थे। बालों की कढाई-बिनाई मे काम ग्राने वाले छोटे-बडे सूए, शलाखे। बालों के ग्रधरे दुकडे।

खुरखुन प्रन्दर प्राया तो जमाइयों लेती हुई पत्नी के पास बैठ गया। मञ्जलियों क बारे में बताया ग्रीर कहा, "भूख लगी है।"

वह उटी और खुरखुन पीठ के बल सखे पुद्यालों के उमी दरवेशी गलीचे पर लेट गया। थकान थी। जाड़ा था। चिन्ता थी। बोम्क था। नीद के तो मानो पर ही तोड़ दिये हों। पलकों को मानो तद्रा की याद तक नहीं थी।

.. मधुरी श्रव की होली के दिन श्रठारहवे में प्रवेश करेगी। है दूलहा इक्लौता है घर का। उम के मॉ-बाप श्रपनी बहू को श्रव मायके नहीं रहने देना चाहते। माघ या पागुन तक लड़ को को चाहे जैसे विदा करना होगा। कहाँ से जुटायेगा है कौन देगा उधार है

पाव डेढ-एक भुंजिया चावल चगेरी में ला कर मधुरी की स्थम्मा ने सामने रखांदया, "लो, उठों भी ।"

नयी फसल के कच्चे चावल थे।

खुरखुन ने उन्हे ऋँगौछे मे बॉध कर पोटली-सी बना ली । ऋँगौछा गरोखर के पानी का भीगा श्रव भी सूचा नहीं था, तो भी चावलों की पोटली को उसने पानी भरे डोल के अन्दर डुबो लिया। कच्चे चावलों से दॉर्तो-मस्ड्रों की वर्जिश्- नाहक कौन करवाये। ग्रपनी दोहर, लाठी और पाथेय की पोटली लिये ग्रहपति बाहर निकल आये तो पीछे से घर की मालिकन दालान तक आयी।

चुपचाप खुरखुन भोला के बैठके में दाखिल हुआ तो महञा आपना प्राइवेट हुक्का लिये दूसरी टिकिया सुनगा रहो थो। मोला तैयार बैठा था। स्टेशन तक साथ चलने के लिए नीरस को ले लिया गया। मछलियाँ से कर तीनों चमुद्भिया पहुँचे तो पाँच बज रहे थे।

स्टेशन मास्टर तो कठीधारी वैष्ण्व कायस्य था, लेकिन टिकट-त्राबू था मछिगिद्धा बगाली । ताजा-ताजा ललमुँहा रेहू देखते ही उसकी जीभ से लार टपफने लगी । बुक करने मे जान-बूफ कर टाल-मटोल करने लगा तो भोला मे टिक्ट बाबू की नीयत पर शक हुआ। आखिर रेहू का ढाई-तीन सेर वजन का बच्चा देना ही पड़ा, तब जा कर दोनों खाँच बुक हो पाये ग्रीर चालान की रसीट हासिल हुई। गाड़ी आयी तो 'ब्रेक वान' में खाँचे डाल दिये गये।

साडे नौ बजे माल दरभगा जक्शन पहुँचा।

स्टेशन से बाहर त्रा कर रिक्सा किया। त्रागे बढते ही चुँगी टैक्स ऋदा करना पड़ा। दस बजते-बजते 'बडी बाजार'।

गगेलर को मळुलियाँ घड़ाघड विकने लगीं, शाम तक विकती रहीं। लगभग टो बजे भोला नजदीक के होटल से खा आया। पीछे खुरखुन भी खाने गया। तीन बजे के करीब उन्होंने बिकी का नेट घटा दिया। पॉच बजते-बजते खॉचे खाली हो गये। नकद रकम कुल दो सौ दस रुपये की आयी थी। • खुरखुन को भोला ने बीस रुपये दिये। यह आमदनी का दसवाँ और एक हिम्सेदार का हिस्सा था।

वहीं 'बड़ी बाजार' में खुरखुन ने मोलीराम मारवाड़ी की दुकान से सात काये को दो साड़ियाँ और तीन रुपये की छींट ले ली। जगल के लिए अग्रजी हिंदी को गुटका डिक्सनरी और वजरग मडली के लिए भाखा-टीकावाली रामायण खरीदी 'मिथिला बुक डिपो' से। इस्व-मामूल कुछ-एक सीदा-मुलुक। और भी एक-ग्राध काम जिला-कचहरी से था मगर उसके लिए कोई जरूरी नहीं थी।

प्रव की तरफ जानेवाली ट्रेन सात बजे छूटती थी। खाली खॉंचे और खरीदी हुई चीज-बस्त ले कर वे टावर के पास आये। एक घटा वक्त था अभी।

भोला की जेब मे त्राज काफी किम पड़ी थी। वह दिखादिल स्त्रादमी था। सामने दुकान मे थालों मे मिठाइयाँ सजी हुई थी।

जा कर वे दूकान में पड़े स्टूलों पर बैठ गये। बीच में हल्का-छोटा टेबुल था। दोनों जने चार रुपये की मिठाई खा गये। दुकान से बाहर आ कर दो-दो बीडे मीठे पान। देहाती दुनिया के लिए चिरपरिचित 'मोटर' सिगरेट फूँकते हुए दोनों जने रिक्शे पर सवार हुए, खाँचे खुरखुन थामे रहा। पूस का सूरज पाँच-सवा पाँच बजे ही नजरों से श्रोभाल हो जाता है। सात के घटे तो तब भीगी रात मे बजते हैं। चमुड़िया की दो टिकट ले कर वे गाड़ी मे जा बैठे। भीड़ नहीं थी, लोग छिट-फुट बैठे थे। खुरखुन खैनी मसलता रहा। भोला श्रपना मस्त था सिगरेट मे।

निर्मली के निकट ही मकर-सकाित के पवित्र ख्णों में कोसी के पिच्छमी तट-बॉध का शुभारम्म होने जा रहा था। बॉध के लिए मिट्टी काटने का श्रीगणेश बिहार के मुख्यमंत्री ही करने वाले थे। जिला दरमगा श्रीर जिला सहस्त की ही जनता में नहीं, बल्कि समूचे बिहार में 'कोसी-प्रोजेक्ट' की चर्चा चल पड़ी थी। केंद्र श्रीर प्रदेश (बिहार) की सरकारों ने कोसी को नियत्रित करने की नीयत से एक बृहत्तम प्रतिष्ठान सघिठत कर लिया था—'कोसी-एडिमिनिस्ट्रेशन बोर्ड'। दर्जनों प्रख्यात इजीनियर श्रीर दूसरे तजुर्वेकार उच्चाधिकारी इन कामों में लग चुके थे। लोहा-लक्कड़, सीमेन्ट, श्रीजार, मशीनरी के पुर्जे वगैरह ट्रकों में लद-लद कर फार्बिसगज रेलवे स्टेशन से बीरपुर पहुंच रहे थे।

पूरव की तरफ जाने वाली ट्रन में बैठे बहुत से पिसंजर कोसी बॉध के बारे में बाते कर रहे थे। मोला से अभी उस रोज मभारधाट के घटवार ने खुद कहा था—"सहनी, अमदान में नहीं चलोंगे १ कहो तो जत्ये में नाम दे दूँ तुम्हारा भी।" निषाद महासभा के ज़िला-सभापित फुलेनापरसाद मॉफी ने अमदानियों में अपना नाम लिखवाया है, यह भी घटवार से ही मालूम हुआ था। जो हो, ध्यान लगा कर मोला मुसाफिरों की वाते सुन रहा था। साढे दस में दोनों चमुड़िया उतरे और दिन्छन की सीध में चल पड़े। सिर पर खॉचे, हाथ में लाठी, कधों पर तह की हुई दोहर। खुरखुन का बाकी तो ठीक था, लेकिन फटी विवाहयों वाले नगे पैर ही उसे मौसम की याद दिला रहे थे।

चार मील का रास्ता। सङ्क कच्ची थी। बीच में टो गाँव गड़ते थे, श्रागे बड़ा-सा एक पातर था फिर गरोखर।

2

निचले मैदानों का पानी सूख चला था। सूखते पानी को जगइ-जगह मह्बुद्यों ने चिलमन-नुमा सरिकयों से भेर रखा था। गरीब मळुश्रों के लिए निचले मैदानों वाला उथला-छिछला श्रौर घटता-बढ़ता यह पानी विघाता का वरदान ही था। भादों से ले कर ठेठ जेठ तक इस पानी से सैकडों मन मळुलियाँ वे निकालते थे। बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी-छोटी मौसमी मळुलियाँ!

मलाही-गोंदियारी से मील भर पूरव, यह एक भारी चौर था। यह अचल 'धनहा चौर' कहलाता था। मगलगढ के सीसोदिया राजाओं की जमींदारी थी पहले. अब जनाव अचलाधिकारी साहब की खास निगरानी में आ गया था।

कोसी का जहरीला असर इन देहातों को वीरान बना चुका था। बढ, अकाल-मलेरिया के मारे लोग तबाह थे। कोसी जब पूरव तरफ बीस-तीस कोस परे थी, उन दिनों घनहा चौर की चदन चिकनी माटी सोना उगलती थी। अब तो गाँव के गाँव उजाड़ पड़े थे। जिनमें सामध्य थी वे पच्छिम इट कर दूर के अचलों में जा बसे थे। पहले इवर की मुख्य फसल थी अगहनी घान, अब कोई फसल 'मुख्य-खपज' नहीं रह गयी।

मलाही-गों दियारी में मळु श्रों के तीस-पैतीस परिवार थे। खाने वाले मुंहों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। भोला की श्रेणी के सम्पन्न-सुखी यहपति इन में दो ही तीन थे। श्रिषिकतर मळुए खुग्खुन की हैसियत के थे। श्रीर उनमें बड़ा एका था। वे पास-पड़ोस के इलाकों मे पाँच-सात कोस तक श्रौर कमी-कभी दस-पन्द्रह कोस तक मळुलियाँ पकड़ने निकल जाते थे। मळुलियाँ ही नहीं, सिंघाड़ा, तालमखाना, कमल श्रौर कुई के फूल, कमलगड़े, कमलनाल, कड़्ड, केसौर, सारख जैसी चीजे भी पानी से वे हासिल करते थे। तालमखाना उपजाने के लिए हजारों का एडवास दे कर थे लोग पोखर लेते थे ठेके पर। ठेके श्रक्सर सामूहिक हुआ करते।

चिलमनों से घरा हुन्ना 'घनहा चौर' का पानी छोटी मछ ियों का म्रख्ट ख्जाना था। पानी वाली सैकड़ों एकड़ जमीन सिरिकियों से घिरी थी। दो-दो तीन-तीन परिवारों ने मिल-जुल कर योड़ी-योडी दूर तक का हिस्सा न्न्रपने श्रिधकार में ले रखा था। फूस की दिसयों ग्रुस्थायी भोपड़ियाँ चिलमनों से सट कर सूखी जमीन पर खड़ी थीं। रात को तो कम-सम मगर दिन की मीठी धूप में भोपड़ियों का यह ससार मुखर हो उठता। जाल बुनते हुए या घागा बॅटते हुए श्रर्धनम बूढ़े। हुक्का गुड़गुड़ाती या टिकिया मुलगाती हुई बूढ़ियाँ। कछारों में केकडे या कछुए खोजते हुए नग-घड़ग लड़के। जनते चूलहों पर काली हाँड़ियाँ, करीब बैठ कर हल्दी-लाल मिर्च पीसती हुई

सयानी लड़कियाँ, फटी-मैली घोतियों वाली।

यह साधारण काॅकी थी उस दुनिया की।

नीरस ने कल दो कळुए पकडे थे। पॉच सेर गोश्त निकला। सेर भर खुरखुन की घरनाली को मिना था। रात का खाना उसी गोश्त की तीमन के मान हुगा। मधुरी ने जरा सी तीनन बचा राती थी और उसे वह यहाँ ले ानी थी। परसी रगजाल के बड़े लड़ के ने तीन बड़ी-बड़ी अन्हई मछुलियाँ कछार मे गॉक के भीतर से निकाली थी, एक उन में से वह स्वय मधुरी को दे गया था। मधुरी ने उसे भी संभाल कर रख छोड़ा था, अभी एकानेवाली थी।

कटे धानो की ख्टियाँ उखाड-बटोर कर लड़कों ने उस देर मे आग लगा दो यी। बढ़ी वे मछाजियाँ भून रहे थे।

मधुरी ने प्रव तक चूल्हा नहीं सुलगाया था।

जाने क्यों, मगन का मुलड़ा उसकी चेतना को आज बार बार उकसा नहा था। बहुन-बहुत याद आ रही थी मगल की। जी यही करता था कि बेठ जाय और बेठी बैठी मगल के बारे मे सोचती रहे, बस सोचती ही रहे. .

पन्द्रह दिन बाद मगल की बहू त्या जायेगी ... मधुरी का चिंतन-चक चूमने लगा। चाहने लगी कि ध्यान में तिर्फ मगल ही आये, मगल की बहू न आये। किन्तु अपरिचित श्रकल्पित वह बहू लाख अवािक्ठत हो, मधुरी की चतना पर मानो बलपूवक हावो हो जाता थी। थोड़ी ही देर तक अतर्जगत के ये मीठे-कड़वे खेल चले कि मधुरी का माथा फटने लगा। लगा कि मौन धौर निष्क्रियता उसे काट खायेग। वह अन्दर कोपड़ी मे टॅंगी हॉड़ी उतार लायी। बाहर खड़ी-खड़ी उसे नाक के पास ला कर सूँघा। बाधीपन की दुहरी-तिहरी बास आ रही थी हॉड़ी से।

कल तो हॉड़ी चढी नहीं थी यहाँ, परसाँ चढी थी। श्राइतालीस घरटे हो रहे थे। मधुरी कल यहाँ नहीं श्रा सकी थी, दिन भर धान उवालती रही। मूंजा-फरहीं साथ ले कर यहीं भाई-बहन श्रा गये थे।

हाँड़ी भी-धा कर मधुरी नीरस की स्तोपड़ी में हल्दी-लाल मिर्च पीछने नारो। सिल श्रीर कही थो ही नहीं, जिसे भी जरूरत होती पीस लाती।

मधुरी िल पर लोढा चलाने लगी। किर उस अपनी चुप्पी अखरी तो सगल को ध्यान म रख कर गुनगुनाने लगी—

जिनगी मेल पहााा ड, उमिर मेल कााा ल! नह फेक ८ नह फेक ८ ग्राहे मोर दिलचन, नेहिया पिगीतिया के जााा ल!! श्रावा (श्राव), देखि जा हााा ल!! उमिर भल काााााा ल!!!

इस पट को मधुरी तीसरी बार गुनगुनाने जा रही थी, लेकिन बाप ग्राना दीखा तो चुप मार गयी।

बुधवार था न स्त्राज । खुरखुन स्त्राया था कि मछ्जियाँ ले कर हाट जायेगा। उने देखते ही बच्चे लपक के पास स्त्रा गये।

छै साल की नगी दिटिया अब न्त्रीर करीब आ गयी थी, आहिस्ते-आहिस्ते विलकुन करीब आ कर बाप के बदन से सट गयी। मुनी हुई मगुरी का अद्धा खा आयी थी। हाथ-मॅह काले हो रहे थे।

खुरखुन को जल्दी थी। मछलियाँ टाँग कर हाट की तरफ चल दिया। चलते समय मधुरी से कहता गया कि मगल के गौने को सत्रह-ब्रठारह रोज रह गये हैं, महला तुसे कई वार याद कर चुकी है, ब्राज जरूर मिल ब्राना।

माथा भुकाये मधुरी ने बाप की यह बात सुनी थी। उसने तय कर लिया, त्राज वह महत्रा से मिल त्रायेगी।

मगल का खयाल भुला कर मधुरी इवर-उवर के कामों में श्रौर बात-चीत में उलभी रही, बीच बीच में मेंड पर से जा-जा कर मछुलियों का श्रपना मोर्चा भी सँभालती रही।

घनहा चौर मे श्राजकल कही भी श्रथाह पानी नही था।

हॅसुली की-मी शकल वाली यह मनोरम भील ही धनहा चौर के यश में चार चाँद लगाये हुए थी, शरद मे खिलने वाले नीले कमलों की बहार देखते ही बनती थी। भील वाला अश चौर का दसवा हिम्सा था। बाकी हिस्सों में खेती मी होती थी, मळुलियों का शिकार भी चलता रहता था। सवें के पुराने कागजात पानीवाले इन चेत्रों को दहनाल (बाढ-ग्रुस्त) बताते आ रहे थे। पुराने भू-स्वामियों ने मळुआरों से टो एक दफे 'जल कर' वस्तूलने की तिकडम मिड़ायी थी, लेकिन इस मे उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो भील की निकटवर्ती कछारें किस्तबन्दी ठेकों पर सस्ते-सस्ते उटा टी थीं।

भोला के पिता फउदार सहनी ने बीस-पचीस वर्ष पहले पचास रूपये सालाना शरह पर दस बीघा (तीन एकड से कुछ उयादा) कछार बदोबस्त ली थी। भागलपुर के श्राप्रेज हाकिम को उसने डूबने से बचा लिया था, पुरस्कार के रूप में साइब ने राजा से यह जमीन दिलवायी थी। १६३४ ई० में भूचाल क्या श्राया, फउदार का भाग जाग गया। घरती डोली तो भील का पाट उथला हो गया। उस उथलेपन ने पहले की कछारों को जरा ऊपर कर दिया श्रीर श्रव वे उपजाऊ खेत बन गयी।

घुटना-भर, जॉघ-भर और कमर-भर पानी घनहा और मे यत्र-तत्र जगमगा रहा था। दूर दूर सिरिकियाँ खड़ी थी। इधर की मछलियाँ उधर न चली जायँ, उधर की इधर न आ जायँ, इसी से निश्चित फासलों पर पानी की हटबन्दी की गयी थी। बिसुनी, खुरखुन, रगलाल, नोरस आदि ने मिल कर घेरा डाल रखा था। इँकाई हो रही थी, मछलियों के मुद्ध एक ओर बदुर आते, फिर उन्हें गाँज से छाँक लियां जाता या टापी से पकड़ लिया जाता।

सामें के शिकार में डेढ-दो सेर गरचुन्नी मछलियाँ आ गथी तो मधुरी घर की श्रोर चल दी।

मोला के खिलहान में जरा हट कर यह रास्ता था, पुराना बगीचा श्रौर नयी श्रमराई में से हो कर।

कोई कुछ गारहा था। स्वर् श्रौर श्रालाप मधुरी को परिचित से लगे। उसका दिल धड़कने लगा .

अरे, यह तो चुल्हाई की तान है !

चुल्हाई! रगलाल का बड़ा लड़का। मधुरी को वही तो कल खुद आ कर अन्हाई मछली दे गया था।

मगल श्रौर चुल्हाई—दोनों मधुरी के लिए जान देते थे। उसकी तरफदारी यद्यपि चुल्हवा के नसीन में कभी नहीं पड़ी, फिर भी पट्ठा मधुरी पर फिदा था। वह इघर-उघर देखने लगी, चुल्हाई नजर नहीं श्रा रहा था।

मधुरी ने चाल धोमी कर ली। बॉर्सो के मुत्रमुट से चुल्हाई का स्वर श्रव साफ-साफ कानों में पड़ रहा था—

> कबहूँ पकड़ मे न त्रावे मछिरिया! जुलमी मछिरिया चलबल मछिरिया...

श्रापने श्रकेलेपन का ध्यान श्राते ही मधुरी के पैरों में फुर्ती श्रा गयी। घर पहुँची। माँ को मछुलियाँ मौप कर भोला की दादी से मिलने निकली। नाक नुकीली। श्राँखे बड़ी-बड़ी। सूरत सॉवली। श्रोंठ पतले। दॉत छोटे-छोटे हमवार और मोतियों-से चमकीले। कद ममोला। मधुरी अठारह साल की हो चुकी थी। मलाही गोंदियारी के युवक अपने गॉव की चार पॉच सुन्दरियों में उसकी गणना करने लगे थे। मगल और चुल्हाई के साथ मधुरी के स्नेह-सम्पक की अफवाहें दो-एक बार उड़ी थीं फिर आहिस्ते-आहिस्ते दव गयीं।

मगल की बहू गौना करा कर लिवायी जा रही थी श्रौर मधुरी का भी गौना तय हो जुका था।

दिनात की बूग सहन के पूर्वी छोर को छूने ही वाली थी। भोला के बैठक के बरामदे पर खॅमेली से पीठ टिका कर बिसुनी बैठा जाल बुन रहा था। बाहरवाली ऋँगनई पार कर के, बैठक खाना के पास से होती हुई मधुरी भोला के परिवार में पहुँच गयी।

कपड़े पर सूखे बड़े चिपके हुए थे, श्रोसारे पर बैठ कर मइला उन्हें छुड़ा रही थी। सोलह-साला जिलेबिया चूल्हा सुलगाने की फिक्र में थी। मधुरी मइला के पास जा बैठी श्रीर बड़े छुडाने में हाथ बटाने लगी। मइला ने गौर से मधुरी का चेहरा देखा। बोलो, "ताड़ होती जा रही दिन से दिन? क्यों री?" सुन कर मधुरी सकोच के मारे सुक गयी। मगल की मां ने उघर से चावल तोलते-तोलते कहा, "इसका भी गौना बैसाख तक हो जायगा।"

त्रपने गौने के बारे में मधुरी कुछ नहीं सुनना चाहती थी। चाहती थी मगल की बहू के बारे में सुनना, बल्कि इसीलिए श्रायी थी।

'ससुराल में तरे कौन-कौन है ?'' बुढिया ने मधुरी से पूछा आरे लगा कि अभी वह इस प्रकार की अपनी अनेक जिज्ञासाएँ मधुरी के शब्दों में ही पूरी कराना चाहती है।

मइला का प्रश्न बेकार गया, मधुरी मौन श्री। जिले विया ने एक साधारण सी बात कह कर प्रमग ही बदल दिया। चूल्हा सुलग उठा तो वह बोली, "पहले हमारी भाभी आ लेगी, मधुरी का गौना बाद को होगा।"

मधुरी ने चट से पूछा, "तेरी भाभी के कितने भाई है जिलेबी ?"

''ग्रौर बहने ?"

"भाभी को छोड़ कर दो और है।"

इस तरह के सवाल-जवाब दस-पाँच और चले । फिर कुछ च्रण बाट, सुलगायी हुई टिकिया ,चढा कर जिलेबिया महला को हुक्का थमा गयी तो ध्वनि श्रोर स्फोटका श्रुतिमधुर सिलसिला चला—गुर . गुड . गुड ... गुड ...गुडक् गुड गुड ..गुड .गुड !

कपड़े से चिपके हुए स्खे बड़े ग्रलग हो चुके थे। बड़ों से भरी चगेरी जिलेंबिया श्रन्दर रख ग्रायी तो मधुरी से सट कर बैठी। मधुरी खिसक कर मइजा के पीठ-पीछ उकड़ू बैठ गयी।

बुढिया के बाल ग्रंग भा सारे के सारे सफोद नहीं हुए थे, रूखे-सूखे ग्रावश्य थे। मधुरी ने बालों के जगल में जूँ का शिकार शुरू कर दिया।

मगल की माँ तौलने का काम खत्म कर चुकी थी। खड़ी हुई, नजदीक आयी और मधुरी से हाथ चमका कर बोली, "तू तो अब आती ही नहीं।" स्वरों मे उपालम्म की क्तॉस थी। मधुरी ने उसे अनुभव किया। जूँ देखना रोक कर बोली, "माँ को तिश्यत ठीक नहीं थी पिछुले दिगो...वडा काम रहता था मदला।"

मगल की माँ ने तभी बेनी से कहा, "देख क्या रही है मुलुर मुलुर ? चावल उठा कर अन्दर रखेगी कि नहीं ?"

फिर मधुरी की श्रोर देख कर बोली, "देखती है मधुरी ? सोलह साल की हो गयी तो भी जिलेबिया के मगज मे श्राप्त श्रोप कोई बात नहीं श्राती है। प्राप्त पर मूकना पडता है, तभी समम्तती है। हाय राम, ससुराल मे कैसे इस भकोल का निबाह होगा.. .."

मधुरी ने जिलेबिया का पत्त लिया, बोली, "नही महञा, जिलेबिया मछली अञ्जा पकाती है। मेरे सामने तुम इसको बेशऊर न कहना ।"

खेल-खेल मे सिलेबिया को किसी ने कुढ़ा दिया था। रोती हुई आ कर माँ के सामने खड़ी हो गयी तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया उसने।

## 3

गरोखर श्रीर •उस से पिच्छिम कोस-भर का इलाका देपुरा के मैथिल जमीदारों के श्रिधकार मे था। कभी वे सचमुच 'बाबू साहेब' श्रीर 'सरकार' थे। तिरहुत के खानदानी शासक।

त्रव लेकिन 'जमीदारी-उन्मूलन कानून' के मुताबिक रैयतों से जमीन का लगान या मालगुजारी वस्त्ल-तहसील करने के हकां से मौकूफ हो चुके थे। व्यक्तिवत कोत की जमीन तथा श्रचल सम्पत्तियों के मामले में जमीदारी च्चौरत एक भी नही थी। दस-पन्द्रह लड़के तमाशाबीन बने किनारे-िकनारे खड़े थे।

कभी-कभी शोर-गुल बढ जाता श्रीर कभी एक ही श्रादमी कुछ कहता सुनायी देता। कुछ-एक की जीम नही हाथ ही सिक्षय थे। जाल बिनने लायक मजबूत धागा बॅट रहा था कोई, कोई जाल बिन रहा था। कोई टापी या गाँज बनाने के लिए बॉस की फट्टी से खपिच्चियाँ छील रहा था तो किसी के सामने मूँज पड़ी थी। खुरखुन की गोद मे उसकी वहां छै-साला बेटी बैठी थी।

गोनड़ सब से बूढा था, तिरासी साल का। भोला ने नाम पुकार कर पूळा, "गोनड़ बाबा, तुम्हारी क्या राय होती है ?"

निकले हुए छोटे कान श्रीर पतली सफोद मूँ छे, गोनड़ के चेहरे की यही विशेषता थी। सब की निगाहें बुड्दे पर जमी थी। उसने श्रॉखे मिच-मिचा कर कहा, ''मै क्या तीन-त्रिभुवन से बाहर हूँ श्रित्रे, जो सबकी राय होगो वही राय मेरी होगी।" इतना कह कर गोनड़ ने माथा भुकाया श्रीर मैली घोती की खूँट से नाक पोंछ ली।

"तो भी कुछ कहो न ।" पाँच-सात त्र्यादिमयों का समवेत स्वर ।

बूढे ने जमात की तरफ देखा। उसकी अपनी पतली-सफ़ेंद मौंहोंवालां काली आँखें चमक रही थीं। हढता का भाव मुखमगडल को दीप्त कर चुका था। उसने गम्भीर लहजे में कहा, "यह पानी सदा से हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न कभी बिके हैं न कभी बिकेगे। गरोखर का पानी मामूली पानी नहीं, वह तो हमारे शरीर का लहू है। जिनगी का निचोड़ है।" गोनड़ इतना ही कह कर बैठ गया।

जमात में श्राज बड़ी सरगर्मी थी। सभी एकमत थे कि गढ़पोखर छोड़ा न जाय। इस पर हमेशा श्रपना श्रिधकार रहा है, जमींदार जल-कर लेता था, इम देते थे। नया खरीटदार दूसरे-तीसरे गाँव के मछुश्रों को मछिलियाँ निकालने का ठेका देता चलेगा श्रौर इम श्रपने पुश्तैनी श्रिधकारों से विचत होकर दलते फिरेंगे, भला यह भी क्या मानने की बात है ?

नये खरीददार सतघरा के जमींदार थे। वे लोग गढपोखर की नये सिरे से बन्दोबस्ती दे कर ज्यादा से ज्यादा रकम बटोरना चाहते थे। उनमें से एक नाँग्रेस टिकट पर लोक समा का सदस्य (एम० पी ०) भी था। पटना, दिल्ली और जिला-केन्द्र लहरियासराय के बड़े अधिकारियों से उनकी मिली-मगत थी। दफा १४४ के मुताबिक खट् से एक समन आ घमका था। तभी गोंढियारी के मछुओं में यह सरगर्मी आयी थी।

ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब कि गढ़पोखर से मछलियाँ न निकाली जाती हों। इस तिपहर में भी दो नौजवान उत्तरवाली भिंड को श्रोर पानी में काँटे डाले बैठे थे।

भोला, नकछेदी श्रौर गगा सहनी ने पिछले वर्ष तीन-हजार रुपये नकद गिनकर दो साल के लिए गरोखर का पट्टा लिखवाया था। निकाली हुई मछलियों में श्रापसी हिस्सा-बॉट हो जाता।

श्चन सतघरा के भूमिहार जमीदार गढ़पोखर के मामले में क्या रख लोगे, कहना श्रसम्भन था। कई तरह की श्रफ्नाहें उड रही थीं श्रौर गोढियारी के मञ्जुश्रों का मन श्रशात था।

बैठक श्रानियमित दग से ही थोडी देर तक चलती रही। बाद को लोग उठ-उठ कर जाने लगे श्रीर स्कूली लड़के कबड़ ही खेलने श्राधमके। मोला, खुरखुन, रगलाल, नीरस श्रादि श्राठ-दस जने रह गये थे। मोथी की उस चटाई पर कोई पूरा लेट गया था, कोई श्राधा। सिलेबिया हुक्का भर लायी थी, मोला उसे गुडगुडा रहा था। रगलाल श्रीर नकछेदी लेटे-लेटे बाते कर रहे थे। उस बातचीत में सभी के दिल मानो पिरोये हुए थे।

गढपोखर की इघरवाली भिंड काफी ऊँची थी। गोंदियारी का उत्तर-पूर्वी कोनैला (कोने का) छोर उसे छूता था। चमुडिया रेलवे-स्टेशन से श्राने वाली सड़क पूरवी भिंड के पासा-पासी जा कर जरा श्रागे बढते ही 'धनहा चौर' के सम्मान में बा-श्रदब धनुषाकार हो गयी थी। खूब चालू रास्ता था यह। पिछले पाँच सात वर्षों में मिनिस्टरों, श्राफिसरों, नेताश्रों, ठेकेदारों का दूर दसगुना बढ गया था, श्रव जिला-बोर्ड इस कच्ची सड़क को पक्की सड़क ही नहीं, बिलक 'पीच-रोड' बनाने पर तुला था। फुलपरास-बाज़ार से बिरोला होती हुई बहेड़ी श्रौर लहेरियासराय तक पहुँचने वाली इस 'पक्की सड़क' को सन् ५६ के श्रत तक तैयार होना ही था।

स्तूल के बाँये बाय, छोटी मछिलियाँ फॉसने वाले छोटे इल्के जाल— दोनही, पोदिया, मरण्ली, सतील आदि—ऊँची भिड पर तिपहर की चैती भूप में सुख रहे थे। सब की नजर बचा कर मोहन मॉक्सी आया और स्कूल के ऑगन में खड़ा हो गया।

लड़के कबड्डी खेल रहे थे — चैत् कबड्डी ! चैत् कबड्डी ! चैत् कबड्डी ! . श्रौर मोहन मॉफी के श्रन्दर बैठा हुश्रा नौजवान छलॉग मार कर बाहर निकल भागा । जाकर वह खेलने वालो मे शामिल हा गया—

चैत् कबड्डी । चैत् कबड्डी ! चैत् कबड्डी !...

मगन हो कर मोहन मॉक्सी कबड़ी का खेल देखने लगा। थोड़ी देर के लिए भूल गया कि किस मतलब से यहाँ आया था।

ग्रीष्म के श्रारम्भ की मुलसी दूर्वों से दका-दका-सा स्कूल का श्रांगन निगाहों को श्रखर रहा था।

मोहन मॉक्सी देर तक खड़ा रह जाता, श्रागर सुर्ती थूकने न उठा होता मोला। थूक कर लार की तार घोती की खूँट के सहारे पॉछने लगा तो निगाई सामने खड़े मोहन मॉक्सी पर पड़ीं। मॉक्सी को हम-उम्र लोग 'नेता जी' कहते थे। देखते ही बोला, ''श्ररे, नेता जी! कब से खड़े हो भाई ?"

सुपरिचित स्वर कानों से टकराया श्रौर मोहन मॉक्की के श्रन्दर का नौजवान गायब हो गया।

मोला आगे बढ आया। खुरखुन, रगलाल, नीरस समी उठ आये।
मॉमी को स्कूल के अन्दर ले गये। आधी बॉहों की कौकटी कमीज।
मामूली स्तों की मटमैली घोती। खाकी थैला बॉह से लटक रहा था। पैरों
के नाखून बड़े-बड़े और बेकाबू। चेहरा गोल, पेशानी चौड़ी। लाल-लाल छोटी
आँखों में काली प्रतलियाँ खूब खुल नही पा रही थी।

नेता जी कभी उनके बीच श्रा धमकता तो जीवन की सोयी हुई ताजगी को जगा जाता । खुद भी व्यक्ति-व्यक्ति की बाते ध्यान से सुनता । कभी-कभी श्राम को श्राता श्रीर खाना भोला के साथ खा कर श्रपनी जाति के महान पूर्वज जयसिंह श्रीर रन्तू सरदार की गाथाएँ रात-भर सुनता रह जाता ।

बैठने पर योड़ी देर तक जिला-जवार देस-परदेस श्रीर समय-साल की चर्नाएँ चलीं। सतघरा के बबुश्रान श्रीमत जमींदार गरोखर के पानी से बे-देखल करना चाहते हैं मलाही-गोदियारी के मळुश्रों को, श्रव श्रदालती मूल-

भुलैइया में भटका कर उन्हें बे-दम कर देना चाहते है...मोहन माँकी से यह सब छिपा नहीं था।

लड़कों की कबड्डी हो चुकी थी। दिन योड़ा था। मूखते हुए जाल समेटे जारहे थे।

भोला, खुरखुन ग्रादि भी मोहन मॉर्फी को ग्रागे करके बैठकखाना में ग्रा पहुँचे ग्रीर धान के नारों की चटाइयों पर बैठ गये। नेता जी ने थैले से रसीदें निकाल लीं ग्रीर किसान सभा का मेम्बर बन जाने की ग्रापील करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रवचन ग्रारम्भ कर दिया।

बीच मे हो खुरखुन ने कहा, "मगरू हम तो किसान नहीं, मछुए हैं। किसान सभा-किसान सभा का मेम्बर होने से हमें क्या! नेता जी, मछुत्रा-कछुत्रा सभा कोई कहीं हो तो मुक्ते बताना। उसका मेम्बर जरूर बन जाऊँगा।"

"मळुत्रा लोगों की सभा तो है ही," मोला ने कहा, "ऋरे वह निषाद-महासभा है न खुरखुन भाई ?"

"फुलेना परसाद वाली ?"

"तो श्रौर कौन-सी ?"

"फिर नेता जी की किसान सभा के मेम्बर इम क्यों बने ?"

मोला जवाब देने ही जा रहा था कि मोहन माँभी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया, कहा, "मैं बताऊं!"

इस बीच जिलेबिया भर-चॅगरी भुने चिवड़े और मछली के तले खड सामने रख गयी। लेकिन अभ्यागत ने उधर ध्यान नहीं दिया। भोला ने ध्यान दिला कर कहा, "नेता जी, यह भी चले और वह भी चले।"

मोहन माँकी ने नाश्ते की चॅगेरी बार्यी तरफ सरका दी श्रौर बताना शुरू किया:

माइयो, किसान समा देहातों में रहने वाले कुल मेहनतकश लोगों का एकमात्र मिला-जुला सुदृढ संगठन है। हम लोग मछुत्रा हैं, निषाद भाई हैं! सहनी, सुखिया, खुनौट, सोरहिया, बॉतर, तीयर, जलुत्रा, मॉक्सी, खानदानी उपाधि किसी की कुछ है तो किसी की कुछ। मगर हैं फिर भी सभी निषाद। किसी युग में हमारी सख्या थोड़ी थी। उन दिनों केवल नाव चलाना श्रौर मछुलियाँ पकड़ना हमारे पेशे थे। श्रव हमारी विरादरी खेती भी करती है, मजदूरी भी। पढ़-लिख कर कुछ,-एक भाई-वहन ऊँचे श्रोहदों पर भी पहुँच

रहे हैं। श्राज जात-पॉत की पुरानी दीवारे दह रही हैं। नये प्रकार की विशाल विरादरी उनका स्थान लेने आ रही हैं। एकता का यह आलोक देहातों में भी प्रवेश कर चुका है। जब ऐसी बात है तो नाहक हमारी बिरादरी के चन्द अगुग्रा निषादों के अलग सगठन का शङ्क फूँक रहे हैं दो-चार स्वार्थी निषादों का इससे फायदा होगा, यह मैं मानता हूं। मैथिल महासभा, राजपूत महासभा, यादव महासभा, दुसाध महासभा आदि जो भी साम्प्रदायिक सगठन हैं, सभी का बायकाट होना चाहिए। इन महासभाग्रों के नेता आम लोगों की एकता में दरार डालने का ही एकमात्र काम करते हैं। देहातों में रहने वाली सारी जनता का खेती-किसानी से थोड़ा-बहुत लगाव रहता ही तो है, तो कैसे कोई किसान-सभा की मेम्बरी से इन्कार करेगा? गढपोखर आपके हाथों से न निकले, इसके लिए हमे एक-जूट हो कर कोशिश करनी होगी। इस सबर्ध में निषाद महासभा नहीं, किसान सभा जैसी जुमारू जमात ही आपकी सहायता कर सकती है..."

लगभग पन्द्रह मिनट तक मोहन मॉक्सो बोले। श्रोता श्रों ने बड़े गौर से प्रवचन सुना। बाते समकाने की नियत से कही गयी थी, ब्याख्यानबाजी का त्रानमेल नहीं छोड़ा गया था। कुल मिलाकर श्रासर श्राच्छा ही पड़ा था।

"अञ्जा, नाश्ता तो कर लो अब !"

"हॅ, नेताजी !"मोला के स्वर मे कई-कई कंठों के स्वर आ मिले ।

चिवड़े भुने थे, उनमे अचार का मसालेदार तेल मिलाया हुआ था। नमक और हरी मिर्च अलग भी थी। बुआरी मछली के तले हुए अरठ-दस खड दूसरी छिपिया में थे। बाते होती रहीं और नाश्ता भी चलता रहा।

मगल ने आ कर मोहन को पाँयलगी की, चिवड़ा-मछली से भरे मुँह की दबी-सिकड़ी आवाज में उसने कहा. "मस्त रह बेटा!"

नाश्ता-पानी के बाद सुपारी का श्रद्धा थमा दिया भोला ने तो मोहन मॉकी ने उसे मुंह में रुख़ लिया श्रीर उठ खड़े हुए।

चलते समय ४० रसीदों वाली मेम्बरी की एक छोटी बही मोहन मॉक्सी से ले कर भोला ने मगल को थमायी और कहा, "घर-घर से इकबी वस्त कर के रसीद काट देना!" किर मोहन की तरफ देख कर वह बोला, "परसों शाम तक तीन रुपड्या दुइ आना पहुँचा देंगे।"

सिर हिला कर मॉर्फी ने अपनी मज़री जतलायी। श्रीर बैठकखाना से

से नीचे उतर गये। भोला, खुरखुन श्रौर नीरस उन्हें गोंढियारी की सीमा तक छोंड श्राये।

8

'हिन्द हितकारी समाज' की कोसी-शाखा के पदाधिकारी श्रौर दर्जनों प्रमुख कॉग्रेसी जीपो में सवार हफ्तों घूमते फिरे थे, इन होत्रों के गाँव-गाँव में अमदान का श्राह्वान गूँजा था। सभी वगों के लोग कोसी बॉघ की योजना के नाम पर उन्मुख-उत्सुक हुए थे।

मलाही गों ढियारी के बीस गरी मह्युए श्रौर दूरियी जातियों के मजदूर भुतहा महादेव मठ पहुँचे श्रौर चार-छै रोज बाद ही वापस भाग श्राये।

खाते पीते परिवारों के शौकिया श्रमदानी सज्जनों की बात ही श्रौर थी। उनकी सुविधा के सभी सावन कोसी-किनारे जुट गये थे। केमरावालों की भरमार थी ही, पास-पड़ोस के परिचित कॉ ग्रेसी नेता श्रों की सिफारिश से वे पटना था दिल्ली से श्राये हुए किसी ऊंचे पदाधिकारी के साथ भीड़ में खड़े हो जाते श्रौर फोटो खिंच जाती। इन लोगों का श्रमदान क्या था, बैटे टाले का श्रच्छा खासा मनोरजन था। 'नेशनल कैडेट कोर' की निगरानी में बीसियों हजार स्कूली-कालेजी लड़के कोसी के पूर्वीय श्रौर पश्चिमी—दोनों—तटवर्घों का निर्माण करने श्राये थे, उन्होंने श्रलबचा काफी काम किया था। टेकेदारों ने मजदूरों से करवाया था। पश्चिमीय तट बंध का श्रव तक का श्रिधिकाश काम इन्हों के हाथों हुआ था। 'हिन्द हितकारी समाज' वालों ने शौकिया श्रमदान के श्रलावा किनारे की ग्राम-पचायतों के जिम्मे भी यह भार सौंणा था कि वे मजदूरों से काम ले श्रौर उन्हें मेहनताना दे। सगठन की ढीला-पोली से या स्वार्थियों के कुचक से हुआ ऐसा कि पचायतों के श्रधीन काम करने वाले मजदूरों को कोसी-किनारे से भाग श्राना पड़ा।

वापस आने वालों में से दुन्नी, क्ललर, भौकर, नशुनी आदि थे। खुरखुन ने अगले ही दिन पूछा, "बड़ी बल्दी भाग आये क्या बात थी ?" "बात क्या रहेगी," कल्लर ने कहा, ''कुछ नही ! दूर के दोल सुहावन। बस, यही समभ लो खुरखुन काका।"

नशुनी निकया कर बोलता था, बोला, "हॉ, हॉ ! कॅ मॅ" लॉ मॅइयॉ की

दया से जैमे तैमें घर आ गैये ."

गोनड़ जाल की किनारी में लोहे की गोटिया कस रहा था। बीच गॉव के चौगहे पर प्रौद पाकड़ की छाह त्रौर वैसाख का महीना, लोग काम भी कर रहे थे, त्राराम भी। वक्त काटने में जीभों के सरौते भी खूब मदद पहुँचा रहे थे।

गोनड भभा कर हॅस पड़ा, खीसें निकल आयी। दुन्नी से उसने कहा, 'श्ररे वो बात तो बतायी ही नहीं तुमने. "

'जाने भी दो, जो बीत गयी सो बात गयी।' दुन्नी ने कहा।

लेटे ही लेटे खुरखुन ने जोर दे कर कहा, ऋँ हॅ, "ग्रव तो बनलाना ही पड़ेता दुन्नी । क्या करके त्राये हो १<sup>2</sup>

खुरदुरा चेहरा । खुचरा मूंछे । छोटा कपार । छोटी श्रॉखे । कद नाटा श्रौर स्रत भूरी । काम छोड़ कर दुन्नी थोड़ी देर के लिए श्रपनी प्रतिमा श्राप चन गया, फिर कहने लगा— "मूँ जा फरही की पोटली बाँध कर कर कोसी-किनारे गया में इसलिए कि दस रोज बाँध की मंजूरी करूँगा, लाना-खेशा निकाल कर कम से कम श्रठारह बीस श्राना रोज तो बचा ही लूँगा । चार छै जून साथ के दाने चना-चन्नू कर भूव को ठगता रहा, फिर उधार की खिचड़ी चलने लगी । पहली बार जिस बानू ने नाम लिखा, वह दूसरी बार नहीं मिला । दूसरे दिन जो कॉग्रेसी भाई काम लेने श्राये, दो रोज बाद उनका भी पता नहीं । मिट्टी काटते-दोते बारह दिन बीत गये, छदाम का भी दरसन नहीं हुश्रा । उधार-खाते चावल, दाल, नमक, हल्दी, मिर्ची, ईधन देने वाला दुकानदार भला क्यों छोड़ने लगा । कुदाल रख ली, टोकरा रख लिया, धोती तक उतरवा ली । कमर से गमछा लपेटे दो दिन-दो रात का भूखा में घर लौट श्राया हूं...." इतना कह कर दुन्नी ने लम्बी सॉम ली श्रीर धरती छू कर दोनों कान छू लिये ।

खुरखुन से लेटा नहीं रह गया अब, वह उठ बैठा। आवश्यमय स्वर में अपने आप वह बैड्बड़ाने लगा, दोनों हाथ उलाहना की मुद्रा में आममान की तरफ़ उठे थे — 'हे भगवान, कैसा जुमाना आया है। पचीस-पचास करोड़ स्पइया लगा कर दस-पन्द्रह साल में कोसी बॉध तैयार होगा, हजारों का माहवारी चारा पाने वाले पचासों आफीसर बहाल हुए हैं। लाखों के ठेके मिले हैं हन ठेकेदारों को। करोड़ों का सामान बीरपुर में ला कर अटा दिया गया है। रात दिन हवाई बहाज़ कोसी-इलाके में मॅडराते रहते हैं। पानी की

तरह रकम बहायी जा रही है। फिर गरीब मजदूरों के साथ ही सुराजी बाबू लोग इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ? ऐसा अनर्थ तो न कमी सुना न देखा! हे भगवान, सृष्टि के इन्हीं तौर-तरीकों में तुम्हें अपने विधातापन का स्वाद मिलता है ? 'हिन्द हितकारी समाज' नहीं, पेट-हितकारी समाज। छी-छी छी-छी .."

गोनड़ ने भोली हॅसी टॅस कर फिर कहा, 'श्ररे, कुछ श्रौर सुन लो -खुरखुन। इतने में ही उविया गये ?"

खुरखुन उठ कर खडा हो गया। गमछा भाड़-भूड़ कर कन्धे पर से लिया।

घर की तरफ चला तो तो भोला के कुत्त ने कहीं से आ कर अपने मालिक के गाढे दोस्त की टॉग सूँघ ली। प्यार के प्रतिदान की प्रतीचा में दस-बास कदम तक वह पूँछ हिलाता आया, मगर खुरखुन के दिल-दिमाग अब भी खील रहे थे। उसने कुत्त की ओर देखा तक नहीं। उसके पैर फुर्ती से उठते चले आये।

मधुरी के गौने की तैयारिताँ करीव-करीब हो चुकी थीं।

पाँच रोज बाद, अगले बुधवार को पूर्णिमा, के भोर मे महफा (डोली) उठनेवाला था। दस्तूर के मुताबिक प्रति दिन सुर भर कर एक-आध बार रोना भी मधुरी शुरू कर चुकी थी। घर के ,काम-काज से फारिंग हो कर जितिया बुआ, मोदनी मामी, सकृती बहन आ जुटतीं। मगल की माँ भी किसी किसी दिन। महजा आ कर पहले से ही डटी रहती। रोने का यह सिलसिला एक-एक के गले से लग लग कर घटा-डेढ घटा तक चला करता। इस आरोह-अवरोह-मय सुरीले कदन के माध्यम से मधुरी बताया करती "ओ जितिया बुआ, अब पुदीना और इमनी की चटनी मुक्ते कौन विलायेगी ई ई ई ई " जवाब में, रोने का टीक वही सुरीला तरीका अपना कर मुमम्मात जितिया कहती — "मुक्ते अपनी लैनी के लिए सीपियों का चूना बना-बना कर अब कौन दिया करेगी गे नू नू ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ .."

मोदनी मामी गले मिल कर रोनी तो रोज यही दुहराती कि अब उसे डोंका का गोशता कौन खिलायेगी। सकती के लिए परिताप का निषय यह था कि मेला-ठेलां देखने कौन साथ जाया करेगी। मोला की दादी रो-रोकर कहती कि इतने प्रेम से कौन अब उसके जॉब-गोड़ चॉपा करेगी...

रगीन रुलाइयों के ये तरन्तुम भोला की बैठक मे जमने वाले बजरग

मडली के छोकरों के लिए मखौल का मसाला थे। लेकिन खुरखुन का तो कलेजा ही दूक दूक होता था यह सब सुन सुन कर।

मगल की मॉ के गले लगाकर मधुरी रो रही थी—गे चा आ छा ची ई.ई, कै एै.. से. ए. ए र. ग्र अ. ग्र. अ. हूं. ऊं ऊं. ऊं.. ऊं.. गी.. ई.ई.ई.ई. मै. ऐ. ऐ. ऐ. ऐ.. ऐ.. एं. कह रही थी—चाची, तुम सब से अलहदा होकर मै कैसे रह सकूंगी ? सूखी रेत पर कबई मछली जिस तरह तड़पा करती है, मै भी क्या उसी तरह नहीं तड़प्ंगी चाची ?

रलाई मे डूबे हुए बेटी के ये शब्द सुनते ही बाप ने आरंखे मींच ली। दाँतों पर दाँत, मस्दे पर मस्दा। चेंहरा सिकुड़-सिनट गया। सहज श्याम काति अधिक से अधिक श्यामल हो उठी। पैर मनों भारी हो उठे। खुरखुन वापस लौट गया।

भीतों का एक घर, एक मड़इया, दो श्रोर से फूस का घरा। यही तो हुश्रा घर-श्रॉगन। श्रभी काज-परोजन के दिन थे। बाहर से द्वार वाली भीत की पुतायी हुई थी, चिकनी-पीली मिट्टी से। द्वार के दोनों तरफ श्रामने-सामने काले रग की कच्ची स्याही में किसी ने हाथी श्रॉक दिये थे। शरीर का मुटापा उन चित्रों में उतना नहीं श्रखरता था जितनी कि बेडौल सूँड । महावत की जगह मूली-गाजर की सी शकल श्रकित थी। प्राहमरी स्कूल में पढ़ने बाला पड़ोस का एक लड़का मसालेवाली मोटी-मोटी पिसी हच्दी में उँगली डुबाकर श्रन्दर के द्वार की चौखट के माथे पर 'जय हिन्द' लिख गया था, इन श्रच्रों के बगल में दोनों तरफ मय-श्रशोक चक्र के तिरंगा खाका श्रकित था—रग भरने की जगहें खाली छोड़ दी गयी थी।

त्रॉखों में काजल, रगे हुए तलवे, नीली घारियों वाली चम्पई साड़ी, लाल स्नींट की पीली चुनरी.. मधुरी खूब खिल रही थी।

मगल की माँ ने अपने आँचल की खूँट से उसकी आँखों के कोर पहले पौंछ दिये, अपने आँसुओं को बाद मे पौंछा।

मधुरी की माँ ने अन्दर से मगल की माँ को आवाज दी, "बहिना, भाग मत जाना।" अगले ही च्रण वह हाथ भाड़ती हुई बाहर आयी। निगाहों के सामने दो तीन लटे पसीने की बूदियों में चिपक रही थी, उन्हें उसने हटा दिया। ऑचल से चेहरा पॉछा और बोली, "अब के बैसाख खूब तप रहा हैं बहिना।" "जेठ असाढ तो बाकी है अभी बहिनियाँ।" मगल की माँ ने कहा। डेढ-दो साल का नग-घडग बच्चा जाने कब से पीछा कर रहा था। एक बार उसकी समूची देह पर हाथ फेर लिया तो माँ के दिल को तसल्ली हुई। अब उसने पूछा, "बोलो बहिना बहू के सील-सुभाव खुले कि नहीं?"

माँ त्रौर चाची को इतमीनान से बातियाने देना था, मधुरी खिसक चुकी था। छै, साला लड़की बकरी की सून्ती मींगिणियों से छक्का-पजा खेलने का रियाज़ कर रही थी, कच्चे त्राम की पतली लम्बी फाँक मुट्ठी में दबाये हुए थी, बीच बीच में जीम से छुत्राकर खटास का चटखारा लेती थी। बाकी बच्चे घर-क्रांगन से बाहर थे।

बहू के बारे में मधुरी की माँ का सवाल मगल की माँ को अञ्चा ही लगा। अपना हुक्का वह साथ लायी थी। रोते वक्त भीत से टिका कर अलग रख दिया था। अब उठा कर गुडगुड़ाया तो पीनेवाली तवास्तू की कच्ची गव और छोआ की भभक साथ आयी।

"टिकिया फिर से गर्मा लो बहिनिया।"

"हूं, बिहनिया।"

श्रीर तब फुलिया की पुकार हुई, उसी छै-साला लड़की की। मगल की मां ने हुक्के पर से उतार कर चिलम उसे थमा दी। योड़ी देर में मुलगती टिकिया के साथ चिलम वापस श्राकर हुक्के पर सवार हुई श्रीर तब चला गुड़...गुड़.. गुड़.. गुड़...गुड़... ! जल्दी-जल्दी चार-छै बार दम मार कर मगल की मा ने कहा, "बहू तो हमारे घर ऐसी श्रायी है बहिना कि तुफ्तेसे क्या बताऊँ। बड़ी लझ्मिनिया है बहिना, बोलती है तो टहनी से हर सिङ्गार फरते हैं। मुसकाती है तो चानन का लेबा लगाती है। मगन का ही नहीं, समूचे पलिवार का नसीब जागा है वहिना।"

मबुरी की माँ की आखें भर आयीं, फडकते आँठ फैल गये। बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकले, "और हमारी सोन-छड़ी को जो सराहती, वहीं इस धरती पर नहीं रही, चली गयी है सरगउली हाट (स्वर्गपुरी)। ससुर है तो वह बुढवा ताड़ों पी कर धुत्त बना रहता है। बहिना फिकिर के मारे पलकों से नीद उड गयी है हमारी "रो पड़ी मधुरी की मा।

मगल की माँ ने हुक्के को फिर पलानी की खँमेली से टिका कर रख दिया। वह श्रपने श्रॉचल से बहिनिया के श्रॉस् पोंछने लगी। टारल के स्वर में कहने लगी, "नाहक मन छोटा करती हो, तुम्हारी बिटिया कोई मामूली लड़की है ! दिल जीतने का जादू जानती है वह तो।"

गोद का बच्चा सो गया था। मधुरी की माँ फिर उसके बदन पर हाथ फेरने लगी।

मगल की मा उठ खड़ी हुई तो सिलेबिया आ कर तब तक हुक्का संभाल चुकी थी। वह अपनी मा को बुलाने आयी थी।

## ¥

मौसम तो था मगर फसल नहीं थी श्रव के श्रामों की। भोला का पुराना विश्वाचा इस दफे एक टिकोरा तक नहीं दिखला सका है। हाँ, नयी श्रमराई में तीन चार पेड़ फरे थे। कुछ, महीने पहले श्रिधक मास पड़ा था। उस हिमाब से बैसाख का क्या, यह तो जेठ का श्रत श्रा गया। श्राम टफ्कने लगे श्रे।

नयी श्रमराई में मगल ने मचान खड़ा कर रखा था। चारों भाई-बहन श्राम श्रगोरते ये बारी-बारी से श्रा कर। भोला को श्रवसर कम ही मिलता।

यह ग्रमराई गाँव से बिलकुल करीब थी, दिन्छन-पिन्छम की तरफ।
दरम्यान में थोड़े से खेत थे। ग्राजकल उनमे महुन्रा के घने साँवले पौधे
लहलहा रहे थे।

मगल कई दिनों से मिलना चाहता था, लेकित मधुरी मौका नहीं दे रही थी। त्राखिर मगल ने चुल्हाई की मार्फत खदेश भेजा—"मैं मानूंगा नहीं, तेरी ससुराल तक धावा मारूंगा। ऐसी भी क्या बात है कि मिलेगी ही नहीं.."

फिर जाने क्या सोच कर अमराई में ही मधुरी मगल से मिलने आयी। शुक्लपक्त की त्रयोदशी। आधा पहर रात बीती थी। आमों के भुरमुट में चितकबरी चादनीं। चितकबरी चादनी में वह छोटा सा दुपलिया मचान नहा रहा था।

श्रचार के लिए दिन में कच्चे श्राम तोड़े गये थे। साथ टूट कर गिरे हुए पत्तों के चिकने स्पर्श तलवों को गुदगुदा रहे थे। दिल मे लेकिन गुदगुदी नहीं, घड़कन थी।

परसों ही तो पूर्णिमा है । मधुरी की आखों के कोए फैल कर दुगने हो

गये। वह अञ्जी तरह जानती थी कि नहीं मिल लेगी तो मगल ससुराल तक पीछा करेगा।

श्रमराई के बीचों-बीच किसुनमोग का एक छुतनार कलमी पेंड़ था। धनी टहनियों श्रौर चौडे-बडे पत्तों से वह चॉदनी को ऊपर ही ऊपर उलकाये हुए था।

सकत के अनुसार मगल किसुनभोग के तले खड़ा मिला।
मुलाकात पाँच महीनों पर हो रही थी।
पास आयी तो मगल लपका।

बेताबी से अपनी बलिष्ठ बाहों में कस कर मधुरी को उसने चूम लिया। फिर चूमा, फिर चूमा और फिर चूमा ।

भौली तैरस की गाढी-दूबिया चाँदनी किसुनभोग की घनी छतनार डालों के तले या नहीं पा रही थी, किन्तु अपनी दमकती परछाई से अधकार की गहन कालिमा पर हल्की हल्की सी पोची वह अवश्य फेर रही थी।

मगल का पहला आवेग कुछ शान्त हुआ तो मधुरी ने बाहुपाश को आहिस्ते से टीला कर लिया। कित्ता-भर अलग हुई और उसके कघों पर अपने दोनों हाथ टिका दिये।

चेहरा साफ-साफ दीख नहीं रहा था, मुखमडल की स्थूल आकृति तरल-स्वच्छ भुटपुटे आधकार में सामने थी।

मगल सॉस पी कर मुग्ध-विभोर खडा था।

हर्नी-चिकनी फुसफुसाइट ..

"नाराज हो ?"

"उहूँ"

"एक बात बताऊँ ?"

"कहो।"

"मानोगे १"

"जरूर <sup>177</sup>

"नहीं, तुमसे नहीं पार लगेगा।"

"कहो भो तो ऋाखिर ?"

"सच १

''हाँ मधुरी, तुम्हारे लिए मगल क्या नहीं कर सकता ?" कि कही एक आम टपका। इनके-दुक्के पके ग्राम न्त्रब टपकने लगे थे।

मगल के कधो से अपने हाथ इटा कर मधुरी बोली, "यह कौन आम टपका है १"

"ग्रीर कीन, रोहिणियाँ होगा," उसने निश्चयात्मक समाधान दिया। ज्ञा भर रुक कर पूछा, "ला दूँ।"

'अंधेरे मे श्रामी कहाँ-कहाँ टोह लेते फिरोगे ?"

"बहाँ-बहाँ उम्मीद होगी।"

पतले स्रधकार की हल्की तहे चीर कर दोनो तरफ दत पिक्तयाँ जगमगा गर्यी । स्रवश्य, दोनो ही मुस्करा पड़े थे।

उड्नेवाले दो-एक छोटे कीड़े नार्क-कान से छू गये। मगल की अग-अग मे सिहरन महसूस हुई। पॉच महीना पहले की वह हेमती रात सामने आ गयी जब कि इसी तरह निभृत-निर्जन एकात-मिलन का अवसर हासिल हुआ था। स्थान यह नहीं, धनहा चौर का अचल था।

मगल ने फिर गलबहियाँ दी।

मधुरी की तरफ से प्रतिरोध तो नहीं, अनासिक ।

"तो बताया नहीं तुमने ? क्या कह रही थीं ?"

'श्रच्छा, पीछे बताऊँगी। घरवाली तो खूब पसन्द श्रायी ? चलो श्रच्छा हुआ।"

"लेकिन तुम मुँह फेर लोगी तो मगल बेलब्ला होकर सूख जायगा..."

मगल के स्वर में तरलता थी, बेबसी का अनुनय था।

मधुरी और अधिक शात हो गयी, और अधिक गम्भीर । उसने हाथ पकड़ कर मगल को बैठा लिया, खुद भी बैठी । किसुन-भोग के तले साफ़-सुखी जमीन इस भीने अधकार में चकचक कर रहा थी।

अकिंग्त और मधुर आवाज में मधुरी ने कहा, देखो मगल, मै तुमसे तीन-चार साल छोटी हूँ। हमने एक-दूसरे पर अपने-अपने प्राण निछावर कर रखे थे, लेकिन अब तुम घर की लद्दमी का मुखड़ा ध्यान मे रमा लो और मुक्ते भूल जाओ। .. "

मगल चुप था। उसका सिर मधुरी के कधे से आ लगा। इच्छा तो हुई कि उसे वह अपने कधे से टिकान रहने दे, पर अगले ही च्या मधुरी संमल गयी। कान में आँठ सटा कर कहा, मगल।

वह श्रव भी चुप था।

मधुरी की फुसफुसाहट और भी ऋषिक घीमी हो आयी, "मंगल, कभी यह भी सोचा है कि मोरंकी जो सुन्दरी-सुशीला तक्सी तुम्हारी यहलद्मी हो कर आयी है, इसी तरह उसने भी अपने प्रेमी को समका-बुक्ता दिया होगा ... सुके भूल जाओ मगल...."

उसने मधुरी के कथे से ऋपना माथा हटा लिया। मगल ने यहाँ तक नहीं सोचा था। ऋब वह मधुरी से क्या कहे, क्या नहीं कहे।

दिमाग में सत्रह साला तरुणी का वही प्रफुल्ल मुख बार-बार उमग्ने लगा, पिछुले दो महीने का साधारण सहवास भी जिसकी असाधारणता पर उपेचा की राख नहीं बिखेर पाया ... .. मरा-पूरा परिवार, लज्जा-सकोच का कड़े से कड़ा पहरा। मिलना जुलना रात को ही होता। फिर भी वह दितीया धीरे-धीरे आकर अब इस प्रथमा के निकट खड़ी थी।

मगल की बहू ऋपनी मिठास से मधुरी का मन मोह चुकी थी। रत्ती भर भी ईश्यी ऋब उसके प्रति मधुरी के ऋन्दर नहीं थी।

मगल जैसा का तैसा गम्भीर बना रहा । लगता था कि बाइस दिनों के नियादी बुखार ने रग-रग को उबाल कर छोड़ दिया है।

मधुरी मगल का मौन तोड़ना चाहतो थी। वह उसका विकट ऋईन्द्र समफ रही थी। परन्तु खय क्या कोई कम दुख-दर्द हो रहा था उसे ?

भींगुरों की अविराम भकार पृष्ठभूमि मे शहनाई का काम कर रही थी। रात बढ रही थी। चाँद चढ़ रहा था। माँ से बिक्कुड़ा हुआ कौए का बच्चा कच्ची आवाज में काँव-काँव कर उठा तो मधुरी सचेत हुई। पहले मिलन के अवसरों पर अक्सर मगल बीड़ी सुलगाता था, मगर आज अभी तक बीड़ी नहीं निकली थी। मधुरी को खयाल आया तो चट से कहा, "अच्छा, बीडी तो निकालो।"

बिना कुछ कहे ही मगल ने बीड़ी निकाल कर सुलगाली। दो कश खींच कर मधुरी की तरफ बढाता हुआ बोला, "ओफ्फोह, कैसी निदुर हो तुम!"

जवाव में उसने गहरी साँच ली ख्रौर कशा खींचा तो इतना लम्बा कि समूची बीड़ी स्वाहा ।

दोनों इस बीच कुछ दूर-दूर हो गये थे। बीच में फासला था। नन्ज

की रफ्तार सहज दरें पर आ लगी थी, मगल ने कहा, ''अब हम कम। नहीं मिलेंगे।''

मधुरी ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ मगल के मुँह पर रख दिया, फटकार की मीठी मगिमा से कहा, ''राम-राम। ऐसी भी अशुभ बाते निकाली जाती हैं। छि:।"

मगल ने सजीटगी से हाथ हटा दिया, बुदबुदाया, ''क्या श्रशुभ, क्या शुभ, सभी बराबर हैं श्रव... .''

मधुरी ने इस्की त्रावाज में कड़ी डॉट बतायी, "कैसी नासमभी की बातें किये जा रहे हो। देखों मगल, त्रागर त्राव भी तुम होश में नहीं त्राये तो किसुनभोग के इसी कलमी पेड़ से त्राप्ता कपार में टकरा लूँगी त्रीर लहू- लुहान हो कर तुम्हारी घरवाली के सामने जा पड़ूँगी। कहूँगी कि मामी...."

श्रागे नहीं बोलने दिया गया।

श्रपने मुंह पर से मगल की हथेली परे करके मधुरी ने कहा, "देखों मगल, धूल-मिट्टी के बचकाने खेल हम काफी खेल चुके। सयाने समफ कर मॉ-बाप श्रौर सास ससुर ने तुम पर जो जिम्मेदारी सौपी है, उससे जी चुराना कायरता होगी। तुम्हें श्रपनी घरवाली के प्रति वफादार होना है, मुफे श्रपने घरवाले के प्रति। गॉव-गॅवई के हम सीधे-साधे लोग ठहरे। हमारा प्रेम-नगर समाज से श्रलग या ससार के बाहर नहीं श्राबाद हुआ। सुनती हूं, बड़े श्रादमी जब श्रौर कामों के ऊब उठते हैं तो दिल के दुकड़े इघर-उघर फेका करते हैं श्रौर दिसयों घर बर्बाद कर छोड़ते हैं। मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती मगल, मैं नहीं चाहती कि एक श्रौरत की सिंदूरी माँग पर श्रपने श्रध-स्वार्थ की कालिख पोतती रहूं...."

कुछ देर मीन छाया रहा, फिर दोनों उठ खड़े हुए।

मन्वान के नज्दीक आये। हमेशा रोहिग्गी-नज्ञ मे पकने वाला आम ''रोहिग्ग्यॉ, अपने पेड़ की किसी नाजुक टहनी से फिर एक फल टपका बैटा तो मगल ने कहा, 'रोहिग्ग्यॉ' की तरफ से यह तुम्हारे लिए दुआ आशीर्वादी टपकी है, लेती जाओ।''

मंगल ने श्राम ला कर थमा दिया तो मधुरी ताजे-पके उस बीजू श्राम को नाक के पास हिला-हिला कर सूँघती रही, "वाह! क्या खुशवू है।"

चलने लगी तो आख़िर उसने मगल की ठुड्डी छू ली और चुमकार कर कहा, "भइयन, सुके माफ कर देना।"

अमराई के चारों और शीशम महुत्रा की कतारे थीं। मगल चुप-चाप साथ आया, उत्तरी छुँग तक पहुँचा कर लौट गया।

Ę

डोली निगाहों से श्रोभल हो गयी, रुलाई की मर्मवेधक श्रावाजें हवा में तैरते-तैरते श्राकाश के शून्य में समा गयीं। श्रौरते गाँव के छोर तक गयी हुई थीं छोड़ने, वे लौट श्रायीं।

रोते-रोते खुरखुन के पपोटे सूज आये थे। मधुरी की माँ और भोला की दादी का भी यही हाल था। वे भी मधुरी के लिए हद से ज्यादा रोथी थी।

कुछ नहीं, कुछ नहीं तो भी दो तौ का खर्चा पड़ा। ऋपनी ऋौकात से ज्यादा ही दिया था लड़की को। दूलहे के लिए घोती-कभीज ऋौर चहर दी थी।

माँ की लालसा थी कि बेटी हॅसली पहनकर समुराल जाये। मोला को अपनी स्त्री से इसकी भनक मिली थी। पचास रुपये की लागत से उसने हॅमली बनवायी और मगल की माँ को ला कर सौंप दी। कहा था, "मधुरी इमारी भी बेटी है न ?"

विदागरी (मुकलावा) का महरत सूरज उगते ही था।

ट्रेन पर सवार हो कर जाना था। डोली चमुड़िया स्टेशन तक ही गयी थी। साथ दूव्हा के ऋलावा छोटा माई ऋौर रगलाल गये थे। दूव्हा का चाचा ऋाया तो था, लेकिन उसे पड़ोस के गाँव पहुँच कर फिर लौटना था।

मधुरी की समुराल समस्तीपुर से आगे रोसड़ा लाइन में आंगारघाट के करीब पड़ती थी।

दुलहिन को शाम तक पति-गृह में प्रवेश करना था।

खुरखुन की खोपडी ऐसी बोरसी हो रही थी, जिसमे राख ही राख भर गयी हो। विषाद का मिद्धम धुत्रॉ दिमाग को बोिफल बना रहा था। कलेजे में हुक नहीं उठती थी, बल्कि खुशकी का दौरा था।

मधुरी की मॉनन्हें को लेकर लेट गयी। मॅम्सली लड़की की उसने हिदायत कर दी कि बहनों को खाना खिला कर खुद भी खा ले, नाहक तग न करे अपनी मॉको।

दस ही रोज बाद गरोखर में महाजाल डाला जाने वाला था। त्राजकल

उमकी मरम्मत चल रही थी। मलाही मे गगा सहनी का चौपाल इन दिनों बातचीत स्त्रीर काम-काज का स्त्रड्डा बन रहा था।

लड़की के गौने की माम्हों से छुटकारा पा कर खुरखुन को भी श्रव उसी तरफ ध्यान देना था, लेकिन इस वक्त बेचारे की चेतना मानों फ्यूज हो रही थी। जी कर रहा था कि लवनी-भर ताड़ी पीकर लेट जाय कही, दिन-भर लेटा रहे।

गोल कट निमस्तीन की पाकिट छू कर खुरखुन ने टोइ कर ली.. गोल श्रौर खुरदुरे किनारों वाली श्रठनी।

थोडी देर वह गढपोखर के पूर्वी भिंडे पर गमछा विछाकर लेटा रहा। माँवली स्रत, सलोना मुखड़ा, बडी-बड़ी आँखे .. बार बार बिटिया सामने आकर खड़ी हो जाती । मीठी-महीन लहरदार आवाज बार-बार कानों में गूंज उठती "बब्बू, श्रो बब्बू! . तुम्हारे लिए श्रलग से मैने भिगे तले हैं, उठो बब्बू !... " लगा कि मछलियों के करारे शिकार के बाद थका-माँदा वह लौटा है, निढाल हाकर लेट गया है बिना खाये पिये ही। मलसी मे सरसों का तेल गर्मा कर लायी है मधुरी। श्रग-श्रग की मालिश कर रही है बिटिया, दुहरा-तिहरा कर चॉप रही है। थकती नहीं है चाँपते-चॉपते। दिवरी के मिटियाले श्रालोक मे मधुरी के कपार पर पसीने की बूँदियाँ चमकने लगी हैं... बस कर, बेटा,बस कर ! उतर गयी थकान तो । जा श्रव तू भी श्राराम कर बिट्टन !"...एक बार सतघरा के बनिये की कुछ रकम उधार आयी थी, सूद नहीं गया वक्त पर । तकाजे के लिए आदमी आया तो अनाप-शनाप वकने -लगा, फिर बिटिया ने बच्चू को नो डॉट पिलायी कि मना आ गया...

खुरखुन लेटा रहा, मगर मधुरी खड़ी रही । स्मृतियों की श्रपार भीड़ ने हृदय पर इमला कर रखा था। ऊव कर आखिर वह उठ खड़ा हुआ।

खुरखुन के पैर सतघरा की श्रोर बढ़ते गये। गढपोखर से मील-एक

उत्तर, सतघरा के इघर वाली छोर पर ताड़ी की दूकान थी। ताड़ के पत्तों से छाये हुए दो छापर। सामने खूब चालू सड़क। सीघी कतार में रखे हुए पॉच-सात घड़े। श्रलग-श्रलग नाप की कई घड़ियाँ। जरा इटाकंर चॅगेरियों में भिल्ली-कंचरी, भूजा-फरही, जैसी खाने की चीजे।

दिन पहर-डेढ पहर चढ़ श्राया था। लोयी-खोयी-सी मुद्रा में खुरखुन 'सड्क से नीचे उतर श्राया।

दस कदम पन्छिम, इड्डी तोड मशक्कत के शैदाइयों की वह मधुशाला

इस समय भी स्नी नहीं थी। ताल-पत्र की आसननुमा चटाइयाँ इघर-उघर विखरी पड़ी थीं। उन पर छु-सात बदे डटे हुए थे। दो थे आमने-सामने एक जगह। सम्मुख त्रिकोण-बैठक में तीन विराजमान थे दूसरी जगह। बाकी एक-एक जुदा-जुदा।

छोटी-छोटी घड़ियाँ श्रौर सकोरे। ताड़ का टुकड़ा-टुकड़ा पत्ता, इन्हों खडित तालपत्रों पर खाने की वस्तुएँ...िफल्ली, कचरी, भूबा, फरही, मछली, मिर्च।

नये प्राहक की अगवानी में एक अधेड़ मुच्छुड़ चेहरा खड़ी चटाइयों की आड़ से गर्दन-सहित निकल आया, शरीर के शेष अंग ओमल थे। और मुंह के अन्दर भाव का डबल कौर अभी अभी ठूंस रखा था। हिलती गर्दन, चकराती पुतलियों के इशारे से आगतुक को दक्ते को कहा उसने और फिर अहरय हो गया।

मीने वाले अपनी अपनी मस्ती में थे। दो तो आपस की ही मली-मलीक-में विभोर हो रहे थे। त्रिमूर्ति वाली गुट अभी चढ़ान पर थी। छठवाँ पियनकड़, अब तक वहीं उतान लेट चुका था, आखिरी बूंद का मज़ा लेने के अभिनय में खाली सकोरा जगरी औंठ और नाक पर औं वा रखकर बीभ निकाले हुए था। सातवाँ ? सातवाँ तो नीरस था—हाँ, वही अपना नीरस।

वनी-खिचड़ी मूंब्रों पर ताड़ी की गाढ़ी काग श्यामल मुख्यमंडल को दर्शनीय बना रही थी । सामने रिक्त मधुपात्र पर अब मिक्सियों का कब्बा था।

पास ही बड़ी गठरी और लाठी पड़ी थी । गठरी के फाँक से जाल बिनने के मोटे मजबून लाको धागे भाँक रहे थे । बाँयें कान पर बाँया हाथ, दाहिना हाथ आसमान की तरफ । नाटे कद का तीस-साला नीरस कआ़सी धुन में कमला-मैया का गीत गा रहा था ।

खुरखुन निकट श्राया । गौर से उसने नीरस को देखा । श्रॉले श्राधी-श्राधी मुन्दी थीं, पुतलियाँ मानो दृष्टिश्ह्न्य...

नीरस की चेतना में इस वक्त सिवाय कमलानदी के श्रौर कुछ था ही नहीं। खुरखुन ने उसकी इस मस्ती में ख़लल डालना उचित नहीं समका । नीरस कूम-कूम कर गाता रहा श्रौर खुरखुन भी एक श्रासनी खींच कर वहीं बैठ गया।

जरा देर बाद दुकानदार बाहर निकला तो खुरखुन ने श्रावाज दी, ४८ "दुग्रन्नी का नाश्ता, है ग्राने की चउठी (चतुर्थाश) लवनी ताड़ी...जिट्दी महया।"

फरमायश पूरी की गयी।

खुरखुन सकोरे में ढाल-ढाल कर पीने लगा। नीरस के सुर में मिला कर इल्के-इल्के गाने भी लगा, बीच-बीच में चबेना भी चबाता रहा और सकोर भी सुङ्कता रहा। थोड़ी सी फिल्ली-कचरी और सकोरा भर के ताड़ी उसने नीरस के भी आगे रख दी। भरे हुए मुँह से गीत के पद निकल नहीं पारहे थे। तो भी वह गाने में साथ दे रहा था .....

एकाएक फिर उसे बिटिया याद आ गयी .. .. !

मध्री को ताड़ी पीने वालों पर बड़ी धिन आती थी। छठे-छमाहे भोला या नकछेदी या गगा के दोस्ताना दर्बाव में आ कर खुरखुन पी-पा आता तो वह बेहद दुःखी होती। डेढ़-सवा साल पहले की बात है। माँ गयी थी उघरा, कमलामैया के मन्डप में मिन्नत-कबूलवाली पूजा चढ़ाने । घर में दो-तीन छोटे बच्चे श्रौर यही बाप-बेटी रह गये थे। शाम को बाप ताड़ी पी कर लौटा, नशे मे धुत्त । बुरे लच्छनों का आभास पा कर बेटी घवरायी। उसे श्रकेले छोड़ कर रात बिताने श्रङ्गोस-पड़ोस के किसी घर मे चली जाती, यह भी तो ठीक नहीं जैंचा । गालियों की बोछारे, मार-पीट, हैवानियत के हमलों में नाकामी के बाद सर के बाल पकड़ कर बमीन पर बसीटना....प्रमन्त पिता के, सारे उपद्रव पुत्री ने चुपचाप मेल लिये। बड़ी मुश्किलों में मधुरी की वह रात कटी। नशा उतरने पर खुरखुन जब श्रपनी सहज-स्वस्थ भूमिका मे फिर वापस आया तो रात की बदतमीजियों के लिए बेटी से उसने माफ़ी मॉबी थी। भीनी आँखों और फडकते श्रोठों से विटिया बोली थी, "बब्बू, मे जहर-माहुर खा लूंगी, अगर फिर कभी तुमने शाम के वक्त दारू-ताड़ी की हाथ लगाया.....'' तो बाप श्रपने कान पकड़ कर प्रायश्चित के लिए उठने-बैठने लगा था। बेटी ने लपक के हाथ पकड़ लिये थे, "यह तुम अब और क्या कर रहे हो बब्बू ?" बाप ने कहा था, "नही बेटी, तेरे सामने कान पकड़ कर इस तरह दस बार बैठूं -उठूँगा तभी जी इल्का होगा।" और फिर कभी खुरखन ने शाम समय दास-ताड़ी को हाथ नहीं लगाया..... श्राह्म भी वह खुश था कि।दिन-दोपहर से पहले ही पी रहा है।

नीत्स श्रवःमित्रायेन्दा रहा था, वहीं कमला-मैया का गीत ! दिमागु पर ताड़ी श्रपना श्रसर डालने जा रही थी कि चेनना ने सुमार्था, नाभि से नीचे घोती की ऋटी में दो रूपये का लाल-मैला नोट ऋब भी पड़ा है। बस, फिर क्या था। नोट निकाल कर खुरखुन ने दाहिने हाथ की दो बिचली उंगलियों में उसे लपेट लिया और खूब जोर से ठहाका लगाया। ऋगले हा च्या नोटवाला हाथ ऊपर को घुमाता हुआ वह चिल्लाने लगा—

'पा ले भिला दे, मरों को जिला दे !

दिलों को मिला दे, ऋँगुरिया हिला दे, नबरिया मिला ले.....

श्रनुभवी कलाल दुकान से यह सब देख-सुन रहा था। वह उठा श्रौर श्राहिस्ते-श्राहिस्ते खुरखुन के पास श्राया। उसकी उँगिलयों में मैला-पुराना लाल नोट श्रव भी लिपटा पड़ा था। ताड़ी वाले ने नोट ले लिया। इतना भी नहीं पूछा कि कितनी ताड़ी चाहिए। थोड़ी देर बाद खुरखुन के नज़्दीक वह लवनी भर ताड़ी रख गया, टाई तीन सेर से कम तो क्या होगी।

खुरखुर बैठने की श्रासननुमा श्रपनी चटाई श्रौर ताड़ी भरी लवनी उठा कर ले श्राया, नीरस से सट कर बैठ गया। उसका भी सकोरा भरा, श्रपना भी। श्रव यह उनके मधु-पान का दूसरा श्रौर मुकम्मिल दौर था।

दोनों ने साथ पीना ऋौर गाना फिर से शुरू कर दिया-वही ऋपना प्रिय गीत, कमला-मैया का वदना-गीत....

"श्रो कोथला-देवता,
कमला-नदी के बीचों-बीच
तैयार हो गया है बॉघ।
तुमने उस बॉघ पर फुलवाड़ी लगा दी है:
श्रजी, किस फूल की श्रोदती है श्रोद्नी!
किस फूल का बनाती है परिधान कमला मैया!
श्रौर बिछावन होता है किस रग के फूल का!
श्रजी, वह बेला श्रोदती है, पहनती है चमेली

e

रात का खाना खा कर सत्तर-श्रस्ही बने गरीखर के दिक्खिनी मोहार पर इकट्ठे हुए।

महाजाल बैलगाड़ी पर लद कर गगा सहनी के यहाँ से स्त्रा चुका था।

उसका वजन दस-मन भारी था। चौडाई में पन्द्रह गज श्रौर लम्बाई मे पॉच सौ फ़ीट। बिनावट मजबूत श्रौर धागे बटे हुए। गॉठ दो-दो इच के फासले पर।

तीस साल पुराना था । बीच-बीच में मरम्मत होती रहती थी । रफ् करते चक्त नयी किस्म की सूती सुतिरियाँ लगायी जाती थी । बाजार में जब जो किस्म मिल गयी उठा लाये । अब के भी मरम्मत हुई थी, नीरस को दरमगा भेज कर रफ़् के लिए घागे मंगवाये गये थे ।

जेठ तीन-चार दिन बीता था। बैसाख के आरम्भ मे आघी आयी थी, साथ इस्व मामूल बूँदाबाँदी भी। इघर तो गुर्मी खूब ही पड़ रही थी। गढ़पोखर में फिर भी पन्द्रस सोलह फुट पानी था।

महाजाल दिक्खन की तरफ से किनारे-किनारे फैला दिया गया। बीच में दो डोंगियाँ, पाँच घटनईं (घटनौका) केलों के आठ-दस थम हेला दिये गये थे। महाजाल का एक छोर पूरव की ओर था, दूसरा छोर पिच्छम की आरे। छोरवाले रस्से बॉहों मे और कमर से उलभा कर मछूए महाजाल को उत्तर की दिशा में स्वीचने लगे।

नीचे लोहे की गोटियाँ उसे पानी के अन्दर तले से लगाये हुए थीं और तूँबियों का दबाव ऊपर ताने हुए था। घटनइयों, नावों और थमों पर सवार दस-बारह जने महाजाल के साथ बीचो-बीच चल रहे थे।

तमाशा देखने के लिए लड़के और स्त्रियाँ किनारे-किनारे आ डटी थीं। महाजाल रोज तो पानी में आता नहीं, साल में एक-आध बार। बस

रात का वक्त था। स्कूल के श्रहाते में श्राग जला दी गयी थी। कड़ों, मीगि श्यों और सूखी में वारों की श्राग। छोटी उम्र के लड़के श्रौर लड़िक्यां तमाशा देखने श्रा कर श्रव स्कूली चटाइयों पर लेट गये थे। गोनड़ उन्हें कहानी सुना रहा था। सुनते सुनते बच्चों की पलके किपती श्रा रही थीं।

बच्चे सो गये तो गोनड़ आहिस्ते से उठा और सुर्ती थूक कर नीचे कछारों में उतर श्राया।

महुए महाजाल को खींच कर काफी दूर ले जा चुके थे। रह-रह कर खाली गलों की सीटिया और पानी-भरे मुंहों की भारी गलगलाहटें निशा की नीरवता को अकभोर देती थीं। बीच-बीच में बड़ी मछिलयों के कूदने-फाँदने की भी श्रावाज़ें उठती थीं।

औनइ क्रीब पहुँचा भोती की खूँट में बँघी सुर्ती को खोलता हुआ

बोला, "श्ररे, कौन कौन सुर्ती खायेगा ?"

"चाचा, मैं!' बाबा, मैं । दादा, मैं ! नाना, मैं ! माई, मैं भी !" सुर्ती के दिसयों खवैया !

गोनड़ इसने लगा। उस ने अन्दर पानी में घंस कर सात-आठ हाथों में सुर्ती थमायी और स्वयं महाजाल की मोटी किनारी में बॉह उलभ्या कर उसे खींचने लगा तो खुरखुन ने कहा, "काका, तुम तो नाहक ही बुढापे में परेशान होने आये।"

महाजाल स्रव बीचों-बीच स्रा चुका था । बड़ी मछलियों का उछलना-कृदना बढ गया था।

घेरा डाल कर जगल में जब शिकार के वक्त हॉका पहला है, तब घिरे हुए जानवरों का जो हाल होता है, गढ़पोखर की मछलियों का भी इस समय वही हाल था। परेशान मछिलयां पानी से छलाँग लगा कर किर वहीं पानी पर आ गिरतीं। आवाज से लगता कि घोबी का जान छोकरा चौड़े पाट पर दसगजी घोती पछीट रहा है। कूदती मछिलयों की चिकनी-रुपहली छिब चॉदनी की कीमत कूत रही थी या उसे चिढ़ा रही थी, बताना कठन है।

गगा सहनी बाये हाथ का पूरा पंजा कान पर रखे, दाहिने हाथ को सामने फैलाये मस्त होकर अपनी जाति के महान पूर्वज सेनापति जयसिंह का चरित गा रहा था।

"बउन्ना, खहयउ ने !

श्राव ने खहयउ बउन्ना, जैिसम मोतीचूर मिठाई हन्नो !...
बबुन्ना, पियो | पियो न !

श्रव तो पियो प्यारे जयसिंह, गगा का निर्मल नीर, न्नो !

मॉ, नहीं खाता में मोतीचूर के तुम्हारे ये लड्डू ।

पिउँगा नहीं गगा का निर्मल नीर ।

नहीं रहूँगा तेरे तट पर, मैनी-मडप में ।

भाग जाऊँगा लालपूर ।

लालपूर में रोती है जसमती, मेरी बहन ।

भाग जाऊँगा में दूर, बहुत दूर !

स्नेह की डोरी, कच्चे धार्गोवाली ।

बाधँगा इसी से न्नपनी बहन को ।

नहीं रहना है मुक्ते तेरे मडप मे..."

उधर महाजाल के पूर्वी ऋौर पश्चिमी छोरों को जितने भी मछुए खींचे ले चल रहे थे, बीच की इन कड़ियों पर सभी ने जोर मारा कि—

"भाग जाऊँगा मै दूर, बहुत दूर...

स्नेह की डोरी, कच्चे घोगोंवाली

बॉधूगा इसी से ऋपनी बहन को .."

जयसिंह और रन्नू सरदार के ये गीत देर तक चलते रहे, शुरू जेठ की रात का वह स्वच्छ आकाश गगा सहनी के मुरीले आलापों से गूँजता रहा।

महाजाल श्रव उत्तरी कछारों के करीब श्रा लगा था।

डोंगियाँ पहले ही किनारे कर ली गयीं। घटनइयों को बाहर निकाल लिया गया। अटपुटी चाँदनी से महाजाल की तूबियाँ ही तूबियाँ श्रव पानी पर नजर श्रा रही थी। मछलियों की उछल-कृद श्रलबत्ता बढ़ गयी थी।

उत्तर तरफ कछारों में घासे ख्रीर स्वी-सड़ी नेवारे काफ़ी थीं, उन्हें इटा कर कुदालों से उधर की सरजमीन शाम को ही ठीक करके रख ली गर्या थी।

मळुलियों को लिये-दिये महाजाल पानी के किनारे पहुँच रहा था। उसके दोनों छोर सिमट कर करीब आ रहे थे। मळुए अब आसिरी दफ्ते मानो दसगुना जोर लगा रहे थे। काम खात्मे पर था, इसी से समूह की वह विराट अम शक्ति आशा और उमग की उद्दीत स्वर-लहरी में वजनी शब्दों के विजयस्चक गोले दागने लगी। महाजाल कछारों की तरफ बढता जाता और आवाज में जोश बढता जाता—

जपर तान, हुइ यो ! पीछे हट के, हुइ यो ! जाल सँमाल हुइ यो ! होोो शिया । र...! होोो शिया । । र...!

महाजाल का बिचला हिस्सा कमर भर पानी मे आ पहुँचा, दोनों छोर उत्तरी किनारे पर यों आ लगे कि बीच का खल-स्थल वाला अश उस बड़े जाल के अन्दर पचमी के बिकम चद्र का मध्यवर्ती भाग सा दीख रहा था। उतने थोड़े पानी में बड़ी-मफोली मछलियाँ सैकड़ों की तादाद में जगमगा उठीं। उस जगमगाहट की तरफ नजर गयी तो महुझों के स्वर में श्रौर जोश भर श्राया—

रेंहू ब्वारी, हुइ यो ! उजला सोना, हुइ यो ! क्रेसी महया, हुइ यो ! भारय माता, हुइ यो ! बाह गरोखर, हुइ यो !

रात थोड़ी ही रह गयी थी। सुरुगवा निकल आया था। सुहसुहिया की महीन-मीठी आवाज निशा-शेष की स्पष्ट सूचना थी।

गढ़ पोखर की उत्तरी कछारों में उल्लास मुखरित हो रहा था। नकुलियाँ रखने के बड़े-बड़े खोंगे (खाँचें) कतारों में रखे थे।

भोला, खुरखुन, गगा, नकछुदी, भोकर आदि ने सारी मछ्छियाँ उपर निकाल ली। पाँच सेर से कम वजनवाली बच्चा-मछ्छियों को उन्होंने वहीं पानी में डलवा दिया। बड़ी मछ्छियाँ लगमग दो सौ मन बजन की बही होंगी। सौ-सवा सौ कछुए भी फॅसे थे।

एक त्रोखली, हॉडियॉ, घड़े, लोहे की कड़ाहिया, त्रादिमयों श्रौर मवेशियों के ककाल, लोहे की दो कुर्सियां। बाल्टी, लोटे, खिलौने की एक मोटर, कांजल श्रौर सिन्दूर की डिबियॉ, सड़े कपड़ों की लुग्दियां, चांदी की एक हंसली, श्रौर दूसरी भी कई चीज़े महाजाल खींच लाया था। बाढ़ के रेले इन्हें गढ़पोखर के पेट तक पहुंचा गये थे। मलाही-मोंडियारी के छोकरें श्रौर छोकरियां अगले दिन का सारा वक्त गरोखर के श्रन्दर से निकाला हुआ कूड़ा-कचरा श्रौर कीचड़-पाक टोहियाती रही थीं।

मछलियों श्रीर ताल-मखानों का बड़ा न्यापारी रोषड़ा निवासी रामफल मुखिया खुद तो नहीं पहुँच सका या, लेकिन उसका माई वक्त पर श्रा गया था। मुखिया श्रपना माल मुजफ्फरपुर-पटना नहीं, सीधे इवड़ा मेजता था।

दरभगा समस्तीपुर से ले कर इवडा तक माल को ताबड़-तोड़ पहुँचने में सोलह छटे हो जाते थे। बीच में तीन जगहों पर उतारना-चढ़ाना पड़ता था। कहीं जरा भी गफ़लत हुई कि माल मिट्टी हुआ। सड़ी-गली मछुलियों का भला क्या मोल ?

दरमंगा के मारवाड़ी मित्र से ट्रक ले कर मुखिया का माई आया था।

उसे बस इसी बात की फिक्र थी कि नी बजे तक माल दरमगा स्टेशन ज़रूर पहुँच जाय।

"भोला, नकछेदी श्रीर गगा माल का सौदा कर चुके थे। बारह इजार की रक्म — २०० मन बड़ी मछिलियों का दाम — हाथ श्रा चुकी थी। मछिलियों से भरे खाँचे द्रक पर लादे जा रहे थे कि जीप की कर्कश की श्रावाज सुनायी पड़ी।

मळुओं का जी ख्रेंदेशे से व्याकुल हो उठा। शका तो थी ही कि सतघरा वाले बाबू साहब इस अवसर पर कुछ न कुछ उत्पात अवश्य मचायेगे। निषाद महासभा के लीडर फुलेना परसाद मॉक्की को भी उन्होंने भीतर ही भीतर मिला रखा था। उसका माजा रूसी मलाही-गाँव का रहने वाला था। मामा के इशारे 'मिलते रहते थे। वह अपनी जमात के सारे भेद देपुरा ख्रोर सतघरा पहुँचा आता था।

जीप स्कूल के सामने आकर रुक गयी।

अचलाधिकारी, दरोगा, पुलिस के दो जवान, अचलाधिकारी का अर्दली और ड्राइवर, छुयो उतरे।

सुबह की किरणें फूट चुकी थीं। प्रीष्म का मीठा सुनहला प्रभात गढ-पोखर की नहला रहा था। सिचाई से उगाये महुआ के पौधे कछारों में लहलहा रहे थे। महाजाल की किनारियों में कसे लोहे के गोटे और उनकी जगमगाहट उत्तरी कछारों में भूप को और श्रिषक श्राकर्षक बना रही थी। बजरग मंडलों का श्राखाङ्ग श्रभी तक सोया पड़ा था, क्योंकि पूरी की पूरी मंडली श्राज महाजाल खींचने में छुटी हुई थी।

ऋषिकारियों के आ पहुँचने की मनक पाते ही बस्ती का चौकीदार दोंढ़ाइ खुनौत मञ्जली मेला का मैदान छोड़ कर घर की तरफ खिसका और फौरन लौट भी आया, नीली कभी ब और नीला साफा और गड़ासा अब वह सरकारी युनीफ़ार्म में था।

भोला, गगा और मोहन माँभी ने जीप रुकते देखी तभी स्कूल की श्रोर श्राने लगे। दो हैटवालों को श्रीर लट्टचारी लाल पग्गड़ वालों को देखते ही उन्हें निश्चय हो गया कि सतवरा वाले जमीदारों की यह करतृत है।

मोहन माँमी ने कहा, "भोला, घनड़ाने की कोई बात नहीं । देपुरा के जमींदारों ने बदोनस्ती का जो पट्टा तुम्हें लिख कर दिया था, वह कांगज़ घर से लेते आआ। इस आगे चल कर अफ़सरों से बाते करते हैं। जाओ..."

मोला को घर भेज कर मोहन और गगा स्कूल के अहाते में आये। श्रामने-सामने हुए तो सलाम-बन्दगी हुई। दरोगा ने पहले ही अचलाधिकारी को बता दिया था, मोहन मॉफी के बारे में।

भोला के बैठकखाने से एक घराऊ कुर्सी और एक स्टूल आ गये। कुर्सी पर अंचलाधिकारी, स्टूल पर दरोगा। चुपके से आक्रकर सतघरा के दो बाबू अफसरों के पीछे खड़े हो गये।

दारोगा ने गणा सहनी को श्वलग ले जा कर जाने क्या वार्ते की । श्रचलाधिकारी नया नया श्राया था श्रौर यादव-विशदरी का था। 'छोटी जात' वालों के प्रति उसमें हमदर्दी की भावनाएँ थीं। पुलिस-इन्सपेक्टर पुराने जमाने का मुखदर राजपूत था।

युवक अचलाधिकारी अपने को अधिक देर तक जब्त नहीं रख पाया। वह मोहन मॉक्ती से देश की मौजूदा रीति-नीति पर बाते करने लगा। हाल ही आश्र में चुनाव के नतीजे निकले थे, काग्रेस ने शानदार जीते हासिल की थीं और अब नेहरू को रूस के विधाताओं ने आग्रहपूर्वक अपना देश देख जाने का आमंत्रण मेजा था ..

श्रचलाधिकारी नेहरू की परराष्ट्र नीति का पूरा समर्थक बान पड़ा तो मोहन मॉक्सी को श्रन्दर ही श्रन्दर बड़ी ख़ुशी हुई। उसे लगा कि हो न हो, यह श्रफसर श्रन्याय का पच्च नहीं लेगा।

थोडी देर बाद गगा सहनी इशारे से मोहन को एक तरफ हटा ले गया त्र्योर बोला, "दारोगा डरा-घमका रहा था। कह रहा था, दफा १४४ लगा कर तमाम मञ्जलियाँ वह अपनी हिरासत में ले लेगा।"

मौंहों मे तनाव श्रा गया, पलकों में स्पदन भर श्राये श्रौर निगाहों के कोये फैल-फैल उठे। मोहन मॉक्सी के मुंह से तीर की तरह छूटा, "रक्सम ऐठना चाहता है सुश्रर।"

पैरों की तरफ जमीन में नजरें गड़ाये जस का तस खड़ा रहा गगा सहनी। सामने इस वक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, था तो वसे मळुलियों का देर। दो सी पॉच मन, पाव ऊपर तीन पसेरी दारोगा ने भॉजी मार दी है और सारा माल सड़-गल कर कूड़ा-कचरा हो गया है. सतघगवाले बाबू लोग मळुओं की फूटी किस्मत पर फूले नहीं समा रहे हैं...गढपोखर की नये सिरे से बदोबस्ती सिंगिया निवासी मॉ कियों के हायों हो चुकी है...समूचा गरोखर अब तालमखाना की कँटीली फसलों से आबाद है...मलाईी-गोंडियारी

के लोग इस तालाब से चुल्लू भर पानी भी नहीं ले सकते.. फिक्र के बीसियों बुलबुले गगा के मन में छूटने ख्रौर फूटने लगे। ख्रोटों में मानो किसी ने ताला जड़ दिया, बोला ही नहीं गया फिर कुछ।

गगा को घुटत-चुरते जानकर मोहन मॉक्सी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा, गर्दन लम्बी करके ऑबों में ऑखे डाल दी और कहा, "मजाल है १ कोई रोके तो मला हमारा माल !"

भोला बदोवस्ती का कागज ले श्राया था।

मोहन माँ भी ने भोला से लेकर वह कागज अचलाधिकारी साहब को थमा दिया। देपुरा के मैथिल जमीदार ने अपनी बहुआसिन (बहू) डमरूप्रिया बहुस्या का तरफ से कैथी लिफि में गढ़-पोखर की बदोबस्ती का यह पटा लिखवा के दिया था —नकद पाँच हजार रूपये लिये थे, मियाद दर्ज करवायी थी दो वर्षों की पसली सन् १३६० और १३१ बस्सों की —असिमयों की जगह उसमें तीन नाम थे। भोला सहनी, गगा सहनी और नकछेदी जलुआ। नीचे बहुआसिन साहबा का हस्ताच्चर था।

श्चिचलाधिकारी ने दो-तीन बार उस दस्तावेज को देखा श्चौर पुलिस-इन्सपेक्टर से केस की फाइल ले ली।

सतघरा के जो बाबू अब तक योंही खड़े थे, उनमें से एक फ़ाइल पर सुक स्राया।

कपार से माँसें टकरायीं तो श्रंचलाधिकारों ने गर्दन उठा कर श्रविपूर्वक उसके चेहरे पर नजर मार ली। दरोगा ने कान से श्रोंठ सटा कर कहा, "सतघरा के जमीदार के भगिना (भाजा) बाबू हैं श्राप, श्रापको फोटोग्राफी का भारी शौक है सर। बैडिमिटन के चैम्पियन हैं श्रीर वकालत तक पढ़े हैं..."

"श्रीर शिकार की हांबी ?" व्यग्य की हल्की-चरपरी चासनी श्रीर चन्द नपे-तुले शब्द, साहब ने दरोगा के श्रीठों को श्रपने हाथ की दीवार से परे कर दिया।

जमीदार के भिगना बाबू का चेहरा फक हो गया।

कागजात साफ बतला रहे थे कि पुश्त-दर-पुश्त गढ़-पीखर से मछिलियाँ निकालने का इक मलाई।-गोंदियारी के मछुत्रों का चला श्राया है। मालिक बदलता रहा है, लेकिन श्रसामी कभी नहीं बदले हैं।

श्रावलाधिकारी ने श्रापनी श्राफिशियल डायरी में श्राप्रेजी माध्यम से जल्दी अल्दी खुड़ बाते नोट की । डायरी पाकिट के इवाले करके कुछ इत्यों तक

वह गद्गोलर के श्यामसिलल-स्याट वस्त की श्रोर विसुग्ध नेत्रों से देखता रहा।

फिर चुपचाप चलकर स्कूल के श्रहाते से उतर श्राया !

अवनाधिकारी ड्राइवर की पासवाली स्वतंत्र सीट पर बैठ गया तो मोला से शात शिष्ट स्वर में बोला, "माफ कीजिए सहनी जी, हमें असिलयत का पता नहीं था।"

"हुजूर।" भोला ने तीन ही ऋच्र कहे।

बीन स्टार्ट हुई और चल पड़ी। फिर दौड़ने लगी तो मिन्टों में श्रोभल। पेट्रोल की तोखी-तीखी अजीव-सी ब्रूब्बोपड़ी की रग-रग को भफाने लगी तो खुग्खुन रगलाल, नीरस आदि प्राय: सभी ने अपनी-अपनी इयेली नाकों से लगा ली, मञ्जलियों की ताजी-गहरी गनव से उन्होंने अपने को प्रकृतिस्य महसूस किया था।

4

भोला के खेतों से आखिरी खेवे की मूँग की पतिवाँ टूट कर घर पहुँचीं कि बाढ का पानी धनहा-चौर को डुबोने लगा। इस बार नदियों में रेले बरा देर से आये, नहीं तो बाढ का पहला दौर जेठ की पूर्शिमा तक आ जाता था।

श्रमाढ़ का श्रन्त था। महुत्रा (रॉगी) की तैयार क्रमलें गरीव खेतिहरों का तन-मन जुड़ा रही थीं। उपरले खेतों में घान के हरे-हरे पौधे लडलडा रहे थे।

गढ़पोखर में उत्तर-पूर्वी कोने पर बाहर से पानी त्र्याने का रास्ता था। अब दिन-रात उधर से बाढ़ का पानी त्रा रहा था।

अन्दर की छोटो मछिलियाँ काफी तादाद में सैर को निकला करतीं और आगे सम्हला और टमको के ब्यूहों में आ पहतीं।

मधुरी पिछली शाम को ही ससुराल से भाग आयी थी। नशास्त्रोर ससुर की खुराफानों ने उसे पित के पास टिकने नहीं दिया।

गरोलर की पूर्वी भिंड के नीचे सड़क थी। सड़क से पूरव एक डबरा (लनइया) या। डबरा बाढ़ के पानी से भर चुका था और अब सड़कवाली पुलिया के नीचे से गुजरनेवाला नाला उसके अतिरिक्त जल को गरोलर की तरफ बह कर त्राने वाले नालें मे डाल रहा था। ये नाले जहाँ मिलते थे, उसके चार कदम पूरव कई छोकरे-छोकरियों ने एक ही कतार में प्रपनीत्रापनी टमकी खड़ी कर रखी थी। छोटी-छोटी मछलियों का शिकार हो
रहा था।

तीश की टमकी वहीं लगी हुई थी।

िं सिलेबिया मछलियाँ घर पहुँचा कर दूसरी दफ्ते जब लौटी तो उसे याद आया कि पिछली शाम को मधुरी ससराल से भाग आयी है।

वह तीरा के नजदीक आयी, उसके कन्धे पर हाथ रख दिया।

तो सिलेबिया ने कहा, "अभी-स्रभी मै मधुरी बहन को महजा के पास वैटा देख आयी हूँ। बताऊँ, क्या कह रही थी १"

"क्या कह रही थी ?" तीरा ने नाले मे घॅस कर बहते पानी मे से टमकी ऊपर उठते हुए पूछा।

सिलेबिया ने मुक कर दूव की एक पत्ती खोंट ली, उसे चवाते-चवाते, बोली, "कह रही थी—यहाँ तो चार जगह घूम-फिर लेती थी श्रीर दिन निकल, जाता था, लेकिन वहाँ घर-श्रांगन के श्रन्दर ही कैंद रहती थी श्रीर वक्त का कटना पहाड़ था महला।"

"भक्।" तीरा के मुँह से निकला।

"तेरी कसम तीरा।"

सिलेबिया दूबों पर बैठ कर चमचमाती पोठी मछिलियाँ उलट-पलट कर छू-छा कर देखती रही। कुछ चण बाद बोली, "श्रपनी बहन को तूने श्रच्छी तरह नहीं देखा है श्रव तक। सिर के पीछे वाले बहुत सारे बाल उसके नुचे हुए हैं। पीठ पर कैलियों की मार के निशान हैं। ससुर क्या है, लगता है राच्छस ही होगा..."

"राच्छ्रस की नानी !" चुपचाप आ कर पीछे से बड़ी बहन जिलेबिया ने उसका एक कीन कस कर खीचा । गाल पर चपत लगा कर कहा, ''बुढिया रानी, घर-आँगन की बाते यहाँ उड़ायो जाती हैं १ खबरदार, जीभ निकाल लूंगी । जा घर .."

सिले विया उनक कर उठी श्रीर बहन को गलियाँ देती घर की लरफ भाग गर्थी।

इंदु-दो सेर के करीब मछलियाँ तीरा ने भी निकाल ली थीं। बिसुनी,

रगलाल, नीरस, दुन्नी सभी के लड़के-लड़िक्याँ अपनी-अपनी टमकी लगाये हुए थे। सेर-सेर, डेढ़-डेढ सेर छोटी मछ़िलयाँ किसके घर नहीं आयी थीं? और यह रोज का सिलसिला था।

कई परिवार ऐसे थे कि भुनी हुई मळुलियाँ ही उनका मुख्य आहार बन गया था। खुग्खुन, विसुनी, नीरस, रगलाल, दुन्नी और मोकर जैसे मळुए इन्हीं परिवारों के मुलिया थे।

जिलेबिया िलेबिया खाते पीते मळुआ-परिवारकी लड्कियाँ थीं। टमकी या गाज ले कर घर से निकलना उनके लिए शौक की बात था, लेकिन मधुरी और तीरा के लिए वह जीवन की अनिवार्य शर्तों में शामिल था।

दिन दिन मर श्रौर रात-रात मर वे मछिलियों के मोर्चे पर डटी रहतीं। छोटी मछिलियाँ पकड़ने-फॅलाने का काम प्राय: ही लड़के लड़िक्यों श्रौर स्त्रियों के जिम्मे था। बड़ी मछिलियाँ पकड़ना, नाव चलाना, तालमखाना की फसल उपजाना, माल की खपत का प्रवन्ध करना...ये सारे काम मर्द मछुओं के थे।

सात ब्राठ खाने वाले, खुरखुन अकेला कमानेवाला। श्रीरत हमेशा
\* की पिलपिलो। कीन सी बीमारी उसे नहीं हुई थी १ मलेरिया की शिकार
वह। कालाजार की पचासों सुहयाँ उसको लगी। पेचिश और सग्रहणी की
मिताई उससे। और अब दमा ने दर्शन दिये थे.....

देपुरा में जिला-बोर्ड की तरफ से एक श्रस्पताल था। एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ डाक्टर, कम्पाउँडर, चपरासी—तीन का स्टाफ था। सफेदपोशों की धींगासुरती के कारण सौ में से पचानवे रोगी उस दातव्य चिकित्सालय से पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ईमानदार श्रीर जन-सामान्य का पच्चधर हो कर जो डाक्टर वहाँ रहना चाहता, वह चार महीने भी टिक नहीं पाता। दूसरे डाक्टर थे सतवरा के होमियोपैथ बाबू बिशम्भर दास। इघर एलोपैथी की भी टप्पा-टोइया चिकित्सा उन्होंने श्रारम्भ कर दी थी श्रीर पास-पहोस के दस-पन्द्रह गाँवों की धनी श्राबादी में चमक उठे थे। मधेपुर में छोटा-सा लेकिन श्रच्छा श्रस्पताल था, मलाही-गोंडियारी वाले कभी-कभी उघर भी दवा के लिए निकल जाते।

मधुरी की मॉ को इन दिनों कालाजार ने घर दबाया था । तीरा को साथ ले कर पन्द्रह-पन्द्रह दिन पर वह देपुरा जाती श्रीर सुई लगवा आती ? आज सनीचर था, सुई लेनी थी आज़ । भाई ब्रौर बहन को टमकी की निगरानी के लिए छोड कर तीरा मछलियाँ लिये हुए वापस श्रायी।

मधुरी चूल्हे के पास बैठी महुआ का आटा गूँच रही थी। चूल्हे के मुँह मे पीपल की एक सूरी टहनी और आम के अधसूखे पत्ते सुलग रहे थे। आँच नहीं थी, धुआँ ही पुआँ था। तीरा को देखते ही मधुरी ने ऊँची आवाज में कहा, "गे, आधी सुट्टी,फूस लेती आ कही से।"

मळुलियाँ एक तरफ रख कर तीरा गुमसुम खड़ी रही। कहाँ से मूँठ भर फुछ ला कर वह वहन को दे ?

खुरखुन का पिछ्रवाड़ा श्रीर मुसम्मात जितिया का पिछ्रवाड़ा मिलता था। जितिया के घर के बगल मे पतहर का ढेर था, जिसके चाँरो तरफ श्रमती के काँटों का घेरा था। तीरा चुपके से श्रपने घर के पिछ्रवाड़े चली गयी। मोकर की श्रीरत दिखायी पड़ी। श्रमी दस रोज पहले ही भोकर की श्रीरत से माँ का का का हा खा था। कहीं जितिया के पिछ्रवाड़े पतहर चुराती देख लिया तो जरूर वह चुगलखोरी करेगी। सो लड़की छापेमार सिपाहों के पैंतरे सोचने लगी। हुआ श्राखिर कुछ नहीं। मोकर की श्रीरत श्रपनी बुद्धिया बकरी को ले कर गरोखर की श्रीर चली गयी श्रीर च्या भर बाद दो मूठ पतहर मधुरी के सामने श्रा गयी।

बस एक स्वा पत्ता कि चूल्हे की घुश्रांती श्राग खिलखिला उठी।
मधुरी ने जब्दी-जब्दी श्राठ-दास टिक्कड़ ठोंक-सेंक लिये। बूंद भर भी
तेल नहीं था। टाड़ी में तो यों ही स्वे-स्खे भून ली मछलियाँ। पीछे नमक्
श्रौर लाल मिर्च मीस-मास कर उनका भुती बना लिया। छै-साला छोटी
बहन एक भुनी पोठी ले भागी थी, तीरा इसी बात पर ज़ोर ज़ोर से चीख़
रही थी।

छोटी बहन पलानी वाले इकहरे छुप्पर की पतली खमेली से सट कर खड़ी थी। बहनों की श्रोर मुलुर-मुलुर ताक रही थी। पोश्ता के दानों-से बारीक श्रोर पीले पोटी के श्रांडे श्रोंठों से श्रांब भी चिपके हुए थे। तीरा की डाँट-फटकार चेहरे की रीनक पी गयी थी। भय भूख को दबा रहा था।

तीरा का भरगड़ना सुन कर माँ बाहर श्रायी। साँवली खाल से भढ़ा हुआ ककाली ढाँचा। घँसी-बुभी आँखें। पोपले गाल। सिर के बाल उड़ रहे है। मैली-फटो साड़ी चिप्पियों से जगमगा रही थी।

गोद कां डेद्साला बच्चा मिन-मिन करता पीछा कर रहा था।

माँ ने कहा, "नन्हीं को लगी थी भूख श्रौर उस पर तीरा ने बेचारी को फटकारा है। जा, श्रन्दर बैठ कर इसे खिला दे।"

मध्री अन्दर आ कर बीच घर में खिलाने-खाने बैठी।

टिक्कड़ से डवल टुकड़ा तोड़ कर भुती जरा सा उसमें लगा कर निवाला उसने नन्हीं के मुँह में डाला और सोचने लगी—क्या वही चिथड़ा भुलाती अम्मा अस्पताल जायेगी? तार-तार हो गया है समूचा नृत्रा ( लुगा )! अब और एक दिन भी पहनने लायक नहीं रह गया है फिर भी उसे पहने जा रही है। ठीक है, गरीब की घर-गिरस्ती में यह सब चलता ही है। मगर यह भी क्या कोई अञ्छी लत है कि सँभाल कर रखे हुए कपड़े पड़े-पड़े ही पुराने पड़ जाय? काठवाली पुश्तैनी सद्भुकची में तीन-चार साहियाँ तो हैं ही.....

फारिंग होकर सदूकची से एक अध-पुरानी साड़ी निकाल कर मधुरी ने माँ से पहनने को कहा तो वह बड़बड़ाने लगी, "छिनाल कहीं की। तेग क्या बिगड़ता है ? मै ऐसी ही जाऊँगी। रानी बी की बाते तो सुने कोई आके... लायी है अपने खसम की कमाई मे से एक स्त भी ?..."

गुस्ता तो मधुरी को मी जोरों का आया, लेकिन सारा उवाल वह पी
गयी। ससुराल से भाग कर हो तो आयी थी, वस आ-भर गयी थी। पहनावे
में हरे-फू नों के किनारे वाली साड़ी मात्र देह के साथ लायी थी। गले में
हॅसली, बॉरों में बाजूबद, कलाइयों में मरोड़दार कगन, पैरों में साटन, अपने
मे-प्रहने उसे प्रिय थे, इन्हें हमेशा पहने रहती। सो ये भी साथ आ गये थे।
कड़े नहीं ला सकी थी।...अब इस वक्त रोगही और चिड़चिड़े मिजाजवाली
माँ से भना वह कथा बतकुटन करे। चुपचाप बेचारी शीशी घोती रही।

फिर जाने क्या सोच कर माँ ने वह साड़ी पहन ली ख्रौर बड़ी बेटी की तरफ देखा।

मधुरी शीशी घो-पाँछ चुकी थी। बाल के रही दुकड़े से पतली-स्ती डोरियाँ निकालकर उन्हें वह दुहरा-तिहरा बाँट दे रही थी कि श्रीशी के कठ में फॅसा दे और लटका कर दवा लाने में तीरा को आसानी हो।

तब तक तीरा लपक कर गयी श्रौर मगल की घरवाली से चार ठोप (बूँद) तेल ले श्रायी, गरी का तेल। बाल मींज-मॉजकर जल्दी-जल्दी में जूड़ा बांध लिया श्रौर पानी छू कर मुखड़े को चिकना बनाती हुई हाजिए हो गयी बहन के सामने।

श्रनमोदन मे मुस्कान के साथ-साथ मधुरी ने श्रॉखे मटका दी ।

ठीक उसी समय मछलियों-समेत टमकी लिये हुए लड़के ने श्रॉगन की सीमा में पैर रखे तो मॉ बुदबुदायी, "कहाँ मर गया था १ भूख तो लगती ही नहीं तुसे।"

''श्रा छोटे, श्रा।" मधुरी हुलस कर बोली।

बहन ने भाई को गोंद में उठा लिया। अठारह साल की मधुरी। नौ साल का छोटे।

"बाप रे !"

"क्या हुआ १"

"भारी लगता है गे ।"

मधुरी की ऋमुविधा पर तीरा खिलखिला कर इसी ..

अप्रविमाँ से भी नहीं रहा गया। दबी-दबायी मुस्कान चुचके गालों पर जमुनिया रौनक छिड़क गयी।

"उतर, हुआ तो अब। चल खा ले।

टिक्कड़ से तोड़ तोड़ कर श्रीर भुतों से मखा-मखाकर कई एक निवाले जन क्या चुका तो छोटे ने कहा, "दीदी, तेरे श्राने की खबर बब्बू को मैं ने मेज े दी है मक्तारघाट। ठीक है न दीदी ?"

"ठीक है !"

"चलेगी ? बब्बू से मिल आयेंगे।"

माँ की डॉट पड़ी तो लड़का चुप।

तीरा माँ को लेकर बाहर निकली मधुरी ने ऊँची आवाज में पूछ लिया, शीशी तो नहीं छोड़ दी १ और अस्पताली पुर्जी ले ली न १"

' हाँ, सब ले लिया है।" वैसी ही आवाज़ में तीरा ने जवाब दिया।

कुछ दुतरफा स्रावाज़े फिर-फिर गूँजी।

"और, धनिया-इल्दी पाव-भर लेती आना।"

"श्रन्छा !"ू

3

बीच में दो तीन जगह लाइन डूब जाने से ट्रेनों का श्राना-जाना बन्द था। द्रमंगा से श्राने वाली गाहियाँ, भंभारपुर तक श्राती थीं। श्रागे तीन स्टेशनों तक जाने वाले मुसाफिर नाव की श्रारण लेते थे।

बाद का पानी देहातों में दूर-दूर तक घुष-त्राया था। भाग-भाग कर लोग

रेलवे के बॉघ पर थ्रा जुटे थे। लाइन पर पन्द्रइ-बीस मील तक मीड़ ही मीड़ नजर आती। स्टेशनों पर खडे मालगाड़ी के डिब्बे शरणार्थियों के दखल में थे। प्लेटफार्म सैकड़ों परिवारों का सम्मिलित आँगन हो रहे थे। इधर-उधर बिखरे पड़े, घरेलू सामान, शिशुओं की रुलाई, बड़े बक्चों की चीख-पुकार, स्थानों की बात-चीत, हुक्कों की गुहगुड़ाहट, गीली लकड़ियों और अधसूखे उपलों का कड़वा धुआँ, भीगे-मैले कपड़ों की दुर्गन्य, ऊमसी पसीने की चिप-चिप कुल मिला कर वातावरण धुटा-धुटा-सा ही था।

बाहर स्टेशन के निकट ही ऊँची जमीन पर बाढ पीड़ितों के लिए सहायता-कैम्प खुला था। यह 'हिन्द हितकारी समाज' की तरफ से था। पाँच स्वय-सेवक, दो माँकी और दो डोंगियाँ, दवाओं के दो बक्स तथा सहायता का अन्य और सामान। आफिसर इनचार्ज छटी हुई महीन मूंछों और घुटी डाढी वाला एक अमेड खदर-पोश व्यक्ति था।

खुरखुन श्रौर नीरस दो महीने के लिए डोंगियाँ खेने की ड्यूटी पर बहाल किये गये थे। उन का खाना श्रवसर श्रपने गॉन-घर से श्राता था। बीच को सड़क कई-कई दिनों तक डूबी रही थी तो भी गोंढियारी से स्टेशन तक श्राने-जाने वाला रोज कोई न कोई निकल ही श्राता। श्रौर कोई न हुआ तो नोहन मॉक्सी।

मोइन मॉफी नेता हो जाने पर भी इन मामलों में ठेठ देहाती था। दूसरों का सामान टोते समय फूठ मूठ की लाज-शरम का शिकार वह कभी नहीं 'हुआ। बाबू वर्गीय हिचिकचाहट या सकोच उस से कोसों दूर थे। जिस रोज स्टेशन की तरफ उसे जाना होता, खुद आ कर खुरखुन और नीरस के घर से उसका खैक (खाना) ले लेता। महुआ (रॉगी) की रोटियों और मछिलियों के भुते का पोटला लटकाये जब मोहन मॉफी दिखायी देता तो खुशी के मारे खुरखुन की खीसे निकल आतीं।

खुशी इस बात की होती कि नेता से चार बातें करने का अवसर हासिल हुआ। खुरखुन बस इसी के लिए तो तरसता रहता था। हपैते में एक-आध बार चोंचें सट बातीं तो ठीक, वरना खुरखुन का दिल मोहन मॉम्ही के लिए तहुप-तहुप कर रह बाता।

गरोखर की ऊँची भिंड पर, प्राइमरी स्कूल के पास ही मोहन मॉफी ने भी श्रपने इलाके के बाढ-पीड़ितों की मदद के लिए एक सेवा-शिविर चालू कर रखा था। प्रबन्ध के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें पाँच व्यक्ति थे— प्रजासमाजवादी पार्टी का एक श्रीर एक लोहिया समर्थक, यानी दो सोशलिस्ट; ईमानदार किन्तु उपेद्यित एक काँग्रेसी; कई हाई स्कूलों में हेडमास्टरी करने के बाद पेन्शनयाफ्ता एक बुजुर्ग श्रीर हॅसिया-हथौड़ावाली लाल पताका का फर्मावदीर एक किसान समाई यानी कामरेड मोहन मॉफी।

कैम्प के लिए बाँस काफी मिले, मगर फूस नहीं मिली तो ताड़ के पत्तीं की चटाइयाँ मोहन माँभी लहरिया सराय से ले आया था। दो-दो छुप्परोंवाले तीन अस्थायी छुटीर तैयार करा लिये थे। बीस बोरे अनाज के, दस थान कपड़ों के, नौ सौ रुपये नक़द, तीन पेटियाँ दवाइयों की, दो डोंगियाँ, एक पुरानी साहकिल, मवेशियों के लिए चालीस बीभ पुआल.. कमेटी ने पन्द्रह दिनों के अन्दर ही इतनी सामग्री छुटा ली, यह इस बात का सबूत था कि उन्हें इलाके की अपनी जनता का विश्वास हासिल है। हाँ, देपुरा और सतगरा के खानदानी जमींदारों ने कमेटी को न एक पाई दी न एक दाना ही दिया। लेकिन सतगरा की बड़ी डेउटी के छोटे बाबू साहब 'मानिक जी' के मभलों बबुआ 'हीरा जी' को जाने क्या स्भा कि माँभी को अपनी साहकिल थमा गया और बार-बार कहने-कहलाने पर भी ले नहीं गया।

हीरा जी मेडिकल कालेज (पटना) का छात्र था श्रीर श्रक्तवाह फैल रही श्री कि उसका दिमाग फिर गया है। श्रीज-मौज में हजार-पाँच सौ रुपये फेंक-फूँक दे तो ठीक है। सौ-पचास लगा कर गांघी जी श्रीर नेहरू जी की रजत-प्रतिमाएँ बनवा ले तो ठीक है, महीने में बीस दक्ते हालीबुड़ की फिल्में देख आये तो भी ठीक है, मगर कम्युनिस्टों की सगत मे वक्त गँवाये, छुँठ-छुमाहें दस-पाँच रुपये उनकी पार्टी को चदा दे, स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा चलायी गयी तहरीकों में दिलचर्मी ले तो श्रवश्य ही उसका मस्तिष्क विकृत हो गया है...श्रीभजातवर्गीय श्रालोचना का कुछ ऐसा ही रुख था हीरा जी के बारे में। लेकिन मोहन मॉम्ती तो बिलकुल दंग रह गया था, उसकी भावकता देख कर। साहिकल नयी नहीं थी, दो तीन साल पुरानी थी। मगर इससे क्या १ एक श्रद्धान्त की तरफ से श्रिपित नैवेद्य तो थी वह। मॉम्ती जनसामन्य की श्रास्था का श्रद्भुत पारखी था। उसे लगा कि 'ना' कर देने पर हीरा जी को हफ़तों नींद नहीं श्रावेगी, यह कोई श्रानिवार्य शर्त नहीं है कि दक्ता-परदादा श्रीर बाप-चाचा जालिम जमींदार रहे हैं तो यह भी उन्हीं का श्रद्भुगमन करेगा।

मलाही-गोंदियारी की लंयुक्त आकादियों में आम किसान और खेत-

मजदूर कम नहीं थे, किन्तु उन में भी ज्यादा तादाद थी महुत्रों मॉ िक्स के ही। इनकी भी चार-पॉच उपजातियाँ यहाँ थीं—सहनी, मॉर्की, खुनौत, तीयर त्रौर जहुन्ना। घनहा चौर श्रौर गढ़पोखर जैसे विशाल जलाशय ही इनके पूर्वजों को यहाँ खीच लाये थे। श्रावादी उत्तरोत्तर बढ़ती श्रायों थी, खाने वाले मुँह पचासगुना श्रधिक हो गये थे। कोसी का जहरीला पानी बीमारियाँ काफ़ी ले श्राया था, फिर भी मृत्यु पर जिन्दगी हावी थी। खगरैल श्रौर छुतवाले घर दो-तीन परिवारों के ही थे, बाकी छान-पूस की कुटोरें थीं। श्राग लगती तो इस छोर से उस छोर तक समूचा गॉव स्वाहा । बाढ़ श्राती तो घरों में पानी घुस जाता, भीते घंस जातीं श्रौर छुपर बह जाते। हैं जा श्रौर मलेरिया का ताडव श्रावादी को मसान बना कर छोड़ जाता।

गढ़पोखर की ऊँची लम्बी ढलान इन बस्तियों को घीरे-घीरे अपनी तरफ खींच रही थी। यूँ भी ये गाँव घनहा चौर की सतह से काफ़ी ऊँचाई पर बसे थे। बाढ का पानी सड़क से दिन्छंन की आबादी को तो बरूर परेशान करता, मगर सड़क से उत्तर यानी गरोखर के दिन्छंनी मोहार की ढलान पर आबाद घरों तक उसकी पहुँच कभी नहीं होती।

मलाही-गोंदियारी का आधा हिस्सा बाद की चपेट में पड़ ही बाता। फिर बाकी आधा हिस्सा खुल कर उसकी मदद करता। इस बार मी यही बात हुई थी। रंगलाल, बिसुनी और नीरस आदि के घर आठ-दस रोज तक बाद के पानी से भरे रहे। सड़क के दिन्छन की बाद्यस्त आवादी गद्यीस्वर की दुन्छिन वाली भिड पर आवाद हो गयी थी और पास-पड़ोस के डूबे हुए गाँवों की विपन्न जनता पूरवी भिंड़ों पर।

सहायता कैम्प की तरफ से एक कुटीर उत्तरी भिंड पर खड़ी की गयी थी, दूसरी कुटीर पूरनी मोहार पर । मोहन मॉर्फी ने खुरखुन से कह कर मधुरी को कैम्प के कामों में लगा लिया था। जिलेबिया भी मधुरी का हाथ बटाती थी। युवकों में मंगल, चुल्हाई, गगा सहनी का छोटा भाई, बिसुनी का बेटा, मुसम्मात जितिया का बहिनौत (भिगनो पुत्र) आदि तो थे ही, पड़ोसी गाँवों के भी पाँच-सात जवान डटे रहते।

मधुरी के जि़म्मे काम या सहायता-कार्य में लगे हुए स्वयं सेवकों और बाहर से आये मेहमानों, नेंताओं के लिए खाना व नाश्ता तैयार करना, खिलाना-पिलाना, वितरित होने वाली अनाज की सफाई, ज़्रूरतमन्द स्त्रियों तक अन्त-वस्त्र पहुँचाना और अपनी बस्ती के अन्दर हुवे हुए घरों से

सामान निकालने में श्रीरतों की मदद करना.....

चुल्हाई वगैरह पड़ोसी गाँवों से मुसीबतजदा लोगों को डोंगियों पर ले आते थे—स्नी आँखे, उदास चेहरे, कई-कई दिनों के मूखे होते थे लोग! दूध-पीते बच्चों का दूध के अभाव मे बुरा हाल था। दवाओं मे जमे दूध के बोस एक बन्द डिब्बे मिले थे। शहर की हवा जो खा आये थे, ऐसे दो-तीन स्वय-सेवक चाय-पानी के वक्त उस दूध को व्यक्तिगत उपयोग मे लाते थे। साग-सब्जी पकाने के लिए भोला के घर से बड़ी कड़ाही आयी हुई थी। मधुरी ने समूचा डिब्बा दूध, गर्म पानी में छुला लिया और बच्चो को पिला आयी! शुरू हुआ सिलसिला। एक दिन, दो दिन और तीन दिन। चौथा डिब्बा खुला तो किसी ने मधुरी की शिकायत मोहन मॉक्सी तक पहुँचायी, 'मधुरी दवाई वाले दूध के डिब्बे बर्बाद कर रही है।'

मोहन ने स्कूल में बुला कर पूछा, "बिटिया, वह तो दवाई के काम का दूध है न ?"

"हॉ चाचा, है तो।" मधुरी ने जवाब दिया।

मोहन मॉफी ने श्रौर गम्भीर हो कर कहा, "त् घोल-घोल कर वह दूध लोगों को शर्बत की तरह पिलाती है ?"

"नहीं तो।"

''वह बीमारों के लिए है बेटी।"

"मुक्ते सब पता है चाचा । यह भी मालूम है कि वह चाय के साथ चीने के लिए कैम्प को नहीं मिला है..."

श्रव मी मधुरी के हाथ में कघी थी। जिस समय मॉर्फी ने बुलवाया, एक मातृहीन लड़की को श्रागे बैठा कर वह उसके बाल सँवार रही थी। सूखी दूव की पतली कड़ी डठल से कघी को साफ करते-करते मोहन मॉर्फी को मधुरी ने सारी बात समका दी तो उसके कन्चे पर हाथ रख कर नेता जी बोले, "ठीक है बेटा। दूघ के सबसे बड़े दावेदार बच्चे ही हैं, जिन्हे त् दूध दे रही है।"

जिसने चुगली खायी थी, उसे दर-श्रसल अम था मधुरी के बारे में । वह अपने संपर्क में श्राने वाले कैम के सभी युवकों के प्रति एक सा वर्ताव रखती थी—बार्ते करती थी, खुल कर इसती थी, ढेर-ढेर-सा मुस्काती थी, सुबह से लें कर दुपहर-रात तक कामों में उलमी रहती थी। श्रपनी सामर्थ के मुंताबिक सब की सेवा करती थी। यहाँ इस कैम्प में न वक्त था श्रीर

की ही नहीं थी, बाज दफे किन्हीं-किन्हीं नेताबाबू की खास सेवा-टहल भी करनी पड़ जाती। तेल-मालिश, खाना बनाना, कपहों की सफाई आदि..... दोष जो भी हों, एक बड़ा भारी गुण इस सर्विस में था कि तलब ठीक वक्त पर मिल जाती थी, बल्कि कुछ रकम आगाऊ भी चाहो तो ले लो।

् खुरखुन कुछ देर पहले निर्मली से डोंगी ले कर लौटा था। वापस घर जाने का उसका इरादा था कि मोहन मॉर्मी दिखायी दे गया। लाइन के उस पार अपने गॉव की ओर से आनेवाली सडक पर नहीं, बल्कि शाम की ट्रेन से उतर कर बाहर पान की दुकान के सामने खड़ा था वह। वहीं साबिक बाना...कोकटी रंग की हाफ कमीज, घुटनों तक की घोती, कघे से लटकता थैला। सिर और पैर खाली।

वहीं से चीखा "नेता जी ीीी श्रा...। श्राश्ची नेता जी ीीी...!" हाथ के इशारे से मोहन माँकी ने खुरखुन को पास बुला लिया श्रौर बातों वातों में उसने बताया कि श्राज की रात श्रौर कल का दिन मोहन मॉकी यहीं गुजारेगा। बातें करते में दोनों लेटफार्म पर श्रा गये। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग छितराये हुए थे।

मालगाड़ी के पाँच डिब्बे क्रकारपुर स्टेशन पर साइडिंग में थे, तीन डिब्बे यहाँ और चार डीहा स्टेशन पर। दरमगा और समस्तीपुर से रेलवे-अधिकारियों का फोन पर फोन आ रहा था, हधर वाले तीनों स्टेशन मास्टर् मी कॉल पर कॉल दे रहे थे.....

"नहीं सर, इमारा कोई भी वस नहीं चल रहा है सर।"

"जी सर, जो !...यस सर। . "

"पब्लिक का मूड बड़ा ही भायालै एट है सर।"

"जी सर, हॉ, मुश्किल से। जी हॉ, बड़ी मुश्किल से इन्हें हमने रोक रखा है।...जी।"

"मिलिटरी !.. यस सर !...मिलिटरी ही अब इन डिब्बों को खाली करा सकती है सर।"

स्टेशन मास्टर फाटक श्रौर खिड़िकयाँ बन्द कर के फोन कर रहा था श्रौर बाहर श्रीशों में नाक-मुँह-कपार सटाये लोग उसकी मुखसुद्राएँ देख-देख कर डीक्श्रसिल्यत को भाँप जाना चाहते थे।

मालगाड़ी के डिब्बों से जलते चूल्हों का धुआँ निकल रहा या। ज़रा देर

पहले जम कर बूँदाबॉदी हुई थी। सो, मीगी साड़ियों और घोतियों की फैली हुई बदरग नुमायश उतरती सध्या को मनहूस बना रही थी। ये कपड़े डिब्बॉ की कीलियों, खूँटियों और खुले फाटकों के कब्बों, छोरों से उलमा कर सूखने को भुला दिये गये थे।

मॉभी आज दिन में काफी देर तक लहेरियासराय रहा था, अदासत के भी दो-तीन चक्कर लगाये थे। किसान सभा के अपने जिला आफिस से भी हो आया था। सहसा उसने कहा, "अच्छा, मुना खुरखुन ? अच्छाधिकारी का तबादला होने जा रहा है "

"ऋरे ।"

"सच तुम्हारी कसम ।"

"तम तो कहते थे कि नहीं होगा !"

"मै कोई विधाता थांड़े हूँ।"

"<del>š</del> !"

"क । सतवरा के जमींदारों का जाल कोई मामूली जाल है ?"

'कसर यही था कि उस गरीव ने इमारा पच्छ लिया .."

बीस-बाईस वर्ष का एक जवान लपकता हुआ आया और मॉर्भी को एक आरे खींच ले गया। वह तैश में या, भीड़ को चीरते हुए लाइनों की सीम में उधर बढा जा रहा था, जिधर मालगाड़ी का तीसरा डिब्बा खड़ा था।

डिब्बे का फाटक खुना था। स्टेशन का छोटा बानू यानी मालबानू खुद नीचे खड़ा-खड़ा डिब्बा खाली करवा रहा था। अन्दर पैटमैन (प्वाइंट'मैन) और खलासी थे जो कि बाढ-पीड़ित शरणार्थियों का सामान बाइर फेंक रहे थे। सन-से सफेद बालों वाली एक बीमार बुढिया, मियादी बुखार की सुखी शक्तवाला एक छोकरा, दूध-पीते शिशु को संमाले खड़ी आधी-बूंघटवाली एक युवती ..साफ था कि इन्हें नीचे उतरने को बाध्य किया गया था। ईटों का काम-चलाऊ चूल्हा था, उसमें ठोकर मार कर बटलोई खुद्का दी गयी थी और तैयार खिचड़ी के छितराये हुए रले-मिले घुले-पीले दाने टार्च की रोशनी में रह-रह कर जगमगा उठते थे।

युवक ने श्रावेशपूर्ण स्वर मे मॉफी से कहा, "ग्राइए कामरेड, देखिए राज्ञ्मों का यह ताडव। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुमान श्रल्लाह । रेलवेवालों के दिमाग तो जाने किस धात के बने हैं... वह बूढी मेरे गॉव की परदादी हैं, तिरानवे साल की उमर है उनकी। इमने श्राराम के खयाल से उन्हें डिब्बे के अन्दर रखा था। और वो जो लड़का लड़खड़ाता-सा खड़ा है, अठारह रोज़ से बुखार में उबल रहा है। और वह चिलकाउर (सद्यः प्रस्ता) बेचारी ..कामरेड, मै आग लगा दूँगा स्टेशन मे। ईट से ईट बज़ा दूँगा मैं इनकी तो। इन्होंने आखिर समक क्या रखा है ?... मुसीबतों की मारी जनता के साथ इनका यह सलूक। पिछले पाँच-सात दिनों के भीतर जिलाधीश को हमने चार बार तार किया है, दो बार चीफ मिनिस्टर को। पता नहीं, किस जहन्तुम मे जा कर गर्क हो गये वे तार १ पा..."

मोहन मॉक्सी ने बिजली की फ़र्ती से अपना हाथ रख दिया युवक के मुँह पर, अफ़ितरो और मिनिस्टरों के लिए गालियों के सहस्रनाम तथा पवाड़े पहले अच्चर पर आ कर ही घुट कर म्ह गये। कामरेड मॉक्सी के हाथ का मजबूत पजा उस चुन्ध-कुद्ध युवक के फड़कते ओंठों को अच्छी तरह अपने काबू में ला चुका था।

मुँह को हाथ की कैंद से छुड़ाने की कोशिश में युवक की पेशानी पर बल पड़े कि नहीं, शावरायुक्त की वह धुंघली रात मला कैसे बताती?

दूसरी बाँह को घरे में ले कर युवक को उसने सीने से लगा लिया श्रौर मीठी बोली में बोला—''पगलई से काम नहीं चलेगा बेटा! गर्म लोहे को ठढा हथौड़ा पीट पाट कर रख देता है। ठढे दिमाग से सोचना-समकता श्रौर तब श्रागे कटम बढ़ाना बबुआ ..हम तुम्हारा साथ देगे, घबड़ाने की क्या बात है इस में ?...

"हॉ, ठॉढा-माफिक सोचने से शोब (सब) काम शुभिश्ता (सुभीता) के हो जायँगी। बाबू, आप आ गिया, शो (सो) अव्हा हुआ। न्यू ब्लड है न १ हूँ. " हिन्दी में बगला उच्चारण की बघार मार कर बगाली छोटा बाबू बोल गया।

"बाइए, आप अपना काम देखिए।" मोहन माँकी ने उससे डपट कर कहा तो वह सिटपिटा गया। चार कदम हट कर खड़ा हुआ और डरे स्वर मे आवाज लगायी, "घोघोन!"

घोघन मंडल पैटमैन का नाम था।

वह अपना काम लगभग खत्म कर चुका था। अन्दर से ही जवाब दिया, "आया छोटे बाबू!"

बनाली बाबू तब तक पचीछ तीस कदम श्रालग हट चुके थे। एक हाथ में तक्ताला, दूसरे मे पेन्सिल। डिब्बा खाली करवा कर वे श्रापने सामने उसमें ताला लगवाने वाले थे श्रौर तब उन्हें समस्तीपुर फोन करना था कि श्राखिर एक डिब्बा हमने खाली करवा लिया।

कामरेड मॉक्ती ने छोटे बाबू को डॉट पिलायी तो इससे खुरखुन का भोंचकपना फट गया। नहीं तो अब तक वह किंकर्तव्य-विमृद्ध ही रह जाता।

मोहन मॉक्सी की वह फटकार नयी दिशा का सुकेत थी।

डिब्बे का फाटक खुला पड़ा था। श्रव भी श्रन्दर से इक्की-दुक्की चीजें बाहर फेकी जा रही थी। बड़ी श्रीर वजनी वस्तुऍ निकाली जा चुकी थीं, श्रव छोटी वस्तुश्रों का नम्बर था . कलछी गिरी, कजरौटा गिरा, बार्ली की छोटी डिब्बी गिरी, दूध-पीते बच्चे की मैली चिपचिपी गिरी, घुँ बली चॉदनी में काला लगनेवाला तकिया गिरा ....

"ठहरो !" श्रव खुरखुन गरजा, श्रपार रोघ खौल उठा उसका, "तुम लोगों की यह हिम्मत ? तुम्हें रोकने-टोकने वाले मर नहीं गये हैं..."

वह छलाग मार कर डिब्बे के अन्दर हो गया।

खलासी श्रौर पैटमैन को सिकय जवाबी हमले की यह उम्मीद नहीं थीं। घरेलू सामान में से बड़ी वस्तुए फेक चुकने पर छोटी-छोटी चीज़ेनीचे फेकना उनके लिए कोई मशक्कत नहीं थीं, मनोरजन था। खंड-ईंटों के छितराये चूल्हें की भरमावृत चिनगारी से बीड़ी सुलगा कर उसे वे बारी-बारी से पी रहें थे श्रौर बारह-मासा के पद गुनगुना रहें थे—

> "सावन है सिख ऋति भयावन निदुर पिय नहि पास, यो . . ."

कि खुरखुन ने दोनों को नीचे लुढका दिया और चिल्लाया, "जाश्रो, अपने-श्रपने नाना को बुला ले श्राश्रो। इरामी। कुत्ते। गर्ध। पाजी .."

मोहन मॉक्सी श्रौर वह युवक श्रव भी खंडे थे। बाढ-पीड़ित जनता की भीड़ उनके श्रास-पास बदुर श्रायी थी। खुरख़न ने जिन्हे नीचे धकेल दिया था, स्टेशन के वे दोनों निचले कर्मचारी चुपचाप वहां से हट गये थे। छोटा बाबू स्टेशन के बरामदे पर खड़ा हो कर चीख रहा था, 'षोघोन, छेड़े दाश्रो (छोड़ दो)। हियाँ श्रा जाश्रो...हम डी० टी० एस० को फोन करता है... बिहान मिलिटरी श्रायगा तब मॉब को लेसन देगा (भीड़ को सबक सिखायेगा) .. हुआँ (वहाँ) जास्ती देर मत ठरा (खड़ा) रहो रे खुडबक (भौंदू) !...मिलिटरी शेल रीच हीयर श्रलीं इन द मौनिंग .."

खुरखुन फिर नीचे कृद श्वाया श्रौर गुर्राया, देखें कैसे इमे तोप से उड़ाती

#### है मिलिटरी ।.... '

फिर प्रापनी उसी सहज मस्ती में वह उधर चार कदम बढ़ा, जिधर बुढ़िया थीं। इतनी देर भी वह खड़ी नहीं रह सकी, बैठ गयी थी गीली गिट़ियों वाली जमीन पर ही। खुरखुन ने बैठी हुई को ही अपनी बलिष्ठ बॉहों में उठा लिया और खाली डिब्बे के अन्दर उचक कर बैठा दिया। जम हुए स्वर में बोला, "बाबी (दादी) अब हमारी मर्जी के बिना कोई तुम्हे बाहर नहीं निकाल सकता ..मैं अन्दर आ कर तुम्हारा विस्तरा ठीक कर देता हूं, बस अभी-अभी आवा बाबी!"

तब उसने बीमार छोकरे को उठा कर डिब्बे के अन्दर रखा।

मोहन मॉक्सी युवक से जरा हट कर श्रव भीड़ के बीचो-बीच था। लोग श्रापस में श्रवग-श्रवग बातें कर रहे थे। वैसो हरकत के लिए रेलवेवालों को सख्त नुक्ताचीनी कर रहे थे लोग। स्वर श्रीर कहने के ढग श्रवग-श्रवग थे, चोभ श्रीर कोध की मात्रा कमोवेश सब में थी। दो-एक शंकित श्रीर श्रातकित श्रावाजों भी मोहन के कानों तक श्रा चुकी थीं।

बिना किसी भूमिका के, अपनी देहाती भाखा में रेलवे-अधिकारियों की बर्बरता श्रीर मौजूदा सरकार की श्रकमंण्यता पर मोहन माँकी ने कस कर शब्दों की चार चोटें दी, श्रन्त में लोगों से सीधे सवाल किया—"श्रव इस पर श्रापकी क्या राय है । मिलिटरी कल सुबह न सही, शाम तक तो जरूर श्रा जायेगी। वह बदूकों के बल पर तीनों डिब्बे खाली करा लेगी। श्राप क्या करेंगे ।"

भीड़ चुप थी। इस झुपी का मतलब चालीस साला जननायक कामरेड मोहन मॉभी श्रव्छी तरह समभ रहा था।

कुछ च्यों की चुप्पी।

खुरखुन श्रव डिक्बे के श्रन्दर घुस कर दादी के लिए कम्बल बिछा रहा था। दूध-पीते बच्चे को दूसरी की गोद में डाल कर युवती लाइन के साथ दस कदम जाकर नीचे उतर गयी।..

चुप्पी अखरी तो वह युवक बोला, "मैं बताऊँ कामरेड ?"

मॉफ्ती उस युवक से बिलकुल अपरिचित हो, बात ऐसी नहीं थी।

मैद्रिक के बाद उसकी पढ़ाई छूट गयी थी। क्योंकि फुलपरास थाने के जमुद्रमार गाँव का यह युवक विद्यार्थी आदोलन के सिलसिले में चालीस दिन की जेल काट चुका था। मुँइहार था जात का। ऊपर छाँह बाप की नहीं,

विधवा माँ की थी...मॉक्सी को लेकिन इस युवक का नाम नहीं मालूम था । बाकी जानकारी इधर-उधर से हासिल हुई थी।

नहीं बोलने दिया कामरेड ने उसे | वह दरग्रशल श्राम लोगों की राय मालूम करना चाहता था | खुरखुन ने उधर से कहा, "क्यों नहीं बोलने देते हो उसे नेता जी १ क्या कसूर किया है बेचारे ने १<sup>97</sup>•

भीड़ में से किसी की आवाज आयी, "हॉ रामदिहन, तुम्हीं बतलास्रो, आब क्या करना होगा..."

"हम सत्याग्रह कर देंगे .." दूसरी आवाज !

"हम आज ही रात डिब्बे खाली कर दे ." तीसरी आवाज फुसफुसाहट में डूबी हुई थी, फिर भी मोहन मॉर्भी ने सुन ली।

"एक-आध हम में से मरेगा तो मरेगा, हम भी मिलिटरी को मजा चला देगे..."

"हाँ, बद्क छीन लेगे एक-एक के हाथ से।"

"वे दस-बीस ही होंगे, हमारी तादाद सैकडों की होगी..."

मोहन मॉभी हँस पडा, कहा, "श्रच्छा, यह तो बतास्रो कि जिन्दगी भर इन डिब्बों को खाली न करोगे ?"

खाँसती आवाज में कोई बोला, ''पानी तो बाढ़ का पीछे हट की रहा है, पाँच दिन की मुहलत दे हमे रेलवे वाले, छुटे रोज अपने डिब्बे ले जायें वो।''

श्रव गम्भीर स्वर में वह युवक (रामदिहन) कह उठा, "नहीं, पूरा सप्ताह लग जायेगा, इफ्ते भर की मुहलत चाहिए हमें।"

कई कठों की मिली-जुली आवाज, "हॉ, हफ्ते मर की मुइलत चाहिए।" "हॉ, हफ्ते भर की मुइलत चाहिए" खुरखुन भी बोला। वह डिब्बे से नीचे उतर खड़नी (सुर्ती) मसल रहा था।

मोहन मॉभी चुप था, गम्भीर !

"कामरेड ।" रामदिहन ने कहा, "श्राप यह मत समिंक कि यह इस या उस गाँव के कुछ-एक लोगों का सवाल है। नहीं कामरेड, ऐसा नहीं है। चाढ में डूबे हुए कई गाँवों के सैकड़ों परिवार रेलवे कम्पनी के इस लम्बे- ऊँचे बाँघ पर बसेरा लिये हुए हैं। शरीर स्वस्य हो तो फिर भीगते-स्खते जैसे-तैसे श्रादमी रह लेता है, मगर बीमारी की हालत में वह लाचार हो जाता है। मालगाड़ी के ये तीनों डिब्बे हमने बीमारों के लिए ही दखल कर रखे

हैं। इम रोगियो को खुले बॉघ पर या प्लेटफार्म पर कैसे रहने दें १ स्राप ही बताइए कामरेड ।''

कुछ ल्यो की चुपी के बाद मॉफी ने निचली जेब मे हाथ डालते हुए कहा, "तो, हमे काम दो करने होंगे.. पहला काम होगा शातिपूर्वक पिकेटिंग करना (धरना देना), रेलवेवालों श्रौर मिलिटरी जवानों को समफायेगे- बुफायेगे, नहीं मानेगे तो सामृहिक सत्याग्रह होगा। दूसरा काम है कलक्टर से मिलना श्रौर रेलवेवालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न परिस्थितियों से उसे वाकिफ करना। बीमार, बाढ-पीड़ितों के लिए तम्बू-रावटी श्रादि की तत्काल व्यवस्था करवा लेना। इन कामों मे सभी पार्टियों की सहायता श्राप को चाहिए श्रौर वह मिल भी सकती है। ..रामदिहन यहाँ रहे श्रौर श्राप मे से दो चने मेरे साथ श्रभी एक बजे (रात) ट्रेन से दरभगा चले। बाबू परमेशवरी चरण मुख्तार पुराने श्रौर मशहूर कॉंग्रेसी हैं। साथ-साथ जेल मे रहे, श्रपनी पुरानी जान-पहचान है। ईमानदार श्रौर निर्लोभी होने के कारण सब के दिल में उनके लिए श्रद्धा है। उनको साथ ले कर सुबह हम जिलाघीश से मिलेगे.. यहाँ रामदिहन हइए हैं .."

"बोलो रामदहिन १" कई स्रावाजे ।

रामदिहन मुँह खोले और कुछ बोले, कि उससे पहले ही खुरखुन बोला, "कोई बात नहीं रामदिहन बबुद्या, मैं कल दिन भर तुम्हारे साथ रहूँगा .. कल चाहे नेहरू जी ही क्यों न द्या कर डोंगी पर बैठ जाय, मैं नहीं खेने का। कल तो सुके देखना यह है कि कैसे मलेटरी वाले डिब्बे खाली कराते हैं...?"

मोहन मॉर्फी ने खुद आगे बढ कर खुरखुन की पीठ थपथपायी श्रीर भीड़ को सम्बोधित किया, "भाइयो, इनको श्राप लोग पहचानते हैं! नहीं श्रोर यह मलाही-गोंढियारी के बहादुर मह्युश्रा खुरखुन तीयर हैं!"

बीच में ही एक गहरी फुसफुसाहट उभर आयी भीड़ पर—''खुरखुन! खुरखुन तीयर! जो पानी में मगर को पछाड़ते हैं, वही न ! कि दूसरा कोई!"

"हाँ, हाँ वही बहादुर," मोइन माँकी ने कहा, "तो अपना काम छोड़ कर खुरखुन कल समूचा दिन आप लोगों के साथ गुजारेंगे। रामदिहन तो खैर स्हेंग्रे ही.. क्यों रामदिहन बाबू ?"

"हाँ कामरेड<sup>।"</sup>

ऋव मॉम्ही चले तो भीड़ भी ऋपने ऋाप छितरा गयी।

स्टेशन से बाहर जरा हट कर 'हिंद हितकारी समाज' वालों का कैम्प था। कैम्प के करीब ही नीरस ने खाना पकाया था। जमीन पर सभी साथ बैठे और बाते होती रहीं। रामदिहन के साथ तीन चार जने और आ गये थे।

ट्रेन श्रायी तो मॉक्सी श्रौर रामदिहन के दो श्रादमी दरभगा चले गये। श्रगले दिन खुरखुन ने जोर-जबर्दस्ती छुट्टी ले, ली कैम्प वालों से श्रौर रामदिहन के साथ मोर्चे पर डटा रहा।

मिलिटरी के आठ जवान सवेरे की ट्रेन से आ धमके, साथ रेलवे का अपना मेजिस्ट्रेट भी आया था। उसने पब्लिक को बारह घटे का वक्त दिया। बाकी स्टेशनों पर भी जहाँ कही मालगाडी के डिब्बे बाद-पीड़ित जनता के अधिकार में थे, इसी तरह मिलिटरी के जवान उन्हें खाली करवाने आये थे।

गनीमत यह हुई कि शाम तक कलक्टर का आदेश बाढ-अस्त चेत्र के इन स्टेश्नों में आ पहुँचा कि तीन दिन की पूरी मुहलत और उसके बाद दो दिनों में घीरे-घीरे डिब्बे खाली करा लिये जाये।

रेलवे की जमा-पूँजी श्रौर माल-श्रमवान की हिफाजत के नाम पर फिर भी मिलिटरी के जवान डटे रह गये। खुरखुन श्रौर रामदिहन पर स्टेशन का समूचा स्टाफ नाराज था। वे उन दोनों को गिरफ्तार करवाने में कामयान तो रहे, मगर चौनीस घटे की हिरासत के बाद ही डिविजनल कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया।

चौथे रोज मोहन मॉक्ती ऋौर खुरखुन साथ ही घर ऋाये।

१०

देपुरा से आधा कोस उत्तर खैर, महुआ, सीसम, साइड, पितोिक्तया पेड़ों से घना जंगल था एक, पुराना और सुरिक्ति ।

जगल के बीचों-बीच पतली-पुरानी ई टों का एक मिन्दर श्रौर उससे जरा फासले पर एक बड़ा पुराना छोटा सा पोखर था। प्रुराना होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। गर्मियों मे भी सूखता नहीं था। बल्कि पास-पड़ोस के पोखरों का हाल जब बुरे से बुरा हो जाता तो प्यासे प्राणी उसकी शरण में श्राते।

बस्तियों से अप्रलग अपेर घने जगल के मध्य होने के कारण मह्युए इस जलाश्यय को ठेके पर नहीं लेते थे। एक बार जोश में आप कर मोला ने दो सौ नकृद गिन दिये श्रौर देपुरा के जमीदार से साल भर कें लिए यह पोखर बदोबस्त ले लिया। श्रगहन में ताल मखाना के बीज डाल दिये। मगर सावन-भादों तक तैयार फसल का मौसम श्राते-श्राते बदरों श्रौर चरवाहों ने तालमखाना के सारे कोए उड़ा डाले। मोला के पचीस रुपये भी वापस नहीं श्राये।

बाढ के दिनों में उस जगली पोखर का मुंह 'भुतही बलान' की धारा से जुड़ जाता था। इस दफे सावन में ही एक भारी मगर घुस आया तो फिर निकल नहीं सका।

धीरे-धीरे उस जल-दानव की चर्चा श्रास-पास फैलने लगी। पहले एक चरवाहा छोकरा उसका ग्रास बना, फ़िर एक गाय श्रीर तब जगल में घूम-घूम कर कहे जुनने वाली एक श्रीरत।

दुर्गापूजा से दो रोज पहले खुरखुन को चौथी बार बुलावा श्राया तो श्रपने को वह रोक नहीं सका। मगर का शिकार करने में ख़तरा तो रहता था, लेकिन उसकी तबीयत इससे रत्ती भर भी घबराती नहीं थी।

भोला के बैठकखाने में एक पुराना-भारी भरकम-सा सदूक पड़ा रहता था लकड़ी वाला। खुरखुन ने उसमें से मगर की खाल के बने खोल निकलवा के लिये, डेफाइन अपने घर से ले ही ली थी।

नीरस, रंगलाल, मगल, चुल्हाई स्त्रादि दस बारह जने साथ हो गये। दो बॉस स्त्रीर लम्बा-मोटा रस्ता स्त्रीर घड़िया में पके-पोढे बॉस की फट्टी से तैंयार की हुई सुलफी (मोटी-लम्बी सुई), जिसमें मजबूत डोरी डाले रहते हैं। पीने का पानी...बस, स्त्रीर किस चीज़ की जरूरत थी?

श्रासिन की पीली सुनहली धूप. बेढ़ पहर दिन उठा था। इन सभी ने साथ ही जगल में प्रवेश किया।

मदिर नज़र त्राते ही मगल गरजा "बम्बम् बम्। बोल प्रेम से बाबा रुबिस्छीनाथ की गी ी .."

"डजै!..." बाकी लोगों ने कहा। "शकर बभोले की निनि..."

"喝!"

"बस माई, बस करो।" ख़िरखुन ने कहा, "ज्यादा चीख-पुकार मचाते जाश्रोगे तो मगार कीचड़ में दुबक रहेगा, किर हाथ नहीं लगने का।"

मगल ने कहा, "पहले बता दिया होता । अञ्छा, अब कोई हल्ला-गुल्ला न करे भाई ।"

थोड़ा आगे बहने पर पोखर दिखायी पडा।

पिन्छिम और दिन्छिन कोने पर भाड़ी-भुरमुट काफी घनी थी। खैर, बेल, पितोभिया, त्न, इमली, सेमल आदि के मोटे-पत्ले छोटे-बड़े भाड़ सुदिन-दुर्दिन के साथियों की तरह आपस में गुथे खड़े थे। जगली जानवार उधर से ही पोखर का पानी पीते होंगे, देख कर यह कोई भी बता सकता था।

खुरखुन को विश्वास हो गया कि 'मग्गर' का बसेरा पोखर के दिच्छन-पिच्छम वाले इसी कोने में होगा। इशारे से उसने सब को उधर बुला लिया।

बाँहों में मगर की खाल के खोल डाल लिये, हाथ में मजबूत डौरीवाला वही सुआ। आहिस्ते-आहिस्ते पानी के अन्दर घंसा।

पहले-पहल तो पैर बित्ता-डेढ बित्ता कीचड में चॅप गयें, श्रागे कीचड़ कुछ कम था। पानी हल्का नहीं, भारी था। स्वादं कसैला-सा। गोताखोर खुरखुन पानी के अन्दर ही अन्दर पचीस गज का चक्कर मार आया... कीचड़ हो कीचड़। पोलर के पेट में खुरखुन को और कुछ नहीं दिखायी पडा। पानी के भीतर अपने एक हाथ और एक पैर के पजे हिला-हिला कर उसने अपनी निगाहों को परखा। पजे दो-ढाई गज के फासले तक दीख रहे थे। उँगालियों की रेखाएँ तो नहीं, श्राकार साफ-साफ नजर आये। खुरखुन की तसल्ली हुई।

धड़ को गर्दन तक पानी के अन्दर रख कर सिर बाहर निकाला। रुकी हुई साँसे जोरो से ख़ूटी तो नाक के सामने पानी पर ख़ूब-ख़ूब सा दबाब पड़ा।

थोंडी देर बाद सॉसे अपनी सहज गित में आ गयी तो फिर गोता लगाया। अब की चक्कर मे न जा कर, सीघा गया। फिर वापस मड़ कर उधर को रुख किया जिघर अरसुट काफी घना था। किमारे का वह हिस्सा डरावना लगता था। तून, जासुन और गूलड़ के चार-पॉच बौने-कुबड़े पेड़ पानी पर दूर तक अके पड़े थे। ऐन किनारे से लगी हुई उस अरसुट के अन्दर गोली जमीन में मगर की मॉद हो सकती थी।

हाथ के हशारे से खुरखुन ने उघर ऋाने को साथियों से कहा। हाथों से रस्सा सॅमाले वे. कुरसुट के करीब ऋा कर खडे हो गये। ऋनजाने मगल ने सीटी बजा दी तो चुल्हाई ने उसे डॉटा। श्रास-पास से श्रा कर बीसियों चरवाहे इकट्ठे हो गये थे। श्रापस मे वे खुसुर-फुसुर करने लगते तो नीरस हाथ हिला हिला कर बीच-बीच मे उन्हें रोक देता।

खरखन का अन्दाज ठीक निकला।

उथल-पुथल से आराम मे खलल पड़ा तो मगर भी परेशान हुआ और पानी के अन्दर आड़े-तिर्छे और सीध मे दौड़ने लगा।

यों, इस पोखर में आये उसे तीन महीने हो रहे थे। यहाँ शिकार की भी कमी नहीं थी और आराम भी था। आस पास दो-तीन मील कोई ताल-तलह्या नहीं थी। मारी पातर के बीच पड़ता था यह जंगल। आठ-दस गाँवों के मवेशी चरने निकलते तो पानी यहीं आ कर पीते। नेवला-खरगोख से लकर गाय-बैल आदमी तक... आहार कुछ न कुछ मिल ही जाता था।

एक जगह पानी की सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले बेहद फ़र्ती से उभर रहे थे। खुरखुन ने सूप वाले हाथ से लच्य ठिकिया कर डुबकी लगायी श्रीर उस तरफ बढ़ा।

पूँ छ नजर श्रायी मगर की तो तिर्छे हो कर वह एक तरफ को दुबक गया । फिर श्रपनी कोहनी श्रागे कर दी श्रौर उसे हिलाता-डुलाता रहा।

इल्का-इरा शीशा-सा पानी का भीतरी दृश्य मगर की श्रासली सूरत को खिलाने नहीं दे रहा था। छायामय श्राकृति भीतर ही भीतर नज़र श्रा रही थी।

हिलती डुलती कोइनी की श्रोर मगर का फैला हुश्रा मुंह बढ़ा श्रा रहा था कि खुरखुन ने स्त्रा सीघा किया...बड़ी सफाई से मगर की श्राँख में उसने स्त्रा घोंप दिया श्रोर मुंह के श्रान्दर से निकाल लिया। फुर्ती से डोरी में गाँठ डाल दी श्रोर बाहर श्रा गया।

नीरस ने फौरन रस्से का छोर खुरखुन की तरफ फेंक दिया तो वह सूए वाली डोरी का स्पित रस्से के छोर में बाँघ कर किनारे आ गया।

बाँहों में खाल के खोल, कमर में अँगोछा। सांवली स्रत, चौड़ा चेहरा। पांच हाथ लुम्बा, मजबूत काठी का अधेड़। बार्ये कन्चे पर घाव का पुराना निशान...बालों का पानी समूचे शरीर की लम्बाई का फासला तय करके पैरों के रास्ते जुमीन को मिगो रहा था। देर तक डुबिकयाँ लगाते रहने से आँखों के कौध खाल-लाल हो रहे थे।

# ४६३ • वरुण के बेटे • नागार्जुन

नीरस, रगलाल, मगल, चुल्हाई वगैरह दस-बारह श्रादिमयों ने रस्सा खीच कर मगर को ऊपर घसीट लिया।

नौ हाथ लम्बा, लगभग पद्रह मन भारी। दाँत श्रौर जबड़े बड़े विकराल लग रहे थे। शरीर के श्रनुपात में श्रॉखे बेहद छोटी श्रौर गोल थी। बदन का ऊपरी हिस्सा खुरदरी चकत्तियों वाला मूंग के छिलकों की-सी सूरत का। पेट के तरफ का हिस्सा चिकना मटमैला। छोटी-छोटी चौर टाँगे।

चुल्हाई श्रौर मगल उसे बॉसीं से पीटने लगे। प्रतिरोध में सिर्फ पूँछ हिलती-डुलती-उठती पडती रही।

खुरखुन गीला गमछा फेर कर घोती पहन चुका था। कोहनियों से खाल के खोल उतार कर उन्हें उसने मगल के हवाले कर दिया।

रस्सो मे बॉध-बूँघकर मगर को बॉसो के सहारे वे देपुरा टॉग ले गये। पोखर तो ऋाखिर जमीदारों का थान।

लाश खुरखुन को नहीं मिली, मिले पाँच रुपये। पारितोषिक था यह।

मञ्जूप लौट श्राये तो मगर ट्रक पर लाद कर राजा बहादुर नकुलेश्वर सिंह के दरबार में भेज दिया गया। राजा बहादुर शिकार के पुराने शौकीन श्रीर देपुरावालों की श्रापनी बिरादारी के थे।

जो हो, पानी के उस राज्ञ्य से पास-पड़ोस की जनता को छुटकारा मिला। खुग्खुन तीयर के लिए यही बहुत था।

### · 55

गगा सहनी का परिवार बड़ा था और आमदनी भी कम नहीं थी। हर साल इलाके के पाँच-सात बड़े-पुराने पोखर वह बदोबस्त लेता और उनमे तालमखाना की फसलें उगाता। कानपुर और कलकत्ता के मेवे के थोक सौदागर तालमखाना का उसका सारा ढेर खरीद लेते।

गढ्गोखर के मामले में देपुरा के जमींदारों ने गगा सहनी को फोड़ लिया। सहनी को फुसलाया गया कि प्राम पचायत का मुंखिया बना दिया जायगा। उसका लड़का मिडिल (दर्जा ७) पास करके हाईस्कूल दाखिल हुआ था, उसकी उन्होंने फीस-वीस माफ करवा दी। मेम्बर बना कर खुद गगा को थाना-कॉअस की वर्किंग कमेटी में ले लिया।

गगा के श्रासर में पॉच-सात जो भी परिवार थे, उनका भी रवैया साफ हो ६० गया। वे उसके साथ थे। नौजवार्नों की गाने-मचलने श्रौर ईसने बकने वाली मौजी जमात 'बजरग मडली' में भी फूट पड़ गयी। मृदग-मजीरा, श्रोधी-पोथी, चटाई-श्रासनी.. सब के तीन हिस्से हुए। गगा के दल में मळुश्रों की श्राबादी का तृतीय श्रश पड़ा था। इसी से उसकी पार्टी के छोकरों को बजरग मडली की जमा-पूंजी में से एक तिहाई मिला।

भोला और नेकछेर्दी को साधारण महुत्रा-परिवारों का समर्थन प्राप्त था। मोहन मॉभी को दुख जरूर हुत्रा, लेकिन ऐसा नहीं कि अक्ल को लकवा मार जाता। खुरखुन, नीरस वगैरह अपनी रोजी-मजूरी को ले कर व्यस्त रहते थे। मौना पा कर भोला के बैठकखाने में या स्कूल के अहाते में जुटते। दस बाते कानों में पड़तीं तो दो निकलत्में भी। भागी-भारी कदमों से जाने, हल्के-फुल्के वापस लौटते।

मधुरी को लेकिन इस घटना से काफी तकलीफ पहुँची। गगा के बारे मे उसके मन मे पहले से ही खटका था। सतवरा के जमीदारों से पुरतेनी रब्त-जब्त था, गगा सहनी का यह कोई नया रस्ख नहीं था। सच पूछिए तो उसी के भरोसे सतवरावालों ने गढणोखर के मामले मे अपनी नाक घुसड़ी थी।

बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए मोहन मॉफी ने गढ़पोखर की भिंड पर जो कैम्प चालू किया था, वह पद्रह आसिन तक चलता रहा। एक सौ सत्तावन रुपये साढे दस आने नकद रुकम बच गयी थी। डेढ़ सौ रुपये रबी की फसलों के लिए बीज खरीद कर किसानों में तक्सीम कर दिये के। सात रुपये साढे दस आने किसान सभा की थाना कौन्सिल के खाते में डाल दिये गये। बाढ-पीड़ितों की मदद के लिए बनी हुई कमेटी का सर्व-सम्मित से विसर्जन हुआ।

मधुरी के लिए ही नहीं, मलाही गोंदियारी के तमाम तरुण-तरुणियों के लिए सार्वजनिक कामों की ट्रनिंग का यह एक अच्छा सिलसिला अपने आप चालू हो गया था। अब कैम्प की प्रवृत्तियाँ खत्म घोषित हुई तो अगले ही दिन 'मछुआ-सध' सामने आ डटा। बाढ-पीड़ितों की सहायता समिति ने अपने कैम्प की दोनों कुटीरे सघ को खुशी-खुशी दे दीं। सघवाले दोनों कुटीरे पूर्वी-उत्तरी मिंडों पर से उठा लाये और सुमीते को जगह देख कर दिक्खनी भिंड पर, आश्रादी के करीब ही आधी भीतों वाली एक कुटीर खड़ी कर ली। यह 'मछुआ सध' का दफ्तर भी हुआ और अड्डा भी।

मळु त्रों का सघ सत्तर मेम्बरों का संगठन था। छोटी कमेटी नौ सदस्यों की थी। सभापति भोला सहनी, मत्री नकछेदी जलु ह्या, उपमत्री जलेसर निषाद ह्यौर कोषाध्यत्त मधुरी। कमेटी के बाकी पाँच मेम्बर थे नीरस, मुसम्मात जितिया, खुरखुन, मगल ह्यौर कन्हाई मॉक्सी। कन्हाई मोहन मॉक्सी का चचेरा भाई था। गगा के बाद मलाही का दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति वही था। मधुरी को छोडने के लिए वे तैयार नहीं थे, क्योंकि बाढ वाले कैम्प में उसने भारी नाम कमाया था। वह ह्यपढ थी, फिर भी मोहन मॉक्सी ह्यादि, नकद रकम समालने की जिम्मेदारी ह्यात तक मधुरी पर ही डाले रहे।

मोहन मॉक्सी सघ का परामश्रदाता अवश्य था, मगर अपनी एक भी राय यों ही किसी पर लादने का शौक उसे न पहले था, न अब था। और यहाँ तो भला व्यक्ति की नहीं, बल्कि समूचे सगठन की बात थी।

श्रय वह इस कोशिश में था कि गढपोखर के श्रपने सनातन श्रिधकारों की मान्यता का मळुश्रों का यह सचर्ष देश की श्राम मेहनतकश जनता की सामान्य जदोजहद से श्रलहदा न रह जाय।

श्रदाई-तीन साल पहले इन इलाकों में सरकार की तरफ से तकावी किंटी थी। चुनाव कॉग्रेस के सिर पर था, देहात की जनता के हर-एक वर्ग ने कई रूपों में 'पत्र-पुष्प' प्राप्त किये थे। श्रव इस वर्ष सेकेटेरिएट के उन्हीं हाथियों पर उलटी सनक सवार थी—तकावों की रक्म वापस लौटाश्रो वरना खड़ी फसलें कुर्क कर ली जायंगी. किसानों में सर्वत्र गुस्से की लहर दौड़ रही थी किं तकावी की रकम इतनी जल्दी नहीं लौटायी जा सकती। सम्बन्धित ज़िला श्रिधकारियों से इस प्रसग में किसानों की फड़प हो गयी थी कई जगहों पर।

मोहन मॉक्सी ने थाने-भर के किसान प्रतिनिधियों का वार्षिक सम्मेलन चमुड़िया से दो मील उत्तर बस्ती कुसोथर के बाहरी मैदान में किया था। कान्फ्रेस में मलाही-गोंढियारी से सौ किसान मेम्बरों के पाँच प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पचास गॉवों की किसान और खेत-मजदूर औरतों को किसान समा के उद्देश्यों तथा कर्तव्यों का प्रचा करने के लिए, साथ ही कान्फ्रेस के लिए अनाज और नकद रकम उगाहने के लिए तीन महिला किसान-सेविकाएँ आयी हुई थीं।चार-पाँच रोज मधुरी ने भी उनका साथ दिया था। किसान प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से अपील की थी कि कम से कम पाँच वर्षों तक की मुहलत तकावी-वस्ली के लिए जरूर मिलनी चाहिए, इस निश्चित अविध

के बाद किसान तकावी की यह रकम श्रापनी सुविधा के श्रनुसार कई किस्तों में लौटायेंगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा गढपोखर के तथाकथित नये मालिकों को यानी सतघरा के जमींदारों को सम्मेलन ने श्रागाह किया था कि वे युग की श्रावाज को श्रनसुनी न करें! मलाही-गोंढियारी के मछुत्रों को गरोखर से मछुलियाँ निकालने के पुरतैनी हकों से विचत करने की उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होंगी। रोज़ी-रोटी के श्रपने साधनों की रज्ञा के लिए सघर्ष करने वाले मछुए श्रसहाय नहीं हैं, उन्हे श्राम किसानों श्रीर खेत-मजदूरों का सिक्रय समर्थन न प्राप्त होगा.. ...

किसानों की इस कान्फ्रेस के सदर हो कर पधारे थे प्रख्यात जन-नायक साथी कालीप्रसन्न सिंह। व्यक्तिगत और देवोत्तर जायदादों के नाम पर जमींदारों को मौजूदा सरकार ने जो अहेतुक (बेबुनियाद) छूट दे रखी है, कामरेड सिंह ने उसकी सख्त आलोचना की और अपने भाषण मे मलाही-गोंदियारी के मळुओं को ही गढपोखर का असल मालिक बतलाया। क्या स्थानीय, क्या आगतुक, सभी वक्ताओं का यही रुख था गरोखर के बारे मे।

पाँच प्रतिनिधियों के अलावा भी तीस-चालीस आदमी मलाही-गोंदियारीक से कुसीथर पहुँचे थे। बड़े ध्यान से उन्होंने नेताओं की तकरीरे सुनी थीं। प्रतिनिधियों की मीटिंग में दोनों दिन छै-छै घटे वार्षिक रिपोर्ट पर और प्रस्तावों पर जम कर बहस चली थी, लेकिन खुले अधिवेशन में वक्त की कमी के कारण प्रस्ताव पढ़े-भर गये, कुछ-एक प्रस्तावों का खुलासा आम लोगों के लिए अपेद्तित था। जल्दबाजी में वह हो नहीं सका।

कान्क्रेंस के बाद मलाही-गोंदियारी की सयुक्त बस्तियों के लिए किसान सभा की एक ग्राम-कमेटी सगठित हो गयी। भोला ने अपने बैठकखाने की बाहरवाली छोटी कोठरी दफ्तर के लिए दे दी। नकछेदी प्रधान चुने गये श्रीर मगल सेक्रेटरी। इस कमेटी में भी मधुरी को समेट लिया गया।

१२

अग्राहन की पूर्णिमा को गुजरे दो ही तीन रोज हुए ये कि मंगल के घर लहका पैदा हुआ। छुट्ठी धूम-धाम से हुई। भोज-भात, नाच-गान, हँसी-खुशी।...पाहीटोल का मशहूर नदुआ खुगेसर दल-बल के साथ बुलाया गया, भागलपुरी तसर की जोड़ी चादर और सौ रुपये नगद मिलें उसे महञा बार-बार कहती, 'बस मै तो हसी का मुखड़ा देखने को श्रब तक जिन्दा थी।' गोनड़ बाबा बिरादरी में सबसे बूढे थे। नवजात शिशु को बाहर बैठकखाने में ले जा कर जिलेबिया ने उसे उनके सामने कर दिया,
—"बाबा श्रसिरबाद दो।''

हुलास में भर कर गोनड़ ने उसके लाल-मुलायम तलवों में श्रपनी सूखी-सॉवली नाक भिड़ा दी श्रौर बोला, "हम तो बस पोखरों चमच्चों श्रौर उथली-छिछली नदियों तक ही रहे, तू लेकिन कप्तान बन कर सात समुन्दर छान डालेगा।"

मधुरी तो इतनी खुश थी कि दस-वारह दिनों तक इर शाम को नवजातक की सम्बर्दना मे उसने 'सोहर' गाया था। एक दिन महञा से कहा, "वावी, मुक्ते क्या इनाम मिलेगा ?"

"त् इसी को रख ले !" महजा के बदले मगल की माँ ने जवाब दिया। "चाची, श्रगर मैं सचमुच ही इसे उठा ले गयी तो ?"

"नहीं, नहीं, नहीं..."

छोटी लड़की सिलेबिया ने जोरों से प्रतिवाद किया तो सभी हॅस पड़ीं। वह फिर उनक कर बोली, "टूनू को ले कर तुम जेहल चली जाश्रोगी ऊँ ऊँ ऊँ..."

भतीजे का यह नामकरण छोटी बुद्धा के तरफ से प्यार की इदबदी का सबूत था। मधुरी ने इस पर मुस्करा कर कहा, "मछुए का लड़का-पोता हो कर जेहल से भला क्यों डरेगा यह ?"

"जेहल-दामुल से डरे इसका दुश्मन!" चूल्हे के निकट से जिलेबिया ने कहा तो मधुरी एकाएक गम्भीर बन गयी।

उसके दिमाग में एक युवक मळुए का डरपोक चेहरा नाच उठा... अपने बौड़म पति का प्रभाहोन मुखड़ा !... कुमुम कक्कड़ का दीप्त मुखमंडल याद आया ! 'लात मारो सालों को'—उसने कहा था ।... मैनुहार में गीली मंगल की आँखे .. गिड़गिड़ाता हुआ चुल्हाई .. नहीं, अब वह कभी उस नशाखोर बुड़्ढे की लात-बात बर्दाश्त करने नहीं जायेगी... समध कर लेगी किसी दिलेर-नेकचलन और मेहनतकश जवान से... और बगैर मर्द के कोई औरत अकेली जिदगी नहीं गुज़ार सकती है क्या !...

पचीसों प्रकार की बातें मधुरी के दिमाग में चक्कर काटने लगीं। वह देर

## ४६८ 🐽 वरुण के बेटे • नागार्ज़न

तक सोच-विचार में गुम रह जाती, लेकिन सिलेबिया को क्या सुफा कि एकाएक उसने दूनू को मधुरी की गोद में डाल दिया, "लो भी तो।"

हुक्का गुड़गुड़ा कर महञा ने कहा, "लात-बात बर्दाश्त करके भी लड़िक्यों को समुराल में रहना चाहिए बेटा।"

इस पर जिलेबिया ने अपनी दादी का मुँह बनाया और गर्दन दूसरी तरफ फरे ली।

जगल स्कूल से श्रभी-श्रभी लौटा था। किताबों का बस्ता श्रोसारे में पटक कर मधुरी की श्रोर लपका। नाटकीय दग से श्रॉखे नचा नचा कर कहने लगा, "मलेटरी श्रायी है ऐ ऐ ऐ । पहले मधुरी बहन ही गिरफदार होगी ी ।"

"भक् लबरा कहीं का ।" माँ ने फटकारा।

''तेरी कसम माँ।"

"भक्।"

"नहीं माँ, सच कहता हूं ! तेरी कसम !"

"सच मधुरी, मलेटरी आनेवाली थी ?"

स्वीकार की मुद्रा में मधुरी का माथा हिला तो मगल की माँ चुप ही नही, बल्कि उदास हो आयी।

"जरा देखूँ चल के काकी।" मधुरी ने लाल-गुलाबी शिशु को उसकी दादी के जुड़े-मुड़े हाथों श्रीर बाँहों पर डाल दिया श्रीर उसके गाल चूम लिये।

पलक मारते वह भोला के आँगन से बाहर निकल आयी और गरोखर की ओर चल पड़ी। आज जाने क्यों, मगल का वह घौरा कुत्ता मधुरी के साथ हो लिया। इससे पहले वह बैठकलाने के अन्दर कुकुर-कुंडली मुद्रा में बैठा हुआ था।

त्रावाज सुनम्यी दी — "क्य तक लौटोगी बहन, माँ पूछ रही है।"

हाथ के इशारे से मधुरी ने बताया कि थोड़ी देर बाद।

भिंड से नीचे सड़क पर मिलिटरी का ट्रक खड़ा था। खाकी वर्दी का फ़ौजी ड्राइवर नीचे उतर कर बीड़ी फूँक रहा था।

लगता था कि मलाई।-गोंदियारी के सभी मर्द आमा हो गये हैं। पाँच-स्रात श्रीरतें भी श्रतग खड़ी थीं। छोकरे-छोकरियों की संख्या भी कम नहीं थी। मगल, नकछेदी, जलेसर, कन्हाई कमेटी के चार ही जने वहाँ मौजूद थे। मधुरी उन्हीं के साथ ऋा के खड़ी हो गयी।

नीरस श्रीर खुरखुन एक पड़ोसी गाँव के पोखर मे मछलियाँ मारने गये हुए थे। मोला गया था लेहरियासराय, इन्हीं मुकदमो के सिलसिलों में। बाबू परमेश्वरचरण मुख्तार ने माल-मत्री के नाम निजी खत लिख कर श्रपने भतीजे को साथ कर दिया तो मोहन मॉमी पटना गया था। ये सब गरोखर से सम्बधित बाते थीं।

श्रगहन से मछुए बड़ी मछलियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। इस वर्ष श्राचे श्रगहन के बाद गढ़पोखर में जाल गिरने लगे थे। मछलियाँ निकलती भी खूब थी। सतवरा के जमींदारों का धीरज बॉध तोड़ चुका था। दस रोज पहले ही वे दफा १४४ लागू करवा चुके थे। किसी भी पत्त के लिए गढपोखर के अन्दर जाल डालना तम तक वर्जित बताया गया था, जब तक कोर्ट अपना फैसला ने दे दे। मगर मल्लए एक दिन के लिए भी इस प्रतिबध को मानना नहीं चाहते थे। गढपोखर की मछलियाँ उनके लिए जीविका का प्रमुख साधन थी। नये मालिक उरा धमका कर, मुँह के कौर छीन कर छाती पर सगीन की नोक का दवाव डाल कर फुसला-बहका कर चाहे, कैसे भी हो, मळु त्रों से ग्रपना प्रभुत्व मनवा लेने पर ग्रामादा थे। जिस दिन दका १४४ लागू करने का नोटिस निकला, उसके दूसरे ही दिन दरभगा से सकुस्त्र पुलिस के दो जवान गढपोखर पर आ धमके थे। यहाँ का हाल-चाल मालूम करके उनका दिल मळुश्रों के साथ हो गया था। मगल, चुल्हाई, मधुरी वगैरह से उन्होंने साफ-साफ बता दिया था कि दिन के उजाते में नहीं, रात के अधिरे में चाहे जैसे श्रोर जितनी मछलियाँ निकालों, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, बद्क सिरहाने के नीचे दबा कर वे ठाठ से सोते रहेंगे। . श्रीर यही कम चल भी रहा था। गगा सहनी श्रीर उसके श्रादभी सतवरावाले मालिकों तक गरी खबर पहुँचाते रहे तो अब मळुओं पर लूट श्रीर गैर-कानूनी कारवाइयाँ करने का श्रिभियोग "लगाया गया था। सतवरावाले भूमिहार थे स्त्रीर देपुरा वाले मैथिल। दरमगा से ले कर पटना तक इन दोनों जातियों के प्रभुतालोभी उच्च तथा मध्यवर्ग कर आपस मे लड़ पड़ते थे श्रौर कब सुलह कर लेते थे, बताना मुश्किल है। इस बक्त लेकिन दोनों जातियों के मुखियों का शासन के च्रेत्र में अशतः संयुक्तमोर्चा चल रहा था। गरोखर के भरमेले में भी उनकी यह फुसली एकता नये-नये

गुल खिला रही थी। तभी तो इतनी शीघ वे जिला-ऋधिकारियों से इस प्रकार की पुलिस-कारवाई करवा ले रहे थे। गृनीमत यही था कि इन मामलों में हाईकोट का रुख इधर बहुत ऋच्छा था। रोसड़ा-नरहन इलाके में इसी से मिलता-जुलता एक मुकदमा हाल ही मछुश्रों ने हाईकोट से जीता था, उसमें भी मृछुश्रों के मौरूसी हकों को नजर-श्रन्दाज करके जिला-श्रदालत ने जमीदारों के पच्च में फैसला दिया था। कामरेड मोहन मॉक्सी श्रीर मोला पिछुले महीने पटना पहुँच कर जनता के पच्च प्रख्यात एडवोकेट धीरेद्र नारायण सिंह से सलाह-मश्चवरा ले श्राये थे।

शाम होने में अब भी विलम्ब था। गट्गोखर का प्रशात नील-कृष्ण विशाल बद्ध होले-होले लहरा रहा था। हेमती दिनात के प्रियदर्शी रिव की पीताम करणों उसकी लोल लहरियों पर बिछ-बिछ कर अपने को नाहक ही पैना बना रही थीं। मछुआ-सध की अध भीती कुटीर के आगे भिड का जो ढालू मैदान था वह सामने नीचे की ओर रबी की फसलों से लहराती हुई कछारों में लो गया था। कुटीर की अगली भीत पर दरवाजे के दायें-बायें स्कूल के किसी लड़के ने पतली-बेंगनी रोशनाई में टेड़े-मेडे हरफों की दो लाहनें लिख दी थीं 'इनकिलाब ज़िन्दाबाद—गढ़पोखर हमारा है.'

डिप्टी मैजिस्ट्रेट नकछेदी से इघर-उधर को नार्ते कर रहा था। मञ्जूष्रा-सम का सेकेट्री होने से नहीं साहन की निगाहों में यहाँ इस समय सन् से अधिक जिम्मेदार जॅन रहा था। लेकिन नकछेदी 'जी हाँ,' 'जी नहीं' के अलावा मुश्किल से पनीस-तीस शब्द नोला होगा। दरश्रमल वह लडकोटर (शरमीला) श्रौर मेंपू किस्म का श्रादमी था। मोला श्रौर गंगा को छोड़ कर अच्छी हैसियत का तीसरा मञ्जूशा श्रौर कोई था भी तो नहीं। जान-बूफ कर कमेटी ने नकछेदी को सब का मत्री चुना था, नहीं तो काम-धाम सारा मगल ही करता था सब का।

समूची कमेटी की गति-विधि का पूरा पता ख़िफिया-विभाग को था। सदस्यों के नाम श्रीर उनकी है सियत श्रीर दूसरी जरूरी बात ...सारे तथ्य जिला-श्रिषकारियों तक पहुँच गये थे। सम्बोधन में कई लोगों से कंई बार मधुरी-मधुरी सुन कर साहब ने मधुरी से कहा, "मोहन माँकी ने श्रीख़िर दुम्हें भी कम्युनिज़म का पाठ पढ़ा ही दिया।...श्रच्छा तो है... र्जंबनीति ही तो एक चीज़ थी, जिसे गॉवों की इमारी बहू-बेटियों ने श्रव तक

अपने पास फटकने नहीं दिया था, लेकिन तुम तो देखता हूँ...प्लीज़ एकस्क्यूज़ मी...'' और साहब ने गोल्ड फ्लेक का सिगरेट निकाला।

श्रपनी टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन श्रोज-भरे दग से मधुरी ने जवाब दिया, "तो इसमें क्या हर्ज है इजूर | जिनगी श्रौर जहान श्रौरतों के लिए नहीं हैं क्या ?"

इस बीच नकछेदी ने मगल को अलग ले जा कर बतलाया कि कमेटी के सभी सदस्यों से डिप्टी मेजिस्ट्रेट मुचलका लिखवाने आये हैं, नहीं तो गिरफ्तार कर के अभी ले जायेगे।

मछुत्रा-सघ का रुख साफ था। सर्वे की पुरानी सेटलमेट से गढ़पोखर का राजस्व निर्घारित हुन्ना था-सी रूपने प्रतिवर्ष, यह सरकारी खाते में 'जल-कर' के तौर पर दर्ज होता आया था। देपरा के जमींदार गढ़पोखर की तरफ से इतनी ही रकम साल-ब-साल सरकारी खजाने मे जमा करते श्राये थे। यह दूसरी बात थी कि साल-दो साल या दस-पाँच साल का बन्दोबस्ती का पद्धा लिख कर देपुरा वाले मञ्जूश्रों से काफी रकम ऐठते श्राये थे श्रीर अब मञ्जूश्रों मै जागरण का आभार पा कर इस कमेले से हमेशा के लिए छटकारा पा गये थे। नये मालिक, सतघरा वाले. अभी दस-पाँच वर्ष पुरानी अमलदारी से जितना-जो हो. फायदा उठा लोने के सपने देख रहे थे। बस ये तथाकथित 'नये मालिक' थे। गढपोखर की वास्तविक नयी मालिक तो हमारी सरकार थी...जमींदारी-उन्मूलन के बाद देपुरा वालों का कोई हक नहीं रह गया था गर्दुपोखर पर । यह विशाल जल-सम्पत्ति श्रव जनता की थी । मगर नौकर-शाही अव्टाचारों और कानूनी श्रसगितयों के चलते जन-जीवन के साथ बेतुका खिलवाड़ श्रव भी चल रहा था। मञ्जूश्रासघ की तरफ़ से कई मेमोरेंडम पटना श्रौर दिल्ली के महाप्रभुश्रों की सेवा में भेजे जा चुके थे, लिखित एव मौखिक दोनों प्रकार से जिला-ऋघिकारियों तक यह बात बार-बार पहुँचायी जा चुकी थी।...मछु ख्रों का सगठन तय कर चुका था कि किसी भी स्थिति में घटने नहीं टेकेंगे। सतघरा वालें का नया प्रभुत्व गैर-कानूनी है, सर्वथा गलत है, इम गढ़पोखर की सीमाश्रों के अन्दर उन्हें ध्रमने नहीं देगे।

मगल श्रौर नकछेदी ने श्रानन-फानन तय कर लिया कि क्या करना है। इसलिए जब डिप्टी-मेजिस्ट्रेट ने नकछेदी को पास बुलाया, पूछा, "क्या राय हुई श्राप लोगों में ?" तो नकछेदी के बदले मगल ने हद श्रावाज में कहा, "अभी हमारी कमेटी के बहुतेरे मेम्बर बाहर है, समूची कमेटी बैठे तो कोई बात विचार हो। इस वक्त हम कैसे कुछ कहें १"

साहब ने मोटी फ्रेमवाला चश्मा नाक से उतार लिया श्रौर रुमाल से श्रॉले पोंछते हुए श्राहिस्ते से कहा, "समूची या श्राधी, किसी भी किस्म की कमेटी से हमे कुछ पूछना, नहीं हैं। श्राप श्रलग-श्रलग मुचलका लिखेंगेन। इस वक्त यहाँ श्राप दो-चार जितने भी जिम्मेदार श्रादमी मौजूद हैं वो तो जाती तौर पर श्रपना-श्रपना एश्रयरेन्स कोर्ट को दे ही दे.

'नही इजूर, अलग-अलग इम किसी प्रकार का आश्वासन आपको नही दे सकेंगे।' मगल बोला। नकछेदी ने समर्थन मे माथा हिलाया।

"िकर तो हमारी मजबूरी हैं कि.," डिप्टो-मैजिस्ट्रेट जुमला पूरा करने जा रहा था कि बीच में ही मधुरी खिलखिला पड़ी।

"पकड़ के ले जायेंगे हमें ?"

"हाँ, हम क्या करें ? स्त्राप लोग खुद ही जाने को तैयार हैं..."

फिर खिलखिलाइट लोग मधुरो की इस हरकत पर भौचक थे।

श्रव तक समूना गाँव उमझ श्राया था। श्रोरत, मर्द, ब्लें, बच्चे, मेहमान क् श्रोर बीमार ..सव तरह के लोग श्रक्तसरों, पुलिसवालों श्रोर इन लोगों को घेर कर खड़े थे।

मधुरी ने आगे बढ़ कर नकछेदी का हाथ पकड़ा और खींचती हुई बोली, ''काका, देखते क्या हो विलो, हम टरक पर सवार हो जायँ शूप ही चल कर।''

फिर उसने मगल, जलेसर श्रीर कन्हाई को भी श्रलग-श्रलग सम्बोधित किया। पल भर की देर नहीं हुई कि फुर्ती सेजा कर वह पुलिस वान पर सवार हो गयी। ऊपर खड़ी हो कर हिलते हाथ के इशारों से उन्हें बुलाती रही मधुरी।

मगल उछल कर चढ गया। फिर जलेसर श्रौर कन्हाई। नकछेदी सबसे पीछे...

श्रिकारियों को जिसकी श्राशा नहीं थी, यह वैसा वाकया था। मळु श्रों ने कोई श्राश्वासन नहीं दिया श्रौर हॅसी-खुशी गिरफ्तार हो गये तो मुख मार कर डिप्टी मेजिस्ट्रेट भी श्राया श्रौर गाड़ी में श्रागे श्रपनी सीट पर बैठ गया। बाकी भी जितने श्रिषकारी या पुलिस जवान थे, खुप चाप श्राकर सवार हो गये। ड्राइवर सब से पीछे श्रपनी सीट पर श्राया।

सूरज अब लुक-भुक लुक-भुक कर रहा था लेकिन सड़क और डूबते सूरज के दरम्यान गढ़पोलर की ऊँची भिंड खड़ी थी। त्रस्त-प्राय दिनकर किरणे इस कदर निस्तेज और सकुचित हो आयी थी कि शर्मीली परछाई छितरा कर पूरबी-दिन्छनी चितिज की ओर भाग गयी थी।

भीड पुलिस-वान के पीछे बद्धर ऋायी थी। तब चुप थे, एक-एक निगाह
गुस्सा-भरी हैरत उगल रही थी।

सामने भीड मे तीरा दिखाई पड़ी तो मधुरी ने इशारे से उसे पास बुला लिया। करीन आ कर गाडी से सट कर नह खड़ी हुई तो उसकी ठुड़्डी में उंगली गोद कर मधुरी ने कहा, "बब्बू और अम्मा से कहना कि रत्ती भर भी न घनडाये। हम बहुत जल्दी छूट कर नापस आ रहे हैं। और अम्मा को दनाई बखत पर पिला दिया करना, अपने हाथ से और हाँ, नन्हें का खयाल रखना."

कि गाड़ी स्टार्ट हुई।

बहन के गालों पर प्यार की एक-एक चपत लगा कर मधुरी बच पर आ बैठी और मगल के कान में कहा, नारे लगाओं मगल भैया।

"उहुँ।" मगल ने उसी तरह फुसफुसा कर जवाब दिया, "रहने दे, क्या जरूरत है।"

जाने, मगल का दिमाग किस फिक्र मे गर्क था !

लेकिन मधुरी से नहीं रहा गया। वह बैच से उठ कर फिर श्रागे श्रा गयी श्रौर पुलिसवान के पिछले छोर पर खड़ी हो गयी। बायें हाथ से उसने जपर लटकती जंबीर को थाम लिया श्रौर दाहिना हाथ घुमा-घुमा कर नारे लगाने लगी। लोग दुगने चौगुने जोश में जवाबी नारे देने लगे—

"इकिलान-जिंदाबाद।"

"मञ्जूत्रा-सव जिंदाबाद .. इक की लड़ाई—जीतेंगे ! जीतेंगे !... गढ़पोखर—हमारा है, हमारा है !!..."

पुलिस वान चल पड़ी मगर नारे लगते रहे !!

# परिशिष्ठ

.

- १ शिव पूजन सहाय-राष्ट्र भाषा परिषद, पटना ।
- २ राम वृक्ष बेनीपुरी-महेन्द्र, पटना ।
- ३ प्रकाश चन्द्र गुप्त- १८९ मम्फोर्ड गज, इलाहाबाद।
- ४ भारत भूषण अप्रवाल-ए० आई० आर०, इलाहाबाद।
- शमशेर बहादुर सिह—१९३, जी० टी० रोड, बहादुर गंज, इलाहाबाद ।
- 🍕 केदार नाथ अग्रवाल-केदार नाथ अग्रवाल, वशील, बाँदा ।
- ७ राजेन्द्र यादव--११ क्लाइव रोड, कलकता।
- ८ श्रमरकान्त-द्वारा श्री सीताराम मुख्तार, स्टेशन रोड, बनारस ।
- मोहन राकेश—५६= मॉडल टाऊन, जालन्थर ।
- १० गजानन माधव मुक्तिबोध-नयी शुक्तवारी, महाल, नागपुर ।
- ११ गिरजा कुमार माथुर—ए० श्राई० श्रार०, लखनऊ।
- १२. भवानी प्रसाद मिश्र—ए० श्राई० श्रार०, बम्बई।
- १३. विष्णु प्रभाकर-गली कू डेवालाँ, अजमेरी गेट, दिल्ली ।
- १४. सत्येन्द्र शरत-इामा सेक्शन, ब्राडकास्टिंग हाउस, नयी दिल्ली ।
- १५ कृष्ण किशोर श्रीवास्तव-रामदास पेठ, नागपुर ।
- १६ जगदीशचन्द्र माथुर-डाइरेक्टर जनरत्त ए० श्राई० श्रीर०, नयी दिल्ली।
- १७ केदारनाथ सिष्ट-द्वारा इकबालनारायण, २-गुद्द हॉस्टल, विश्वविद्यालय, बनारस
- १८. गंगाप्रसाद् श्रीवास्तव-४० श्राउटराम स्कुत्रायर, नयी दिल्ली ।
- ५९. श्रीकान्त वर्मा—सम्पादक 'नयी दिशा' बिलासपुर ।
- २०. हजारी प्रसाद द्विवेदी--अध्यत्त हिन्दी-विभाग, विश्वविद्यालय, काशां।

```
२१ सज्जाद जहीर--वजीर हसन बिल्डिंग, नृजीर हसन रोड, लखनऊ।
२२ महादेवी वर्मा-महिला विधापीठ, १ एलगन रोड, इलाहाबाद।
२३. रामधारी सिंह दिनकर -एम० पा० चौधरी टोला, पटना ।
२४ सुदर्शन-सिलवरटन, स्टेशन रोड, माहीम, बम्बई।
२५ गगा प्रसाद पाण्डेय-साहित्यकार ससद भवन, रसूलाबाद, इलाहाबाद।
२६ सत्य-नव भारत टाइम्स, टाइम्ज त्राफ इरिडया प्रेस, फोर्ट, बम्बई।
२७ बैकुण्ठ ताथ मेहरोत्रा -- २०-ए इंडियन प्रेस कालोनी, टैगोर टाऊन, इलाहाबादे
२८ शाति एम० ए०-
२६ बालकृष्ण शर्मा नवीन- ५ विडसर पैलेस, नयी दिल्ली।
इं . नितन वितोचन शर्मा—अज किशोर पथ, पटना ।
३१. सी॰ बी॰ राव--१२। इंडियन प्रेस कालोनी, टैगोर टाऊन, इलाहाबाद ।
३२. श्रिकोचन शास्त्री-नागरी भ्वारणी सभा, काशी।
३३. डा॰ देवराज-सम्पादक 'युग चेत्ना', चौक, लखन अ ।
 ३४. श्री कृष्णदास---२-टी मिटो रोड, इलाहाबाद । १९३१
 ३५. भु नेक्वर प्रसाद--द्वारा शमशेर बहादुर मिह, पहादुरगज, दलाहायाद ।
 ३६. सुमित्रानन्द्न पत-ए० आई० आर०, इलाहाबाद।
 ३७. भगवत शरण उपाध्याय-४-ए० थार्नहिल रोड, इलाहाबाद ।
 ३८. रामविजास शर्मा-गोकलपुरा, आगरा।
 ३९ मामवर सिंह-लोलार्फ कुंड, भदैना, बनारस ।
 ४० शिवदान सिंह चौहान--१६६ श्रार० मॉडल टाऊन, रोपङ, पंजाब।
 ४१ बच्चन-१७ क्लाइव रोड, इलाहायाद।
 ४२ नरेन्द्र शर्मा-- ७६ साउथ एवेन्यू , नया दिल्लो ।
  ४३ शिवमगल सिंह 'सुमन'—होल्कर कालेज, इन्दार ।
  ४४. सुमित्रा कुमारी सिन्हा-युग मन्दर, उन्नाव।
  ४५ रमानाथ ग्रवस्थी-ए० त्राई० श्रार०, नयी दित्ली।
  ४६ बतवीर सिंह 'रंग'-नगला कटीला, सिरसागंज।
  ४७. विद्यावती कोक्जि-मनोवेज्ञानिक केन्द्र के सामने, लाउदर रोड, इलाहाबाद ।
  ४८. जमील मालिक-दारा 'फनकार', उर्दू बाजार, दिल्ली।
 🕦९ ठाकुर प्रसाद सिंह—सम्पादन विभाग 'त्रिप्यगा', लखनऊ।
  ५०. विनोद शर्मा—ड्रामा सेक्शन, ए० आई० आर०, नयी दिल्ली।
  ५३. राजेन्द्र किशोर-न्यू यूनवर्सिटी हॉस्टल, रानो घाट, पटना ।
```

#### ६०७ 🐽 परिशिष्ठ

```
पर. सरेन्द्र तिवारी-सूचना विभाष, उत्तर प्रदेश, रायल होटल, लखनक ।
५३ तेग इजाहाबादी-कराची, पाकिस्तान ।
५४ श्रोंकार शरद-- २ भिटो रोड, इलाहाबाद।
५५ तेजबहादुर चौधरी पोस्ट श्राफिस श्रकरीलो. जिला मुरादाबाद ।
५६ कौशल्या श्रवक--- ५ खुसरो बाग राड, इलाहाबाद।
५७ श्रजित कुमार - युग मन्दिर, उन्नाव।
५८ मामा वरेरकर - द्वारा रगवाणी, १ एलगिन रोड, इलाहाबाद ।
५९. गोविन्द बल्लभ पत-पो० बक्स न० १ नैनीताल ।
६० राम कुमार वर्मा - साकेत, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद ।
६१. उपेन्द्रनाथ अश्क- ५ खुसरोबाग रोद्ध. इलाहाबाद ।
६२ नरेश महता - ३३ कैनिंग लेन, न ही दिल्ली ।
६३. फ्रेंज श्रहमद फ्रेंज-एम्प्रेस रोड, लाहौर ( पाकिस्तान )
६४ यशपाल-सार्था प्रेस, २१ शिवाजा मार्ग, लखनऊ।
६५ बृत्वावन जाज वर्मा-म्पूर प्रशासन, मासी।
६६ कक्ष्मीनारायण मिश्र—द्वारा हिन्दः साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ।
६७ प्रभाकर माचवे--शाहत्य इकादमी, कनाट पलेस, नयी दिल्ली।
६८. विद्यानिवास मिश्र--इन्फ्रमेशन आफ्रिसर, रीवा, विव्य प्र श ।
६१ द्रुष्यन्त कुमार-गाव नवादा, नागल (विजनीर)।
७०. रामदास मिश्र-भगवती भवन, भगरा, बनारस ।
७९ कीतिं चौधरी--युग मन्दिर, उज्ञाव ।
७२. वंशीधा पडा--- मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद।
७३ शरद जोशी--- द्वारा नयी दुनिया, इन्दौर ।
७४ रघुरीर सहाय- ३ पृथ्वीराज लेन, नयां दिल्लां ।
७५. शिव प्रसाद सिंह-विजय काटेज, मागूरगज, बनारस ।
७६ जितेन्द्र---मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद।
   कमल जोशी—सम्पादक 'टिस्को समाचार', जमशेदपुर ।
७८ हरिशंकर परसाई -- लदमी बाग, जबलपुर ।
७९ शेखर जोशी---२३३-ए मववापुर, इलाहाबाद।
८० फनोश्वर नाथ रेणु-दीरा लेडा सिफटन चाइल्ड वेलफेयर सेंटर,
                                               सक्जा ब श पटना ।
८१. रामकुमार--१४ए-२०, डब्ल्यू० ई० ए०,करोलबाग, नथी दिल्ला।
```

### ६०८ 🐽 संकेत

- ८२ आज्ञेय-पोस्ट बक्स ४६४, नयी दिल्ली ।
- ८३ प्रयागनारायण त्रिपाठो द्वारा 'श्राजकल' श्रोल्ड सेकेटेरिएट, दिल्ली ।
- ८४. रमासिह—सिंह लाज, हस्नगज पार्क, डालागज, लखनऊ।
- ८५. शकुन्त माथुर-मार्फत श्रा गिरजाकुमार माथुर, ए० श्राई० श्रार, लखनऊ।
- ८६. सुरेन्द्र कुमार दीक्षित-किश्चियन कालेज, लखनऊ।
- ८७ श्री हरि-मजीदिया इस्लामिया कालेज, इलाहाबाद।
- ८८ गोपाल कृष्ण कौल-मंडी बाजार, राइटगंज, गाजियाबाद ।
- ८९ स्रोंकारनाथ श्रीवास्तव-- ड्रामा विभाग, ए० आई० आर०, नयी दिल्ला।
- ९०. राजेन्द्र माथुर--७४-१९४ शान नगर, नयो दिल्ली-३।
- ९१ पर्मानन्द् गौड्-४४५ बादशाही मंडी इलाहाबाद-३।
- ९२ सिद्धनाथ कुमार-ए० आई० आर०, पटना ।
- ९३ हुची केश-हारा बी० डी० शुवल, आदर्श हिन्दी स्कूल,

३=19 बी रसा रोउ साउथ, कलकला।

- ९४ अनित कुमार--कासार पुरा रोड, इतवारी, नागपुर।
- ९५ नागार्जन--द्वारा श्री मार्कडेस २ डी, मंटी रोड, उलाहाबाद ।
- ९६ निराका-पंडित सूर्यकान्त त्रिपार्ध निराला दारागज, इलाहाबाद ।